

10822

4.20.90









## जमनालाल बजाज

की

डायरी-

(१६३७ से १६३६ तकः)

पांचवां खड

भूमिना-नेयक फाकासाहेय कालेलकर

> <sup>सपादक</sup> रामकृष्ण यजाज



সকায়ক धशपाल जैन मती, सस्ता साहित्य मंडल नई दिल्ली

पहली बार : १६७८

मृत्य : ६० १०.००

मृद्रक रूपक प्रिन्टसे नवीन शाहदरा, दिल्ली-३२

## सम्पादकीय

पूज्य नानायी नी डायरियों का यह पाववां भाग पाठकों की सेवा में कुछ देनी ने पहुच रहा है। चौया भाग मन् १६७२ में प्रकाशित हुआ था।

थोदे मान मे मन् १८३६ के बत तक वाँ दायरी सा गई है। तब फंजपुर (महाराष्ट्र) मे कांदेन वा अधिकेतन पिंद्रत जवाहरताल नेहरु की अरणता में मध्यन हो चुवा चा उसी अधिकेतन में तबंजपम ग्रामी तथा मधो से बनी द्वामीयोधी की कस्तुओं का सफलतापूर्वक प्रदर्शन किया गया या और वह अपनी तरह की पहली प्रदर्शनी यी।

हायरी के संपादन मे नित्यत्रम की कई बातें, जैसे प्रार्थना, भजन, पूमना, चर्चा वातना, साराम, स्वास्थ्य-संबंधी जानकारी, यर के सोगो से हुई साधारण तथा ऐसी हो अन्य योण बातें, जो नित्य स्थवहार की हुआ करती थी, दिस्तार कम करने के घटाल से, कम कर दी गई है।

िमी दिन कोई महत्व की बात, घटना या विचार का निर्देश हामरी में नहीं रहा तो वह पूरा ही दिन काट दिया गया है। इसका यह अर्थ नहीं कि उस दिन की हायरी लियी ही नहीं गई थी।

हायरी हाय थी निधी तथा कभी-कभी पेंसिल की निधी होने से तथा अध्य र रिरावाड़ा में निधी होने के कारण अधार कही-कही बहुत ही छोटे क सरपट हो मंगे हैं, जी पड़े नहीं वा सके। इस करण कर जाह स्वतित्तारी व स्थानों के मांगों में तथा कही-कही बिवालों में समक्ष की भूतें रह जाने भी मामावना है। इसमें पाठकों को कोई बुद्धत करने योग्य जानकारी हो तो यह स्वय तो अपनी प्रति में सुधार हो त, नाय हो हमें भी सुपना देने की हुना करें शाकि नवें सरकरण में उनका सुधार किया जा सके।

शायरी के इन खड़ के सबह, नंपादन आदि में हमें जिन-जिन की मदद मिनी तथा इसकी पुष्ठभूमि लिखने में श्री मार्तक उपाध्याय ने जो परि-धम किया, उसके लिए हम उनके आभारी है।





सूरम रच में देखा जाय तो पता चनेचा कि माहित्य वा प्राप्तावें संभायण से हुआ है। आद में आई लेखन-इना। मतुष्य को वाणी पहले तो योलने के लिए ही होती है। सापा वा अबंही है बी ने के मापावा । विश्वन मतुष्य हितारी चीने बंट करें है अपने का मतिन पर बोमां भी दितता होते हैं और कहां आधान पहल नहीं गहनी, वहां अपनी मुचनाए भी जैनो-चौ-सीनी भीने भेने हैं हो मतुष्य ने मापा को निरिवड करने भी कला दूह निवासी। मानवीच महितारी को आति से निवि वहां आदिवशा एक नहीं नहीं भी मतुष्य प्राप्त मित्र नवा भी चीन है । जिलि भी बता हाव में आते हैं मतुष्य प्राप्त मित्र नवा भी चीन है । जिलि भी बता हाव में आते है मतुष्य प्राप्त मित्र नवा और हिनाम के झोड़ है भी लिखक र रखने स्था। बभी-चभी माहदान के लिए स्थान स्थान विश्वन माहित्य है हो स्थान स

विदेशों में देनोंदगी मियने का रिवाल सायद ज्यादा होता । हमारे यही जो पठान और मुगन गण्यवनां हुए वे सपनी शेवनिय निवाह में । इसेने निए सात्रकन हम अवेदी स्वाट : दामीं 'क्यारे हैं। सदेशे हरूद 'हे' पर से हामरी सब्द सा समा है। देनदिनी सब्द है नो सद्दाः में कि कुछ बदा और भागे है। हमारे यहां दिन को 'बासर' कहनेहैं। र्गवदानों सीमवाने हम्माद समन सेनेहिंह। हम बासर सर्द पर से देनदिनों के मिए 'बागरी' सब्द बनाया स्था। सागरी समन सार्गकर कर सर सब स्वन

दावरी का बातरी निवने बाते मोधी व को प्रवरत होते हैं। एव से गारे दिन में दिन-दिन मोधो से बिता दिन-दिन मोधो का बदा-बदा बटने दूर, मोधो को बीजनी बचन दिये हो लोग गिने उनेदे करी सामान अभिप्राय बचा हुआ, द्रस्तादि विश्ताद से निद्या जाग है। इस्स हुआ, सोदिन, हादिन और चर्चाग्यव बाने भी निवने हैं। ऐसी ब्रामरिक्स स्थान में अत्यन्त महत्व का होता है।

बो दूसरे प्रकार के वासरी विचिनवांचे लोग होते हैं, वे महत्व की चर्चों
या पटना कौन-सी हुई, उसका जिक तो करते हैं, लेकिन वधा वातचीत
हुई, उससे अपना अधिप्राय वधा था। और आगे स्वय बया करने का सीचा
है, हस्यादि कुछ भी मही विच्यते। सिर्फ कोई घटना आदि ही विच्यते हैं।
महात्मा गाधी इसी तरह की वाद्यियां निच्यते थे। उसमें तो बहुते
ही कम गब्दों में अव्यन्त जरूरी बातों का ही जिक होता है। अपूर्व दिन
माद्यों जी नीन-से सहर में ये, किससे मिले कीर उस दिन वधा मिया, हसका
जरा-मा जिक ही उससे मिनवा है। माधीजों की जीवनी विच्यने वांतों के
लिए ऐसी वासरी काम की चीज है यही, लेकिन वांधीजी की ओर से जम्मे
कुछ भी गही मिला।
भी जमकालावां की ये जो वाखरियां है, इनमें भी कैबल साव्याव्यत्
के लिए सावस्यक सुचनाए ही विच्यी है। इसमें न उनका हुस्य पाया जाता

के पढ़ने के लिए नहीं होती। वे होती हैं आत्मनेपदी--अपने ही लिए। इनका उपयोग आत्म-चरित लिखने में अथवा समकालीन इतिहास विचने

अगर किसी अच्छे प्रभावशाली नाटक का पहला ही अंक पढा हो तो उत्तरर से उस समस्त नाटक की करवाना तो बचा, पहले अंक की पूर्विया भी ध्यान में नहीं आ एकेंगे। समस्त नाटक पढ़ने के बाद ही प्रयम अक में वर्णित छोटी-गोटी घटनाओं और सभावनाओं का रहस्य ध्यान में आता है। इसी तरह जमनावालती के जीवन का प्रथम भाग हो जानने वाले स्थानित की पढ़ा नहीं बचेना कि प्रारभ के दिनों में कीन-सी सूरम यनित्या मारे जाकर मिकनित दश घारण करने वाली हैं। पूरा जीवन जानने वाले

है और न उनके अभिप्राय।

श्रात के सोग ही उनके प्राथमिक जीवन के सस्कारों की सुक्मातिसूचा यूवियां ममस सफेने और उनकी कह कर सकेंगे। प्रार्थिक प्रवचन सुनना, नाटक देखने जाना, सगीत के जलसे का आनंद तेना, टैनिस खेकना, दिन पेलना, वन-भोजन आदि विगुर आनंद की प्रोरसाहन देना, नेवाओं के व्याच्यान सुनना, इस सरह की जीवन की सब

प्रवृत्तिया उनमे पाई जाती है। सबमे सस्कारिता, जीवनशुद्धि, सेवाभाव

और दिन को उदारता पाई जाती है। २२ से २४ वर्ष की उन्न में कितने सोगों से उन्होंने सपर्क साधा था, इसकी सूची देखकर संबधुन आक्या होता है।

जमनालालजी के स्वभाव में जैसी विशेष जातिब्यगीलता थी वैसा ही साथी, सबंधी और राष्ट्रीय कार्यकर्ताओं के व्यक्तिगत जीवन से भी प्रवेश करके उनके मुख-दुख के साथ एकरूप होने का माहा था। एक तरह से हम कह सकते है कि स्वभाव से ही वह विश्व-कुटुम्बी थे। इसीलिए आगे जाकर जब उन्होंने गाधीजी से प्रेरणा प्राप्त की और उनके 'वाचवें पूत्र' भने, तब समुधे विशाल गाधी-परिवार को अपनाना उनके लिए आसान और स्वाभाविक बन गया। बचपन से सबको अपनाने का स्वधाद न होता ती आगे जाकर वह इतना काम नहीं कर सकते थे। तरह-तरह के राष्ट्र-मेवक, जनके परिवार के लीग, राष्ट्रीय सत्याए और जनकी कठिनाइयां सबके साथ जमनालाल जी एक-हृदय हो सकते थे, यह थी उनकी बिभूति की विशेषता । गांधीजी में भी ये गूण थे । इमीलिए ती गांधीजी की जमनालाल-जी का इतना बढा नावें भीम राष्ट्रारा सिल सका। गांधीजी का विस्तार चाहे जितना बहा और जटिल हो, उसे सधालने की हिम्मन और बुगलना जमनालालकी में बी, और इस दिशा में जमनातालकी गाधीजी को सब तरह से निश्चित कर नके थे। जमनानामजी की और वाधीजी की ऐसी विशेषना जिल्होने ध्यान से देखी है, उनके निए तो उनकी बासरी ने छोटे-छोटे पन्ने और उनके पत भी विशेष महत्व के प्रतीत होते हैं।

के पत अपने की और अपनी धन-मर्पति व नीमास-गरिन को ही नहीं, श्रीत अपने परिचार के सब लोगों को राष्ट्रमेशा में अधिन करने की उनकी सैयारी थी। केपल सैयारी हो नहीं, उत्पाद था। उशीमें यह अपने जीवन सैयारी थी। केपल सैयारी हो नहीं, उत्पाद पा। उशीमें यह अपने जीवन सै हुना पैता मानने थे। जिलन यह गब होने हुए भी उनकी अयार्थी आया-गाधना ही सर्वोद्धियो। उलीवा चौरा जिनन कन्मा आवस्थक है।

जब कभी कोई 'श्रेवाधी' श्रात्म-साधना मुक्त करता है, तब कुट्राब-करीला, आजीविका का व्यवसाय और सार्वजनिक-सेवा सब कुछ स्तर समस्तर, सबको स्थाय देने की कोशिका करने लगता है। हमारे देस ऐसे ही आस्मार्थी अधिक वांदे जाते हैं। ऐसे ही लोगों ने सन्दारा-अस्प्रम को सबसे प्रधान माना है।

हमारी सस्कृति में शुरू में संन्यास का महत्व नहीं था। संन्यास आध्रम का पुनरवजीवन शकराचार्यं ने बढे उत्माह के साथ किया। पर हमारे जमाने में सन्यास-आश्रम को बढ़ावा दिया स्वामी विवेकानन्द और स्वामी दयानन्द ने । गांधीजी ने सन्यास-आग्रम के प्रति पूरा आदर दियाकर उमे एक बाजू रखा और गीता में बताये हुए सन्यास-योग को पसन्द किया है। मनुष्य गृहस्य-आश्रम मे प्रवेश करे या न करे, ब्रह्मचर्य-पालन का महस्य वह समझे और सबम बढाते हुए गृहस्य-बाधम की कृतार्य बनावे, यही पा गाधीजी का आदर्श । मनुष्य ब्रह्मचर्य का पालन करके कौटुम्बिक जीवन की एकागिता और सकुचितता छोड दे और जीयन में कर्मयोग को ही प्रधान बनाकर सेवामय जीवन व्यतीत करते-करते समस्त मानव-जाति के साप अपने ऐक्य का अनुभव करे और, वहां भी न स्ककर, समस्त जीव-मृद्धि के साथ तादात्म्य का अनुभव कर विश्वातमैक्य की साधना चलावे, यही है गाधीजी का मार्ग । इस मार्ग को युवानुकृत समझकर समनासासजी ने भी उसे पसन्द किया था। अपनी मर्यादा को पहचानकर यह यथाशक्ति 'जनक मार्ग'का अनुसरण करते रहे। उस जीवन-माधना का प्रारंभ अगर कोई दूबना चाहे, तो इन वासरियों में कुछ-न-कुछ मसाला उसे मिलेगा ही।

एक बात खास ब्यान मे लेने की है। भारत के सोगो को स्वराग्य चाहिए था। योग्य नेता मिले और सफलता की आवा हो तो लोग लड़ने के लिए भी तैयार थे। लेकिन लोग नहीं जानते थे कि स्वराज्य को बताने के लिए जिस तरह पूर्व-नैयारी की जरूरत होती है, बैसे ही संगठित रूप से

स्वराज्य की लडाई लडने के लिए पूर्व-तैयारी की जरूरत होती है।

इम तरह की पूर्व-तैयारी को गांधीजी ने नाम दिया—रचनात्मक कार्यक्रम । ऐसे रचनात्मक काम के लिए निष्ठा और धैय की आवश्यकता होती है, जो सामान्य जनता में नहीं होती। सोग पुष्य का फल प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं जहर, सेकिन जहरी पुष्य या तपश्चर्या नहीं करन

आज में वर्ण-स्वयस्था का अभिमानी या प्रोत्साहक नही रहा, लेकिन उम स्ववस्था की सुन्दरता मैं जानता हूं। सोगो के सामने सुन्दर-मुन्दर

कारणी सन भारती नगरा कामणी का काम है। विकारी की जैरेड और रोजन कम देश भी उन्ही का काम है। विजय पूरी कुँगू दूरिमी पहुँजें क जिल्लामी कोर्न है। जान-मान की स्पीठायर <mark>केरते की तुन्</mark>यों काम बहुज समारा होते हैं। विकार समाज का सरदन बरसा, सेती, यहानावन,

प्याद्या होगो है। हिन्दिन समाज या सम्हत्त बंदसा, सेसी, संगुनात्मन, एटीम, ट्रार और फ्यान्स आदि हे हाथा नमाज को समझनता, समर्थ बंदमात कोर सिल्फिल्स करों है बीच समझ्यत क्योरित करके सम्बोग को मार्थभीम बनामा, यह बाम हो बनिये का ही है। बाधीओं से बसिये के

क्साना कोर किन्ता-हन्न वहाँ वे बीच नामज्यय स्थापित दणके नज्यान को गायेक्सीम बयनान, या बाम नां बनियं का ही है। पाछीजी में बनियं के ये त्रक हुए ये। इनके ब्राग्या वह लोकोज्य ने केनियता कोत्र पायुर्व में को हुए नेनापनि भी ये। दाखिय तथी जट नक्ता है, जब बनिया उने पूर्व-संयामें कर देता है। यूरोज के गोडोस्ट् नेनापतिनेयोनियम ने कहा या—

''गेगा चलती है पेट चर।'' गांधीकी ने नहा था कि सत्यायह वी सक्तका का आधार रतना है रचनात्मक कार्यक्रम पर। उन्होंने यह! तक बहा पा कि मेरा ''रचनात्मक वार्यक्रम बगर भारा काट्ट पूरी तरह ने सफन कर दे, हो राज्याग्रह के बिका ही में आपको स्वरंग्य का दूसा।''

ती गत्याग्रह के निवाह है से आहत स्वराज्य का दूखा ।"
गाप्तीभी के दम रचनात्मक कार्य का पूरा महत्व जानने वाने दने-मिने
सोगी में भी जमनात्मात्रजी का स्थान बहुत ऊषा था। यह गुण तो मतुष्य
भी आस्तिवना में में ही अत्रदाशीला है। वशिव मते ही लड़कर राज्य प्राप्त
कर लें, राज्य चलाने वा काम मने ही कावियो का नाला जाय, पर दरअसल बहु है किये पाहि वागा। पार आध्यारी में जिता तहस अनुमाने

गिंड हुआ है कि गृहकाध्या ही मर्थयेय्ट है, उसी तरह हमें महाजा माहिए कि मार क्यों में भी येट्टा करून करनी चाहिए वेश्य-मणं भी। वेंग्य-मां की गार्थभीमता के नीचे ही बाहाण-मां और शाल-मं अपने अपने-अपने काम में हतायें हो सकते हैं। 'विनाम गांधीवी' का सावस्यं किममें है, मह बबुक देय सके ये 'विना-मिरोमिंण जमानालाओं हैं। यह मज जानेत्रवाह लोग कानातालाओं की यासियों के प्राचीमक वाह मज जानेत्रवाह को कानातालाओं की यासियों के प्राचीमक वाहों में भी रचनात्मक प्रवृत्ति की और उनका सुकाब देव सकतें। इस

वर्षों में भी रचनात्मक प्रवृत्ति की बीर उनका सुकाब देख सकेंगे। इस प्रेरणा को समझने के बाद ही हम खयाल कर सकते हैं कि जमनालातज्ञी सारे देश में इतनी तेजी से बबी यूगते के ? देश के छोटे-जड़े सब कार्यकर्ताओं का मंपके साधकर उनके साम हृदय की आत्मीयता करेंसे स्थापित करते थे।



इस फ्रांति के राजनैतिक सौत में जवाहरसासजी ने जपना बस जगाया। किन्तु जीवन-परिवर्तन के बीर राष्ट्र के नव-निर्माण के फ्रांतिकारी क्षेत्र में अपना पूरा-पूरा बस जगम्या जमनानातजी ने और उनके छोटे-वर्ड सब साथियों ने।

में साबियों का नाम इसलिए लेता हू कि लोग सारा ध्यान मुख्य-मुख्य नेताओं के नाम पर ही लगाते हैं। राष्ट्रजीवन को सजीवन करनेवाली प्रांति एक आदमी से कभी नहीं होती। जिस तरह व्यक्ति का कृटब-कबीला और वश-विस्तार होता है, वैसे ही मन्यासियो की शिष्य-शायाए और भक्त-परिवार भी होते हैं और राष्ट्रपुरूप के पुरुपार्थों मे शरीक हीनेवाले और उसे मिद्ध करने में अपना हिस्सा अदा करनेवाले साथियों की भी सहया कम नहीं होती। सबके पुरुषार्थ का सम्मिलित कल ही राष्ट्र का उत्थान है। इमलिए जमनालालजी के जीवन-कार्य का जिक या चितन करते समय उनके सब साथियो का भी स्मरण करना चाहिए। जयनासालजी कभी अकेले थे ही नहीं। जितने लोगी की उन्होंने अपनाया है, वे सब उनकी विभृति में सम्मिलित है। अगर देवों मे नये अवतार को पहचानने की शक्ति होती है तो अवतार में भी अपने सावियों को पहचानने की शक्ति होनी ही चाहिए। हम इसे 'तारा-मैनक' वह सकते हैं। गाधीजी के पास असवय सीय आये। चद सीगो को गाधीजी ने स्वयं बुलाया । चद अपने-आप आकर वाधीजी से चिपक गये। लेकिन दो आदमियो के बारे मे मैं जानता हु, जिन्हें देखते ही गाधीओ ने पहचान लिया कि इनके साथ अभेद-भनित का सबध बधनेवाला है। एक थे महादेव देसाई और दूसरे थे जमनालालजी। और खुदी यह कि इन दोनों ने जैसे ही गायीजी को पहचाना, बैसे ही एक-दूसरे को भी तुरत

आरुपंग भी कम अद्भुत नहीं था। गांधीनी के बायमियों में से भी विनोबा भावें वा वर्षा जाना भी मैं इसी तरह का ईश्वरीय सकेत या युपरचना या अयदस्या मानता हूं। अयोग्य सबय की सह प्रेम-जूंखला कैते बहुती गई, यह टेपने का

पहचान लिया। महादेवबाई ने जमनातालजी को जो पत लिखे थे, उसमे सै चंद गत मैंने पढे हैं। उसपर से कह सकता हा कि दोनो का परस्पर जमनालालजी की यह विशेषता और उनका हृदय सामध्य देखकर ही मैंने उन्हें 'सबों के स्थजन' कहा था।

भाज देश के हितम्बितक एक आवाज से दो रहे हैं कि देश की एकता कहां गई ? मयों सर्वत्र फूट-ही-फूट बढ़ रही है ? यया इसका कोई इताब नहीं हो सकता ?

इलाज हमें मायोजी के और जयनालातजी के जीवन में ही मितता है। छोटे-वडे सब भेदों को घूलकर सबकी अपनाने के लिए हृदय की जी विमालता और प्रेम की संजीवनी चाहिए, वह जमनावालजी में पूरी माजा में थी। इसलिए वह सारे देश के, सब धर्मों के, सब क्षेत्रों के और तरह-तरह के विचारों के लोगों को अपना मके थे। सत तुकाराम ने कहा है। "आप जो प्रेम अपने लड़के-लड़ांकयो और रिक्तेदारों के प्रति बताते हैं। वही यदि आप अपने दास-दासियों के प्रति, नजदीक के लोगों के प्रति और

पडीसियों के प्रति बता सकें, तो आपके अदर देवी शक्ति अवश्यमेव प्रकट होगी ।" जमनालालजी जहा-जहा जाते थे, बहां के कार्यकर्ताओं के साम और चनके परिवार के साथ एकरूप होते थे। व्यवहार-चतुर जमनालाल की लोगों के दोप और उनकी खामिया नहीं देख सकते थे, सो नहीं। किन्दु

उनका हृदय शमाशील और उदार था। उसका अनुकरण करनेवाले उनकी नि स्पृह भाषा का प्रयोग कर देते हैं, किन्तु उनकी उदारता कहां से लायें श्रीर उनके प्रेम की नि:स्वार्यता भी कहा से प्रकट करें ? जिनमें ऐसी उदारता है, उनको जमनालालजी के जैसी सिद्धि भी मिल रही है। अध्यात्म के नियम अटल और सार्वभीम होते है।

एक-एक व्यक्ति मिलकर राष्ट्र बनता है, इसलिए हरेक में हमें दिल-बस्पी होती चाहिए और हरेक के यवाश्ववित सहायक होने की हमारी तरगरता भी होती चाहिए। जमनालागजी की यह कार्यकारी आत्मीयता

जिनमें होगी, वे ही सच्चे राष्ट्र-पृश्य वर्नेंगे।

मन् १६१५ से १६२६ तक जो कार्य माधीजी ने और उनके साथियों ने धेये के साय किया, उसी का शुभ परिणाम सन् १६३० से शुरू होते वासी और सन् १६४% से सफल होने वाली शांति में हम देख सकते हैं।

देश क्रांति के राज्नीतिक सेव में ज्वाहरणानावी ने व्यक्ता वन क्याया। हिन्तु शैदकरणिवर्षक के बीर गएड़ के नव-निर्माण के व्यक्तिकारी क्षेत्र में स्थाना हुए-नुस्ता बन व्यक्तया व्यक्ताराक्ष्मी ने बीद उनके छोटे-बंद मक मारियों ने।

मि माधियों वा नाम दर्शनिए नेना हूं कि सीय मादा ध्यान मुद्द-मुज्य नेनाओं के नाम पद हो बानो हैं। उपस्त्रीवन को स्थीवन करनेवाली मीति हा आदि हो होते। विन्न तरह ध्यक्ति का दिवस्थानी मीति हा आदि से नियम नियम होते हैं। विन्य का हुए स्थित हो हैं। विन्य का हा प्राथमियों की किए-का हाणाए और भवन-मिदार भी होने हैं और राष्ट्रपुरप के पुरावर्षों में गरीक होनेवाले और उसे मिद्र करने में अपना दिश्मा अब्ब करनेवाले साथियों की भी सदया कम नरे होती। नवके पुरावर्ष का स्थित कर ही राष्ट्र ना उद्यान कम नरे होती। नवके पुरावर्ष का स्थित कर ही राष्ट्र ना उद्यान है। द्यानिए वननातालकों के जीवन-वार्ष का जिल्ह वा विवान करते समय जनते मह साथियों का भी स्थाप करने जिए। जननातालकों कभी स्थाप करने ही राष्ट्र । जनते ने सोशे को उन्होंने अपनाया है, वे सब उनकी विमुद्धि से सीमिनित है।

अन्योन्य संवध की यह प्रेम-गृखला कैसे बढती गई, यह देखने का

आकस्मिक घटना नही होती। मुच्टि मे परस्पर संबंध का विशास जात फैला हुआ रहता है। उसी के अनुसार सबकुछ होता है। कोई भी घटना अकस्मात नहीं होती। हरेक घटना का 'कस्मात' हम जाने या न जाने.

होता ही है। जब मनुष्य-जाति की ज्ञान-चिन्नव बढेगी, तब मनुष्य, ऐसे सबस की पहचानकर ही इतिहास लिखने बैठेगा श्वायकल के इतिहास अधों के प्रयास हैं। ज्ञानसय प्रदीप प्राप्त होने के बाद ही मानव-जाति की सच्ची जीवन-गांचा लिखी जायगों। गोंधी-कार्य का प्रयोग, रहस्य और

उमकी कुतार्थता तथी दुनिया के सामने पूर्ण रूप से प्रकट होगी। गाधीजी के सपके में माने के वाद जमनासालजी का सारा जीवन ही

बदल गया था। उसका प्रतिबिंव जनकी बार्सारियों में जरूर मिलेगा। ऐसी बासरियों के लगभग कई बंद प्रकासित होने बाले हैं। इन सब छाई की पत्रने के बाद ही जमनालालजी की इन अवर्मूजी श्रास्थनेपदी प्रवृत्तियों के लिए योग्य भूमिका निल्ही जा नकती है। इन प्रथम छांडों में तो जनकी पूर्व-तैयारी की योडी करवना ही आ सकती है। गाधीशी में हिन्दू-धर्म में और हिन्दू-समाज में जो महान परिवर्तन

हिपे, उसमे मन्यस्त जीवन को नमा रूप दिया, जिसका महत्व कम नहीं है। उसका प्रत्यदा उदाहरण जमनासालजी के जीवन मे बरितार्थ होता पामा जाता है। यह समझकर ही जमनासालजी की मे बासरिया पवनी पाहिए। सामिध, राजधाद,

सामाध, राजधाट, मई दिन्त्री

. ....

## पृष्ठ-भूमि

जननालाल जी की डायरी के इस पांचवें भाग मे सन् १६३७,३८,३६--इन तीन वर्षों की डायरियों को लिया गया है। यह काल देश में बहुत महत्वपूर्ण रचनात्मक एव राजनैतिक कार्यो एव घटनाओं से भरपूर था।

मन् १६३७ मे जमनाताताजी का अधिकतर समय वर्षा की संस्थाओं, जैसे मारवाड़ी शिक्षा मडल, नवचारत विद्यालय, नेयांव आधम, मगन सप्रहालय, मालवाडी चर्मालय, महिलाधम, राष्ट्रभाषा प्रचार ममिति,

हिन्दी प्रचार विद्यालय के साय-साय नागपुर में अभ्यकर स्मारक एव नागपूर जिला काग्रेन कमेटी के कार्यों की देखभाल एवं संचालन में गया।

. सन् १६३७ के मार्च के महीने मे ही मद्रास मे हिन्दी साहित्य सम्मेलन का अधिवेशन उनके ही सभापतित्व में हुआ और उसके परिणाम-स्वरूप

हिन्दी प्रचार व प्रसार के कार्य मे उनका अधिक समय गया। इसी माल ब्रिटिश पालियामेट द्वारा पास किये गए 'गवर्नमेट आफ

इंडिया एक्ट १६२४' के अन्तर्गत देशभर में प्रातीय असेंदलियों के चनाव हुर। कार्येन ने भी चुनाव लडा और भारन के प्रमुख प्रातों में नाग्रेस यह-गर में चुनकर आई। चुनाव अभियान के बीच ही यह प्रश्न पैदा हो गया था कि बहुमत आ जाने पर शाबों से वाग्रेस को पद-ग्रहण करमा चाहिए

था नहीं ? चुनाव चरम होने के बाद ही मार्च के तीगरे शप्ताह में वायेग के

टिबिट पर चने गये असेंबली के महस्यो तथा थ० था० बाग्रेस महामानि के मदरयो वा दिल्ली में एक कन्येवन हुआ। उसमें सब सदस्यों से बायेन अध्यक्ष परित जवाहरतान नेहरू ने हिन्दी में प्रतिका निवार्ट विहम गर्य भारत की एक्ता और स्वराज्य के लिए प्रयान करेंगे और अगर अगेयलिया

में पदप्रहण करना पटा सो असेंबनी के अदर और बाहर भारत की आजादी जन्दी-मे-जन्दी मिले, इसके लिए बाम करेबे और नये विद्यान का विरोध करके अपना विधान हम स्वयं बना सकें, इसकी ब्रिटिश सरकार में मार करेंगे। उसी कन्वेंशन में यह भी निश्चय किया गया कि १ अप्रैत की ब्रिटिश पालियामेंट द्वारा पास किये गए विधान 'गवर्नमेट आफ इंडिया एस १६३५" के लागू किये जाने के विरोध में सारे भारत में हड़तात नी जाय । परिणाम-स्वरूप उस दिन भारत-भर में शोतिपूर्ण पूरी हडतान रही।

इसी वर्ष चर्चा संघ के सभापतित्य का काम भी जमनालालती पर आ गया और उनको चर्चासच के कार्यको सदद करने तथा ब्यावहारिक पद्धति पर खादी की अधिकतम उत्पत्ति एव विकी का संगठन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने सारे देश का दीरा किया।

वर्धा के दो समाचार-पत्नी 'चित्ना' तथा 'सावधात' में सन् १६२० में महात्मा गांधीजी द्वारा एकल किये गए 'तिलक स्वराज्य कोप' के हिमान मै संबंध में जमनालालजी, चूकि वे काग्रेस के कीपाध्यक्ष भी थे, तथा गाधीजी पर दुर्मायनापूर्ण एवं अपमानजनक खाछन सगाये गये थे। जमनानालजी ने गाधीजी व काग्रेस के प्रमुख सदस्यों की स्वीकृति है उन

दोनो पत्नों पर मानहानि के दावे दायर किये। भारत की कानून-संहिता में मानहानि का दावा जीतना वडा कठिन एवं दुष्कर कार्य माता गया है। अवसर लोग इससे बचते हैं। पर जमनालालजी ने बड़े परिश्रम, अध्ययन और लगन से इसे लड़ा। उसमे उन्हें जीत हासिल हुई। दोनों पहाँ है संपादको, मुद्रक व शकाशको को कैद की संबा हुई तथा चुर्माना और मुकद्देमे का खर्चा अदा करना पडा।

असहयोगी होने के कारण जमनातालजी सरकारी अदालतो मे जाने से वचते थे। पर जहां कांग्रेस, गांधीजी तथा राष्ट्रीय इज्जत पर प्रहार होते लगा, असत्य का प्रचार किया जाने लगा तथा चरित्र-हनत का प्रयत्न हो<sup>ते</sup> समा सो बदासत में जाने से भी वह नहीं इकें।

इसी वर्ष गांधीजी की प्रेरणा से एक 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' की अधिवेशन वर्धा के 'भारवाड़ी शिक्षा महत्त' ने वर्धा में बूलाया। जिसके

परिणाम-स्वरूप 'शिक्षा में बुनियादी सालीम' का उद्गम हुआ और कांग्रेस

क्रमीन कुरते के पूर्ण करना प्राप्तीर की किये गए।

हर हेद हाएका के साथ साञ्चाली की देखाला, ध्यादाधिक करते हे समान्यकारिया और जिम्मे के पश्चिमी के सामुक्त, महित तथा राजी हम् स्वयंत्रिक अवस्थिते त्या विद्योगी सामाने से भी जनग

भारती रामच सरामा पहा ।

धीरवार में दुरी बचे जमलावावली ने बहे पूज भाई रूमधनपत सा

बिहार बाजरमा के मुझीनद धाहरायी थी महयस्त्रमाह पीट्टार की पुत्री राहित्रोदेदी के साथ नया दूसरी पूर्वा सदाचरा का दिवार सैनपूरी के

प्रतिच धर्मनिष्ठ वदीत एव विचारोजिन्छ नया वित्रह श्री धर्मनीरायण क्षप्रदाल के पुत्र श्री श्रीसन्तास्यण के साथ सरन्त हुआ। उनकी भानजी

ममश का विवाह बारकाना के मुझ्लिट रामाजमेकी भी प्रमदयात हिम्मत-मिहका के बहे एक श्री गजानन हिम्मत्रसिहका के गाय तथा आजि प्रह्याद पोहार का बलवन्ता वे प्रसिद्ध नचा गर्बसान्य, समाजनेकी, कांग्रेसी सपा

रधनान्मत्र बार्यवर्क्ता थी भीनाराम मेयगरिया की बढी पूत्री परना के माथ इसी दर्प सपस्त हुआ। इन विवाहो में अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक गुधारों का आधार निया गया और कई मामतों में ये आदर्श किवाह भी माने गये। ये चारो विवाह तो सारवाडी अग्रवास समाज मे ही हुए, पर

अपने भनीने थी राधावृष्ण बजान का विवाह उन्होंने थी कृण्यदान जाजू भी, जो कि माहेश्वरी समाज के जाने-माने अवशी थे, पुत्री असगूयादेवी से श्या, जो अग्रवाल-माहेश्वरी बाउद-जारीद विवाह था और समाज-गुपार भी दिला में उस समय एक सहस्वपूर्ण कदम था।

दतना मब करने हुए उनका मनोमयन तथा आध्यात्मिकना की और जनगी रिप पहुन भी अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़नी ही जानी थी। १६३७ में उसके स्पष्ट दर्शन उनके पक्षों और द्वावरियों में जगह-जगह मिलते हैं। इन उल्लेखों से प्रसीत होता है कि इस सवध में बह पूज्य बापूजी तथा श्री निभीरसालभाई अँसे गुरुवनो के साय तथा बदने परिवार के लीगो से भी अपने मनोमावो एव सनोमधन की चर्चा किया करते थे और उनको भी पूरे विश्वास में लिया करते थे।

सन् १६३८ का वर्ष स्वापचन्द्र बोस के समापतित्व में हरिपूरा काग्रेस

भारके अपना विधान हम स्वयं बना सकें, इमकी ब्रिटिश सरकार में मॉड करेंगे। उगी कन्वेगन में यह भी निरमय किया गया कि १ मर्वेत को ब्रिटिंग पालियामेट द्वारा पाम िये गए विद्यान 'मवर्नमेंट आफ इंडिया एक १६३५" के लागू किये जाने के विशोध में मारे भारत ॥ हहतान की जाय । परिणाय-स्यष्ट्य उन दिन भारत-भर में मांतिपूर्ण पूरी हुइतान रही ।

इसी वर्ष गर्या संघ के समापतिहर का काम भी अमनामानत्री पर आ गया और उनको घर्चा सथ के कार्य को सुरुद्ध करने तथा ब्यायहारिक पद्धति पर छादी की अधिकतम उत्पत्ति एवं वित्री का संगठन करने की महत्वपूर्ण जिम्मेदारी लेनी पडी। इसके लिए उन्होंने सारे देश का शैरा

किया । यधीं के दो समानार-पर्या 'चिला' तथा 'सावधान' में सन् १६२० में महारमा गाधीजी द्वारा एकत्र किये गए 'तिलक स्वराज्य कीप' के हिमान के संबंध में जमनालालजी, चूकि वे कांग्रेस के कीवाध्यक्ष भी थे, तथ गाधीजी पर दुर्भावनापूर्ण एवं अवसामजनक लाल्न सगावे गर्व वे जमनालालजी ने गांधीजी व काग्रेम के प्रमुख सदस्यों की स्वीकृति ल व दोनों पत्नों पर मानहाति के दावे दायर किये। भारत की धानून-महिना है मानहाति का दावा जीतना महा कठिन एवं द्रुकर कार्य माना ममा है अवसर लोग इससे बचते हैं। पर जमनालालजी ने बड परिश्रम, अध्यक

संपादकों, मुद्रक य प्रकाशको को कैंद की सजा हुई तथा जुर्माना औ मुक्हमे का खर्चा अदा करना पड़ा। असहयोगी होने के कारण जमनालालजी सरकारी अदालतो में जा से वचते थे। पर चहा कांग्रेस, गाधीजी तथा राष्ट्रीय इज्जत पर प्रहार हो लगा, ससत्य का प्रचार किया जाने लगा तथा चरित-हनन का प्रयत्न हों

और लगन से इने लड़ा। उसमे उन्हें जीत हामिस हुई। दोनों पतों में

लगा तो अदालत में जाने से भी वह नहीं एकें। इसी वर्ष गांधीजी की प्रेरणा से एक 'राष्ट्रीय शिक्षा परिषद' व अधिवेशन वर्धा के 'भारवाड़ी शिक्षा महल' ने वर्धा में बुलाया। जिस

परिणाम-स्वरूप 'शिक्षा मे बुनियादी तालीम' का उदगम हुआ और कांग्रेर

गापित प्रांतो में उसके प्रथम प्रयोग भी किये गए। इस सब हत्त्वतों के मध्य घर-गृहस्थों की देखमान, श्मावसायिक कार्यों में सताह-भगविदा बीर भिन्नों के परिवारों के माञ्चक, कठित सभा बसते हुए पारस्परिक मतमेदों तथा विद्वहों को मुलझाने में भी उनका

बन्धः हुए पारस्पारकः काफी समय नगता रहा।

परिवार में इसी वर्ष जमनालाजनी के बड़े पुत्र मार्द कमलमयन का विवाह क्लकता के मुम्मित व्यवसायी श्री कवनणप्रवाद पोट्टार की पुत्री सावित्रीदेवी के साथ तथा हुन रो पुत्री भदानसा का विवाह मैनपुरी के प्रतिद्व प्रमंतिष्ठ बकील एक विधानीफिस्ट तथा विवक श्री धर्मनारायण

सपवाल के पुत्र भी श्रीमानारावण के साथ सपनन हुआ। उनकी भानजी नमंदा का विवाह करकला के गुर्जनिक समाजसेवी श्री प्रमुच्याल हिम्मत-तिह्या के यह पुत्र भी गणानन हिम्मतिसहका के साथ सपा भाजे प्रहाद पौद्दार का करकला के प्रसिद्ध तथा सर्वजाया, समाजसेवी, कांग्रेशी तथा रचनारमक कार्यकलां भी शीताराम सेक्सरिया की बढी पुत्री पना के साथ इसी वर्ष सपनन हुआ। इन विवाहों से अनेक महत्वपूर्ण सामाजिक मुणारों का आधार विचा नया और कई माननों से ये आदर्श विवाह भी माने गये। ये चारो विवाह तो मारवाडी अववाल समाज से ही हुए, पर अपने करीजे भी राधाहरूल बजा का विवाह उन्होंने थी कुण्यास जाजू हो, जो कि माहेक्सरी ममाज के जाने-मांने अववाल सुत्री असमुरादेशी के हिस्सा, जो अवसाल-माहेक्सरी काजक के जाने-मांने अववाल को और समाज-सुधार

विया, जो अग्रवाल-माहेश्वरी का उप-वातीय विव भी दिशा में उस समय एक महत्वपूर्ण कदम था।

हा दिशा में उस समय एक सहत्वपूष करम था।

इतना सब करते हुए उनका मनोमयन वधा आध्यासिकता की ओर
उनकी र्राय पहले की अपेशा अधिक तैयों है उतनी ही जाती थी। १६३७

में उमके स्पट रार्णन उनके पत्नों और हायरियों से जबह-जगह मिनते हैं।
इन उन्तेयों से प्रधीत होता है कि इस सवय में वह पूज्य बापूजी तथा भी
किसोरवालमाई अंग्रे मुख्याने के साथ तथा अपने परिवार के सोगों से भी
अपने मनोगायों एक मनोमयन की चर्चा किया करते थे और उनको भी
परे दिक्याम में निया करते थे।

रूर । वश्वास मानवा करत था। सन् १६३६ का वर्ष सुभाषचन्द्र बोस के सभापनित्व में हरिपुरा कांग्रेस करके अपना विधान हम स्वयं बना सकें, इसकी बिटिल सरकार सेमान करेंगे। उसी कर्नेशन में यह भी निष्कय किया गया कि १ अप्रैन को डिटिन पालियामेट द्वारा पास किये गए विधान 'गवर्नमेंट आफ इंडिया एन १६३४" के लागू किये जाने के विरोध में सारे भारत में हहतान शे जाय। परिणाम-स्वरूप उस दिन भारत-भर में शांतिपूर्ण पूरी हहतान

रही।
इसी ययं घटाँ सम् के समापतित्व का काम भी अमनावाननी पर
आग गया और उनको चर्चा संघ के काम की सुदृढ़ करने तथा ज्यावहाँ पिर
पद्धति पर खारी की अधिकतम उत्पत्ति एवं विकी का संगठन करने हैं।
महत्वपूर्ण जिन्मेदारी लेनी पड़ी। इसके लिए उन्होंने सारे देश का दौरा
किया।

यधाँ के दो समाचार-पतां 'पिता' तथा 'सावधान' में गर् १६१० में
महारमा गांधीओं डारा एकस किये गए 'तिलक स्वराज्य कीप' के हिमा
में मंद्रां में जमनासातत्री, पुक्ति के कारीस के कीपाध्या भी थे, तरः
गांधीओं पर दुर्मावनाक्ष्णे एव अवमानजनक साइन तथाये ये थे।
जमनामात्री ने गांधीओं व कार्जन के प्रपुत्त सरस्यों की स्पीइति में वा
सीतां पत्रों पर मानहानि के सावे सावर किये। भारत की कानुन्ति[हर्म के
सोनों पत्रों पर मानहानि के सावे सावर किये। भारत की कानुन्ति[हर्म के
सानहानि का सावा जोनना बदा किये तथा पुरत्ति कर्म मानहानि के सावे एत्या सावर है।
अस्वर मोज स्पाय अपने पर प्रमानातात्री ने वह परिमा, मान्यत्र और तगन से प्रेम स्वा। उनमे उन्हें जीत हामिल हुई। दोनो बड़ों के
संपादणे, गुक्त व प्रवामकों को कर्द की सजा हुई तथा पुमोना और
सुक्रमें पर पर्या में सा करना पदा।
साम्योगी होने के कारण प्रमानान्त्री सरकारी अदातते में में

ते बचने थे। पर जहां वांचेन, गांधीजी तथा राष्ट्रीय हजनत पर महार हैं। सता, सगाव को प्रचार विचा जाने सता तथा चरित्र-हनन जा प्रधन हैं। तथा तो महावन में जाने में धी बहु नहीं रहे । इसी को पांधीजी की जेरका से एक राष्ट्रीय सिक्षत चरित्र की मधिकत करें के 'सारावादी किया कहा' ने कहाँ से बुताया। जिसके विस्तास-वक्षण 'सिमा में बुनियारी ताथील करा दसस हम् और कोर्स

इन गर इनवनों के मध्य घर-मृत्यूची की देखभात, ब्यावगायिक कारों में शहार-मध्यविश और मित्रों ने परिवारों के नात्रक, कठिन तथा

रानित प्रांतो में समने सक्त प्रयोग भी तिये गए।

चारते हुए पारस्यरिक सनभेदी तथा विब्रही को सुनझाने में भी उनका बापी गमय मगना रहा। परिवार में इमी बर्ग जमनालात्रज्ञी के बढ़े पुत्र माई बमलनयन बा

रिवाह बनक्ता के मुद्रमिद्ध ब्यवनायी श्री मदमप्रयमाद पोहार की पुत्री माबित्रीदेवी के नाय तथा इसरी पुत्रों मदालमा का विवाह मैनपुरी के प्रमिद्ध धर्मनिष्ठ वदील एवं विवासी फिन्ट तथा चितक श्री धर्मनारायण बप्रवास के पुत्र श्री श्रीमन्तारायण के साथ सपन्त हुआ। उनकी भानजी

ममंदा का विवाह कलकत्ता के मुप्रमिद्ध समाजतेवी थी प्रभुदयाल हिम्मत-मिहरा के यह पुत्र श्री गजानन हिम्मनसिहका के साथ सवा भांते प्रह्माद पोहार का बानकला के प्रभिद्ध तथा नर्वमान्य, समाजसेकी, बांग्रेमी सथा रचनात्मक वार्यकर्ता श्री सीताराम सेव्सरिया वी बडी पूली परना के

साय इसी वर्ष सपन्त हुआ। इन विवाहो से अनेक सहत्वपूर्ण सामाजिक सुपारों का आधार लिया गया और कई मामलों में वे आदर्श विवाह भी माने गये। ये पारो विवाह तो मारवाडी अग्रवाल समाज मे ही हए, पर

अपने भनी के थी राधाकृष्ण बजाब का विवाह उन्होंने थी कृष्णदास जाजू षी, जो कि माहेरकरी समाज के जाने-माने अवणी थे, पृक्षी अनमुपादेवी से

निया, जो अग्रवाल-माहेक्वरी का उप-जातीय विवाह था और समाजन्सधार की दिशा में जस समय एक महत्वपूर्ण कदम या। इतना सब करते हुए जनका मनोमधन सचा आध्यात्मिकता की और

जननी रचि पहले की अपेक्षा अधिक तेजी से बढ़नी ही जाती थी। १६३७ में जमके स्पष्ट दर्शन उनके पत्नो और डायरियों में जबह-जगह मिलते हैं। इन उल्लेखी से प्रतीत होता है कि इस सबंघ में वह पुज्य बापूजी तथा थी किमोरलातभाई अँसे गुरुजनो के साथ तथा अपने परिवार के लोगो से भी पूरे विश्वास में लिया करते थे। सन् १६३८ का वर्ष सुभायचन्द्र बोस के सभापतित्व मे हरिपुरा काग्रेस

अपने मनोभावो एव मनोमयन की चर्चा किया करते थे और उनको भी

ाधिवेशन से प्रारम हुआ । सुमापचन्द्र बोस स्वास्म्य-सुधार के बाद १६३४ ही विदेश से सौटे मे और भारत में आते ही नजरबन्द कर दिने गए में। गर्च १६३७ में भारत सरकार ने उनको बिनाशर्त जैल से रिहाकर देया । एक वर्ष तक वह काग्रेस की गतिविधियों को देखते रहे और उन्होंने स यीच महात्माजी का भी विश्वास प्राप्त कर लिया। फलस्यहर १६३८ में हरिपुरा काग्रेस के लिए वह सर्वानुमति से राष्ट्रपति चुने गये थे।

हरिपुरा-कांग्रेस कई दृष्टियों से महत्त्वपूर्ण रही। सरदार पटेस के नेदेशन में गुजरात प्रदेश से हुई यह कांग्रेस अपनी व्यवस्था, सुमहता, लनु-गासन तथा उसमे हुए निर्णयो के कारण बहुत ही ज्यादा प्रभावकारी हुई।

नये भासन विधान के अतर्गत पदब्रहण करने से पूर्व कांग्रेस ने प्रांतीं के गर्नरों के जरिये ब्रिटिश सरकार से यह आश्वासन माया था कि गर्दर्गर पंतिमडत के वैद्यानिक कार्यों में अपने विद्येपाद्यिकारी का उपयोग करके उनके कार्यों में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। इनिया में यह वायद पहली भिसाल यी कि एक 'विद्रोही' संस्था ने शासन से इस प्रकार आश्वासन लेकर शासन

मे पदग्रहण करके सत्ता सम्हाली हो।

यो तो कांग्रेस के लोग असेंबलियो में पूर्ण स्वराज्य की मांग करने और उसे प्राप्त करने की इच्छा से गये थे। पर बाहर आम सभाओ में कुछ इस प्रकार के धुंभाधार भाषण भी हुए कि अदर से हम सोग लेजिस्लेटिव कीसिली (विधान समाओ) में "नये विधान को नष्ट करने के लिए" (इ रैंक दी कास्टीट्यूशन) जा रहे है। इसका ब्रिटिश सरकार पर यह असर पड़ा कि काप्रेसी मेबरी की नीयत साफ नहीं है। वे अडंगा-नीति अपना-मेंगे । अत परस्पर विश्वास के बजाय अविश्वास के वातावरण में नये कार्य की शुरुआत हुई । कई छोटी-मोटी बातो मे यवनरों, सेक्रेटरियो तथा मितयों में अवसर मतभेद होने शुरु हो गये। पर बहा मतभेद तो उत्तर-प्रदेश के मित्रमंडन और गर्वनर के बीच 'काकोरी यहबत केस' के कैदियों की रिहाई को लेकर पैदा हो गया और ऐन हरिपूरा-कांग्रेस के अवसर पर उत्तरप्रदेश तथा विहार के मंत्रिमडल ने त्यागपंत हे दिया। बाद में महारमा गाधी और वायसराय के हस्तक्षेप के फलस्वरूप समझीता हो गया और

गडल ने अपने त्यागपत्र वापसा से लिये, यवनंशों ने अपना हस्तारों

बारम ने लिया और केंद्री छोड़ दिने गए।

असर हआ।

इति। में बाँदेनी महिमाहल यनने वे निश्चिति में तथा बनने के बाह एनहें परिल्यानरूक 'लगेमान-प्रवच्य' को भी बहुन गीर-नवा। वादिन रातियामेंट्री बांदें ने दर्दा प्राव के नेतापद वे निष्ठ भी के एफ निश्चम को बुनवर भी बागा नाहिंव गेर को बुना। इस पर बबई में प्राव-बर पास्त्री गोर्पो में बहा तुष्टाल बठ पढ़ा हुआ। पर बाईस वालिस्टरी बोंदें भी दुरता में तथा जबनामानजी थी हुआन और स्वाबहारिक पूत-प्राप्त के जिस्स प्रमुख आने पर भी मामका गुलवा और बट्टान क्य हुई।

हम तरह एक तरफ तो उन पर बार बाबोमा बहता जाता था, उधर उनना क्वास्थ्य भी कमजोर होना जाता था। उनके कान में तकनीफ यनी रहनी थी। फिर आफ्यारिमरता और सर्वर्धन की ओर बहनी हुई उनकी निथ को देवनर उन्होंने काकेन वार्य सीमित की सदस्या में तथा थायों गंबा नमं थी अध्यक्षता के स्थापका देने का भी निक्य किया। साथ ही १६६६ में उन्होंने महाँच रमज के आध्यम की तथा वाही केरी के क्षीअर-विहासन की भी खाता की, जहां से उन्होंने मानसिक तताव व समामान का प्रयत्न दिया। बाधूनी के सामने अनेक बार वह अपना मनीमदम प्रनट कर समामन प्राप्त करने यो भी पर अवकाश न मिल याने के नारण बहु

इघर एक बात और हो गई। जमनामान में और सरदार पटेन दोनों ही स्पटवारी ध्यक्ति थे। कुछ बात को वेकर दोनों में एक समय तीव मतभेद भी हो गये थे। जमनामान को का कार्य-समिति से स्थापक देने ना गई भी, एक कारण रहा होगा। पर बाद के दिनों में आपती बात-चीत हारा ही ये मतभेद मिट बये थे या बहुत घट नये थे।

इती वर्ष मध्यपात के मित्रमहत के विवादों व मत्रमधे ने उन्न हफ् प्रारम कर विचा। कार्यम कार्य समिति की कई बैठके हुई, पर बानूजी के स्थाननात प्रमानों के बावजूद प्रध्य प्रदेश के मुख्यमती डाक्टर नारायण भारकर वारे अपनी बिंद पर करत गई और परिचासस्वरूप डाठ वारे के मित्रमहण के अधिकाल मंत्रियों को इस्तीफ़ें देने के बाद अत में पश्चित घरे-प्रकरण में तो जमनालालनी ने सिंघय भाग तिया, बयोरि मह मध्यप्रात का प्रकृत था और तब वार्य इसी प्रांत का भाग था, और जमनालालनी का विशेष शेळ में प्रभाव भी था। इस कारण उसमें मंत्र में सकतता भी मिली। प्रिटिश भारत की जनता की जागृति का असर देशी रियासतो की प्रजा पर भी पड़ने लगा था और वहां भी लोक जागरण और प्रक्रिया प्रांत्र मुंग पड़े थी। यह प्रकृत उपस्थित हुआ कि क्या कांग्रेस के लोग जब विदिश भारत में उद्य स्थातला आंशोलन के लिए प्रयत्न करते हों तब क्या अपने पड़ोसी देशी रियासतो की जनता थो बहां के निरकुत राजाओ हारा दवाया जाना पुष्पार देशते ए हैं इस वियय पर सहत विचार-प्यन के बाद हरि-पुरा कांग्रेस अधिवेशन (१९३६) में हो देशी रियासतो के संबंध में एक विशेष प्रस्ताव पास किया गया, जिससे कहा थया कि ब्रिटिश भारत के

रियशकर णुक्ल के नेतृत्व में नया मिसमंडल बना। याद में डा॰ गरेकी उग्र कार्रयाडयों के कारण उनको कांग्रेस का अनुवासन भंग के कारण से

सेदपूर्वक निष्कासित करना पढा ।

हुआ कि अनेक देशी रियासतों से नायरिक अधिकारों तथा रचनास्की कार्यों की तरफ स्थानीय लोगों की दिल्वस्ती बढ़ी और उसके साथ हैं। कार्येस के कार्यकतीओं से सहयोग प्राप्त करने की साथ भी। जमनालाजी मूलतः राजस्थान के, उससे भी जयपुर रियासत के ठिकाने अर्थोत् द्वार्यों के नियासी थे। अतः राजस्थान, शासकर जयपुर के रियासती-कार्यकरीं में का जमनालाकाओं से आग्रह करना स्वामानिक ही या कि यह अना हमाने राजस्थात सामकर जायार की निर्माण करना साथ

राजनैतिक कार्यकर्ता देशी राज्यों की प्रजा के राजनीतिक जन-आडीसर्गे में तो कोई प्रत्यक्ष भाग न में, पर उनके नायरिक अधिकारी व सामाजिक एव रचनात्मक कार्यों में वे मददगार अवश्य हो सकते हैं। इसका असर <sup>सह</sup>

का जमनातानजी से आग्रह करना स्वामाविक ही था कि यह अरना ध्यान्य राजस्थान यासकर अवपुर की और भी दें और अपने मुझान, सताह हवा दर्मान वहां के स्वनारमक तथा ग्रामाविक कार्यों में दें। स्व करण जमनातातजी को अधिकांग समय (११३५) राजस्थान की

इस नारण जमनालाजा को अधिकांच समय (१६५८) राजस्थान की जयपुर रियासत की और सीकर ठिकाने के बीच हुए विवाद को हल करने में देना पडा। आगे जाकर जमनालावजी की मध्यस्थता से सीकर दरबार भीर उपपूर मानन के बीच समझौता हो गया। दसी बीच जमपुर प्रजा-सादिका रचनात्मक कार्य प्रजासङ्ख ने अपने हाथ में पहने लेना उचित

बारने का एक कार्यत्रम बनाया रचा।

महत वा भी राउन हुया और राज्य में नागरिक स्वतंत्रता, अशास महायता

रमता । सर्वधी हीरामात हास्त्री, सपुरस्टको पाटनी, सिर्देजीनास सिध्न, चिरजी तार अपकार तथा, बाबा हरिस्चड आदि के बायह मे जमनालालजी ने जबपुर प्रजामदल के बार्य में अवना समय दिया। जबपुर में उसके पहले धि देतन के अध्यक्ष भी वही हुए। उसी अधियेशन में जयपुर राज्य मे क्षराप्त पीडितो महायदा का रचनान्मक कार्य एक नायरिक स्वतंत्रता प्राप्त

जमनानागजी वी मध्यप्रात ने बाहर की, खानकर अयपुर की प्रवृत्तिया वद जाने तथा मागपुर बाग्नेस में मतभेद उत्पन्न हो जाने के कारण भी महान्माजी ने उनको यह सलाह दी कि "अयर बागपुर काग्रेस के लोग नुस्हारी मलाह के अनुमार कार्यत करे तो तुम उसमे हट जाओ।" परि-णाम-स्वरूप जमनागासत्री ने नागपूर जिला बाबेस की कमेटियो से स्थान-पक्ष दे दिया। इम प्रकार उनको राजस्थान, विशेषकर नथपुर प्रजामङल के कार्य के लिए अधिक समय मिलने की संभावना हो गई।

इन बावों के साथ जमनाशासजी के आत्मविनन और मनोमयन की प्रक्रिया, जो बहन समय मे चली आ रही थी, अब और जोर पकड गयी। वे अपने दोपो पर ज्यादा निमाह रखने लगे और वे उन्हें बहुत यह वगभीर मगने समे। बापू में मिलकर वह अपना मन खोलकर उनके सामने रख देना चाहते थे। पर देश इन दिनो जिन विकट समस्याओ से घिरा हुआ। था थीर उसमें बापुनी ना चर्चा, पत्र-व्यवहार, 'हरिजन' के लिए लेख तिखन-निदाने में इतना समय, चला जाता था कि जमनालालजी की उनका समय तेना उनके प्रति निर्देयता-सी लगी। अन उन्होने ४ नवस्वर १६३८ को एक विस्तृत पत्न अपने मनोभावों का विश्वपण करते हुए निया। २६ नवम्बर को जब बापू से उनका मिलना हुआ तो उन्हें पता चला कि बापू को पत नहीं मिला। तब जमनालाल जी ने बापू से कोई १। घन्टे दिल खोलकर वार्ते कीं। बार्ते वापू ने मान्ति से मुनी और जमनालाल-भी का समाधान करने का प्रयत्न किया। तेकिन उन्हें उसमें पूरा सतीप

गही हुआ।

इधर जयपुर प्रजामक्त और राज्य सरकार के बीच स्मिति विस्ती-दक हो गयी थी और प्रजामक्त तथा सरकार का तनाव यहां तक वह गया कि जयपुर-शातन ने जमनासालजी को १२ दिनम्बर १६३० को जयपुर राज्य मेय बेश-निषेप का नोटिस दे दिला । इन कारण जयपुर के मित्रों का जमनासालजी पर जनवा जयपुर पहुचने का व सही मार्ग-दर्गन करते ना आवह यहने सना।

इन बीप २६ दितान्वर को अमनालालजी का बागूजी ही मिलना हुजा। तब उन्होंने अपने बायू के नाम लिखे ४ नवस्वर के पक्र की नकत बायू को दियाई और जयपुर की परिस्थिति भी बताई। उस दिन बायू का मीन दिन या। अत: बायूजी ने उनको अपने थे विचार लिएकर प्रकट किये:

"कल हम कुछ देर बात कर केंगे, अवबा एक-दी दिन रहा जा सके हो रह जाओ , बुन्होरी धोमारी को दवा मुखे आवान कनती है ! पवडाने का कोई कारण नहीं है । बुन्हारा बिनास है ही नहीं। पर बुन्होरे दोयों को में स्वीकार करता हू, क्योंकि मुझे हो ऐसे अनुभव हो चुके हैं। यहोंगाठ

सुलझाकर जाता, अभी तो इतना ही कहता हूं।"
सम पर जमनाबालओं ने कहा कि जयपुर-सरकार ने उनको अपने
राज्य में प्रदेश करने की जो सनाई की है, उसका विरोध करने वे वरपुर जाना आवश्यक समझते हैं। अतः स्क सकना सम्प्र नहीं है। वे उसी
विन (२२-१२-३८ को) सर्धा से सम्बई होते हुए जयपुर के लिए रवाना हैं।

गये। उसी दिन बापू ने जमनासालजी का समाधान करते हुए एक तमा पत पिखा। २७ और २८ को खम्बई के अपने जरूरी काम निवटाकर व मिंबी खादि से मिसा-मिसाकर जमनासालजी २८ की रात को जपपुर के लिए त्वाना हुए। जब ने २६ ता० को तीसर हर सबाई मापुर स्टेशन पर जपपुर के लिए गाडी बदलने के लिए उतरे तो जयपुर पुलिस जिस्तारिंग ने जनको जनके जयपुर राज्य प्रवेश-निवंध की जाआ मुता री और तिर्धित

बादेश भी दे दिया। इस समय वो स्टेशन पर्ांचवस्थित जयपुर के मित्रो तथा पुसिस अधिर — २२ — <u>प. ४०.७०</u> • गरियो में उन मनबी को बुरू बातचीन हुई, जगमें मम्बोते का कोई मार्ग

कारिया म उन सबके जो बुछ बातचात हुइ, उससे समझात का काइ माग निक्त आने की सम्भाषना नजर न आने के कारण वह निषेषाता भंग न करके दिल्ली क्ले सर्वे । वहा सबैधी घनस्वामदास विदेला, हरिमाऊ

मरते दिन्ती भने गये। वहा गर्वधी धनश्यामदाग विद्वता, हरिभाऊ उपाध्याय नवा होरातान पान्सी आदि मिलो से विचार-विनिष्म करके अननानानश्री महात्मात्री से मनाह करने बारडोमी गये। बापूजी उन

दिनी विश्वास के लिए धारद्वीची गये हुएथे। पूरा जनवरी महीना जयपुर, प्रजामबन के मिलो, जयपुर सरकार

तया बापूजी एक अन्दार पटेल आदि से पत्र-ध्यवहार तथा मत्रणा आदि में बीता। जब समझीने वी नारी आशा धूमिल हो गयी तो अन्त से यही तय रहा कि निर्देशका अब करनी चाहिए। सदनुसार वे वर्षा से दिल्ली

रहा कि निर्येष्टाता अस करनी चाहिए। संदनुसार ये बर्घा से दिल्ली आमे और वहां से १ फरवरी १६३६ को सुबह की याडी से जबपुर के लिए रवाना हो गये। उमी दिन माम को जबपुर स्टेबन पर उन्हें गिरपतार कर

रवाना हो गये । छगो दिन शाम को जयपुर स्टेशन पर उन्हे गिरपतार कर निया गया और १२ ता० को उन्हें मोरांसागर याव मे नजरवद कर दिया गया । गाव के क्षाम-पास उन्हें पूमने, वहा के लोगो से मिलने-जुलने की

ष्ट्रट थी। पर बाहर के और सोगो से विना सरकार की इजाजत के वे नहीं मिल सकते दे। इस गिरफ्नारी व नजरवन्दी की प्रक्रिया से १ फरवरी की सब्या से

इस । । १९४२ गरी च नजरवरदा का प्राच्या स ह फरवरा का सामा स है दत्ता को है है वमें मोरावायर बहुचने तक उनको जिस कदर परेशान किया गया वह उनकी उन तारीखों की डायरी पटने से पता चलता है। मोरावायर के एकातवास का जीवन उन्होंने याथ के आवसास के इनांके से मुसने, बहा की हालत का अध्ययन करने, बिद्धन-सनन करने,

भारते निरीत्तन के साथ बादरक बेलने तथा पठन-पाठन, मियत आदि से बिताया। यही उनने पुटने में बर्द बुद्ध हुआ और वस बहु अधिक बढ़ गया और बहुत के हतान से लाभ न हुआ हो बरकार ने उनको हतान से निर्मित प्रयुद्ध के नजरीक कनवितों के बाग में नजरबुद करके एया, ताकि वहा

रहते उनका इसाज जयपुर के अस्पताल में किया जा सके। वहाँ इलाज का ठीक प्रवत्य तो हुजा, पर उससे भी उसमें विशेष साम नहीं हुआ। वहीं पर नजरबन्दी की अवस्था में ही राज्य-वर्ग के मित्रो द्वारा प्रजा-

वही पर नजरबन्दी की अवस्था मे ही राज्य-वर्ग के मिन्नो द्वारा प्रजा-मंडल और जयपुर-सरकार में समझौते के प्रयत्न तथा वार्ताए शुरू हुई। उनमें क्षमभानामकी नो महनमीना। मृसवृत ग्रंबानुभागमि ने का भाग में अपवृत के मृह मधिन भी हिनित ने माध्यम में सता बाद में में महाराजा में हुई प्रभाव अनेक चर्चा व बार्गामी आदि ने गिर्मानकों एक मम्मोग हुमा। उसने ग्रंबानकों अम्बास्त्रमा की तार देवनोर्द दिन मज्यवादी में मुनन कर दिवा पाने में प्रभाव में मिला में असमा १६३६ को अववृत का ग्रंबाह कर कर विमानमा। १२ तम्बी में देवना की समया की सजरवादी के बाग में उन्होंने मा

प्रापंता वरता गया आगवान के दुन्नी जना के नाम नाया करते जे दुप्त-दं जानना व बयावानि उनको नायवा पहुनाने आदि वा बावे करते रहे। इस प्रकार के दो प्रवार को नायक एक गया में ही नार रहे। अन्दर से अपने को निरुप्त्य बताने की नया बाहर ने जयपुर्ताय राजनैतिक आयोगन का नेन्य बताने वार्यकालियों, नियों, नावियों सलाह-मानदिये मान्ये-इसेन देने की। द भरवरी को मुन्त होने के बाद थे १२ फरवरी को बादनी हो नि

यद्या परे गये।

चित्रम, मनन तथा आध्यामित पटन-गाटन जारी ग्या । निमीधत धूम

यापूजी के सामने उन्होंने जयपुर संख्यायह सथा प्रजानहरू की ग विधियों की गारी परिशिष्ति रंगी। वापूजी से उननो जयपुर में हुए ह होते के अनुसार आमें प्रत्यक्ष नार्य करने की विश्वेदारी अपपुर के मिन्ने कार्यकर्ताओं पर हातकर हुए समय अपने स्वास्थ्य गुरार पर अधिक रू के का आप्रह किया। इसके फनस्वरण उनका कुछ समय पूना के ने यभीर क्लीनिक में बाठ चेहता की चिन्नतमा से बीता।

इसी भीच जवपुर महाराज का बम्बई मे एवसीडेंट हो गया। जम साजजी उनके स्वास्थ्य के समाचार जानने की अल्पताल मे जारर उ भिने। चन मुनाकात का बच्छा असर वडा और उसके बाद हुई पर्वीप्र परिणाम-स्वस्थ अन्त में सीकर के प्रकरण का तथा जयपुर-नामध्या सुवद हुन निकता।

नवपुर सत्याग्रह के दिनों में सत्याग्रह का संचालन प्राय. आगरा होता रहा और वहां इस कार्य में जयपुर के मिलों-कार्यकर्ताओं व सारि . कराबा नवेथी। चनस्यामसामः विद्रमा, हरिसाङः उत्तरस्यार, धीहरण-त्र पारीबार, राधानुरणः बदाङ, अवनेस्वरप्रमादः समीक्षादिः मित्रो व लिहियो की भी उनको अन्यधिक सविद्य सहायना व सहयोग मित्रा।

लेडियो को भी उनको अन्यधिक मित्रिय महायता व महायोग मिता। इसी यर (१८२६) में जमनातालयो के प्रयन्ती तथा बसर्वई के प्रमित्र उद्योगति सुब ब्यायानी स्त्री योजन्त्रतम नेवनस्था की उद्यासा

नारक उपलब्ध में स्वतंत्रीय वाजिय महाविद्यालय की १६-१० इर्स में न्यापना हुई। जमनातालकी बी रिन गुरू में ही युवकी की हरायायिक तिथा दिये जाने से रही है और वर्ध में हम प्रवार के महा-विद्यालय की स्वापना उनके एक स्टूरिंग बी पूनि भी।

षायेम की गाजनैतिक एव राष्ट्रीय दृष्टि से तो यह मर्प बहुत ही घटनापूर्व रहा । महात्मा बांधी की इच्छा के विश्व, जबसपुर में होने बाली १९६६ वी बांधिन के ममापति तम के निल् भी मुमापनाय मोग पुतः यह हुए। गाधीजी के विवारों भीर नुभापनायू के विवारों में हिला-अहिमा तथा तन्यागृह करने न करने आदि के अनेन को तेकर सत्तेष्ठ उत्यन्त हो। गये। परिणाम यह हुआ कि गाधीजी ने राष्ट्रपति यह के लिये मुमापनायू और

पट्टामि के चूनाय में पट्टामि की हार को अवनी हार बाता। इससे गामी-समर्थक कार्यसी हलको में इस चूनाव-वरिलाम को यही गम्मीरता में दिया गया और वर्धी हलकम सब गई। इस बीच सुभाववाड़ बीमार हो गये। अपनी बीमारी की अवस्था में ही उन्हें विषुषी (वयतपुर) कार्यम की सम्प्रधाता करनी पदी। जगवेश में गामीयी व मुभाववाड़ के ममर्थकों के बीच बडा गम्मीर विशोधी बानावरण चैटा हो यथा। समझते के कहें प्रयत्न हुए, पर सन्म में अधिक पारतीय कार्यक्ष कमेटी तथा विषय समिति

प्रयत्त हुए, पर सन्त में अधिवस पारतीय कार्येश कमेटी तथा विषय समिति में में महारमा गायी के नेतृत्व में पूर्ण विश्वास प्रकट करते हुए पवित्र गोविंद-यत्त्वप पंत का यह प्रत्ताव, कि "कार्येश के अध्यव्य महारमा गांधी को मनाट में अपनी कार्यकारियों का संबटन करें," सर्वसम्मति से पास हो गया।

इघर मह मव हो रहा था, उधर उन्हों दिनों माग्रीबी राजकोट के सत्या-ग्रह आन्दोलन में पूरी तरह उलझे हुए थे। सत्याग्रह शुरू हो गया था और पूज्य कस्तुरवा और मणिबेन पटेल को गिरफ्तार करके बेल में डाल दिया मया या। महारमाजी को आमरण अनमन करने तक का भी निजंब करने पड़ा था। अन्त में भारत के बायबराय साई विनिचया के बीच में पूर्व से सियाद का नियदारा हुआ और तब हुआ कि भारत के 'मंग स्मागाप्री तें सियाद का नियदारा हुआ और तब हुआ कि भारत के 'मंग स्मागाप्री तें सियाद का विचय को पण मानकर वे जो फैससा कर दें, जो दोनों पर माने । १ वर्ष से नियंच ने महारमाजी को मान्यता को रही माना। १ वर राजकोट के दरवार के शेव में मून असन्तेच उमझा तब गांधीजी ने वह कहकर के मेरे अनमान के दाव के करण वामनपाय के हारा राजकोट करवार पायद अनावर कर दाव पड़ा हो और मह एक मकार की हिंग ही है, अतः 'वामय अवावर के दाव पड़ा ही और मह एक मकार की हिंग ही है, अतः 'वामय अवावर के वाद पड़ा हो और सह एक प्रकार की हिंग ही है, अतः 'वामय अवावर के वाद पड़ा हो और मह एक प्रकार की हिंग ही है, अतः 'वामय अवावर के वाद पड़ा हो और सह एक प्रकार की हिंग की विचेच का कार्य महारमाजी ने राजकोट दरवार की अपनी मिक्का तर हो दिया और इस प्रकार पूर्ण अहिसारमक तथा हुयय-मिर्वर्त-कारी हवा अपनाकर अवने-आपको राजकोट-प्रकरण से एक रम अता कर लिया।

इधर कामेस अधियमन के बाद मुमायबायू का स्वास्त्य अधिक तथा हो गया और अपने स्थास्त्य मुधारने व कुछ दिन विधाम करते हैं जिल्दे पूक्ति स्वान पर बते प्रथे और २-३ मास तर न हैं कामें सामित नहीं कामें एक लिए से बान पर बते प्रथे और २-३ मास तर न हैं कामें सामित नहीं कामें ला स्वी ने ते सामें के स्वान पर बते प्रथे के स्वान पर बते प्रथान के से स्वान पर बते प्रथान के से स्वान सम्वान हैं कि सम्यान है कि सम्यान हैं कि सम्यान है कि सम्यान हैं कि सम्यान हैं कि सम्यान हैं कि सम्यान हैं कि सम्यान है कि सम्यान हैं कि सम्यान सम्यान हैं कि सम्यान हैं कि सम्यान हैं कि सम्यान सम्यान हैं कि सम्यान हैं कि सम्यान हैं कि सम्यान सम्यान हैं कि सम्यान सम्यान हैं कि सम्यान सम्यान हैं कि सम्यान हैं कि सम्यान सम्यान हैं कि सम्यान सम्यान हैं कि सम्यान सम्यान हैं कि सम्यान सम्यान हैं कि स्वान सम्यान हैं कि स्वान सम्यान हैं कि स्वान सम्यान हैं कि स्वान सम्यान हैं कि स्वन सम्यान हैं कि स्वन सम्यान हैं कि स्वन सम्यान हैं कि स्वन स्वान हैं कि स्वन स्वन स्वन स्वन सम्यान हैं कि स्वन स्वन स्वन स्वन सम्यान हैं कि स्वन स्वन स्वन स्वन स्वन सम्यान स्वन सम्यान स्वन सम्यान स्वन स्वन सम्यान स्वन सम्यान स्वन सम्यान स्वन सम्यान स्वन सम्यान सम्यान सम्यान स्वन सम्यान स्वन सम्यान सम्यान स्वन सम्यान सम्यान स्वन सम्या

सुभाषबाबू ने फाबंड स्वाक के नाम से एक नई संस्था बनाई और उस-

के अन्तर्गत अपना कार्यक्रम बनाकर काम करने लगे।

यह बर्प (१६३६) विश्व राजनीतिक दृष्टि से भी बहुत महत्व-पूर्ण एव घटनापूर्ण रहा । अरोप मे हिटलर का अशामान्य रूप से एक घूम-केतु के जैसा उदय हुआ। उसने जर्मन देश को जगाकर और युद्धरत करके

आसपाम के देशों को हडपना-शृरू कर दिया !

महात्मा गाधी ने २३ जुलाई को शान्ति और बहिंसा की अपील करते हुए एक खुना पत्र हिटलर को निया, जो अपने मे एक महत्वपूर्ण दस्तावेज बन गया है। पर युद्ध के भद से चुर हिटल र को गांधी जी की यह शान्त व

अहिंसक बाणी कहा सुनाई देती ! ब्रिटेन के प्रधानमन्त्री चेम्बरलेन ने हिटलर से म्युनिख में एक समझौता किया। समझौते की स्वाही सूखने भी नहीं पाई थी कि हिटलर ने उसे तोडकर अपना अग्रगामी अभियान जारी

रखा और पोलैंड पर हमला कर दिया । परिणामस्वरूप १ सितम्बर १६३६ को विश्व का दिलीय महायुद्ध छिड गया। इसमे एक ओर शुरू में ब्रिटेन, फास, अमरीका, चीन आदि देश ये और दूसरी ओर जर्मनी और इस थे। बाद में इटली भी उसके साथ शामिल हो यया। बाद में जापान के अमंनी

के साथ शामिल हो जाने पर रूप ब्रिटेन आदि मिब-राप्टी के साथ हो गया और जर्मनी ने रस पर भी हमला नर दिया। इधर भारत के बायसराय ने भारत के नये विधान के अन्तर्गंत निर्वा-

चित प्रतिनिधियो की राध लिये दिना ही ३ सितम्बर १६३६ को भारत को ब्रिटेन के साथ युद्ध में शामिल घोषित कर दिया। इसकी काग्रेस पर सपा देश-भर में बूरी प्रतिकिया हुई। बाहमराय वे भारतीय नेताओं को बार्ता के लिए बुलाया। उनमे वर्षाए हुई, पर कोई परिचाम नही निक्ता। अन्त में वार्षेस मन्त्रिमहलों ने २२ व्यक्तूबर १९३९ को स्थागपत 🖹 दिये

और यह माग पेण की कि बिटेन अपने युद्ध के उद्देश्यों को स्पष्ट चौपित नरे और भारत के भदिष्य का निर्णय करने के लिए एक कास्टीटयुएट अनेम्बली (राष्ट्रीय पचायत) बुलाई जाय। इसी वर्ष २ अवनुबर को महात्या गाधी की ७१वी वर्षगाठ विश्व-भर

में और गामकर भारतवर्ष में मनाई वई। उस अबसर पर हा० सर्वपत्नी

राधाकृष्णन द्वारा सपादित ग्रन्य निकाला क्या, जिमे आक्रमपोद्र

यूनिवर्सिटी प्रेस, सन्दन ने प्रकाशित किया। इसमें संसार-गर के लेखकीं, विचारको य चितको के महात्माची के जीवन विषयक तथा उनकी विचार धारा के सम्बन्ध में महत्वपूर्ण लेख थे। इन तीन वर्षों की देश की उपरोक्त परिस्थिति में अति परिथम के

कारण तथा लम्बे असे तक जेल में रहने के कारण जमनासातजी की स्वास्थ्य-सुधार के लिए नेचर क्योर क्लीनिक प्ता, नासिक झादि जगही में रहना पड़ा । शारीरिक स्वास्थ्य हो ठीक होने लगा, पर उनका मनी-मयन तो बढ़ता ही गया । उन्होंने बायुजी की कई पह लिखे, बर्वाए की, किशोरतालभाई से परामशं किया। अपने परिवार के सदस्यों से भी दित की वातें कही व समाधान खोजने का प्रयत्न किया, पर ऐसा लगता है कि भारीरिक अस्वास्थ्य के साथ ही उनकी आत्मा की विफलता दिन-प्रतिदिन वदती जारही थी। जनको अपनी छोटी-छोटी लटियां भी बहुत वडी दिखने लगी थी और वे अन्तर में बड़ी छटपटाहट अनुभव कर रहे थे। वे आत्मिक उन्तनि य आध्यात्मक उत्थान की और बहुत तेजी से अप्रतर होना चाहते थे और उसमे अपनी धीमी यित के प्रति वे बड़े हु बी व व्याकुल थे।

सीन वयों की इन डायरियों में उनके इस प्रकार के दुतरका सवर्ष की माकी मिलेगी। वे अपने को कार्यों में स्यस्त रखते हैं। बापूजी के कार्य की कार्यकर्ताओं की, रचनात्मक सस्याओं की, परिवार की, आत्मीयजनों की अपने मिलो तथा स्नेहियों की खेर-खबर, पत्र-व्यवहार, बातधीत, विचार विनिमय आदि से जानकारी रखते हैं। समस्याओं का समाधान खाँजते हैं परियार के तथा समाज के कार्यों में सम्मिलित होते हैं—हंसी-मजाक करते हैं, पर हर दिन एक क्षण को भी वह अपने अन्दर झाकने से नह चुकते थे। यह प्रतिया जाये के बरसो से और जोर पकड गयी और इसके परिणाम क्या निकला, यह पाठको को उनकी आगे की, १६४०-४१-४

की डायरियों की पढ़ने से जात होगा।

# 10822 4.2000

की डायरी

जमनालाल वजाज

युनिवर्गिटी मेग, सन्दर्भ ने प्रकाशित किया । इसमें संगाह-तर् के सेपारी, विपारनो स नित्रनो के महा माओं के जीवन विपयन तथा उनकी दिपार-

धारा के सम्बन्ध में महत्त्वपूर्व नेश के । इन बीन बनी की देश की उपरावत परिविधति से मति परिधन है मारम तथा सब्बे असे वर अंग में रहने के कारण अमनामानत्री की रवार्यम्यानुधार के लिए नेचर वयोग व्यक्तिक वना, नामिन आदि वगी में रहना पदा । शारीहिक न्यास्य को ठीए होने सका, पर उनका मनी-मपन तो यहता ही गया । उन्होंने याहुशी की कई यह नियं, वर्षाएं की

विकारतालमाई ने पराममं विका । अपने परिवार के सहायों है भी दिन की बातें कही व नमाधान छोजने का अवस्त किया, यर ऐसा समझ है हि मारीरिक बस्यारथ्य के साथ ही उनकी आग्या की विष्णाना दिन-प्रविति यहती जा रही थी। उनको अपनी छोटी-छोटी बटियो भी बहुत बरी दिवने सभी भी और वे अन्तर में बड़ी छट्यटाहट अनुभव कर रहे में। दे आरिमक उल्लिख आध्यारिमक उत्थान की और बहुत तेजी से मध्मर होना पाहते थे और उसमे अपनी धीमी गति के प्रति वे बड़े दुधी व व्याकुल थे।

तीन वर्षों की इन डामरियों में उनके इस प्रकार के इतरका समर्प की माती मिलेगी। में अपने की काशी में स्थम्स रखते हैं। बापूजी के बाम की कार्यकर्ताओं की, रचनात्मक सस्पाओं की, परिवार की, आह्मीयजनों की अपने मिलो तथा स्नेहियों की धैर-ग्रवर, पत्न-स्पवहार, बातचीत, विवार विनिमम आदि से जानकारी रचते हैं। समस्याओं का समाधान चांकरे हैं। परिवार के तथा समाज के कायों म सम्मिलिस होते हैं —हसी-मजाक भी करते हैं, पर हर दिन एक क्षण को भी वह अपने अन्दर शांकते से नहीं भूकते ये । यह प्रतिया आगे के धरसों से और जोर प्रकड़ गयी और इसरी परिचाम क्या निकला, यह पाठको को उनकी आगे की, १६४०-४१-४१ की डायरियों की पड़ने से भात होगा।

# 10822 4.20.30

जमनालाल वजाज की

डायरी

## १६३७

वर्धा, १-१-१६३७ देर मे उठा। कई सोग मिलने सा गये। उनसे बातें की।

प्रार्थना व गीता पाठ ।

महिला आध्रम में भागीरथी बहिन, रतन बहन आदि से भिलना।

काका माहब व नरहरि भाई से बातचीत ।

कारा माह्य व नरहार भाइस बावधाता । वेहुन के बिहारीनाल आर्दि कहें नोश आ यथे ये । श्री तुकडोजी के साय भी बहुन से लोग ये। श्रीमती अप्पास्त्रामी व कुमारप्या आदि भी भोजन को आये । २०-२४ जनो की पगत हुईं।

श्रीमन्तरायण व आर्थनायकम से गारवाडी जिक्षा नण्डल, नृतन भारत विद्यालय की मराठी, वर्षु बाखा आदि के बारे मे देशसक विकार-विनिमम। स्मारती ने बारे मे भी। मानंदर उपाध्यास व वैजनावजी से 'सस्ता साहित्य मण्डल' के बारे में विचार-विनिमस।

चि॰ सदमी भी विन्ता ।

वर्षा, नागपुर २-१-६७

प्रापंता के बाद गीता पाठ। 'अधुकर' से से 'कृष्ण भवित का रोग' पढा। जल्दी तैयार होकर स्टेशन।

चि॰ रामनिवास रह्या मैल से बलबत्ता गया । उसके साथ फर्ट बलास का टिक्ट मेबर सामपुर सब उससे बातचीत बरते हुए गये ।

भागपुर में बा॰ करें में 'सध्यवद स्मारक' के बारे से बातचीत । आज 'सम्पदर-दिवस' बा।

'अग्धरर-दिवस' साः। पूत्रमण्यः राताः से वहां की स्थिति पर विचार-विनिधयं समा समझनाः।

उनके वही भोजन। गोरीजी व मोनोबाई को लेकर महाराजवाय, स्तियों के अस्पताल से, स्ये। क्षा॰ माटिन नही मिली। चि॰ शान्ता भी नहीं मिली। दाण्डेंकर कें ' गये। दाण्डेंकर व महस्रबुद्धे के आग्रह के कारण डा० खरेसे देर तक आपन समझौते के दारे में बातचीन। पूनमचन्द को भी बुताया। वेसे

समझोते के बारे में बातचीत । यूनमचन्द की भी बुलाया । समझोता । 'अप्रयक्त स्मारक' सभा हुई । व्याख्यान हुए ।

'अभ्यकर स्मारक' सभा हुई। व्याख्यान हुए। रात २।। बजे तक पूनमचन्द व उनके मिद्र व खरे व उनके दल के लोगो

से भातचीत । आखिर समझौते की आशा हुई। मोटर से वर्धा।

रात को ४। वजे मोटर से यधाँ आया। इस कारण देर से उठना हुआ। पोलक व अगाया हिरिसन से धातचीत । सन्यनागयणजी च श्रीमन् में हिन्दी अचार के बारे में देर तक बात<sup>बीत</sup> होती रही। उन्होंने टण्डनजी के मन में जो दर है, वह कहा। मरागावाना च तिलहट-आध्यम के बारे में बातें। श्री फिहे व दामले से मराठी ब्रान्थ के बारे में बातें हुई।

वर्धा, ३-१-३७

श्री भिड़े व दामले से मराठी बाल्च के बारे के चर्चों हुई । ३ से ६ तक मारवाडी जिला मण्डल की साधारण समा । कार्यकारिणी मीटिंग हुई तथा विधान काल्येल भी हुई । नई सर्वांनग कमेटी ने आप वें काम मुख् फिट्या । महत्व के काम का फैसला हुआ । मराठी जावां व उर्दे भाषा रायने का निक्चय हुआ ।

श्री मयुरादासजी मोहता से थोडी वातें। चिरजीलाल यहजाते से बैठ वर्धरा की वातें।

¥-9-30

श्रीमती अगाया हैरिसन के साथ में संसाव जाने की सैबारी। एस्ते में स्तर्ग गास्त्री साथ हो गई। रास्ते में राजकुनारी अमृत कृषर वधा माती हैं मिनी। उनके साथ बायता आ गये। गारवाडी विद्यान्त्र (अब नृत्त भारत विद्यालय) में राजकुमारी अमृत कीर गा स्थाप्तान हमा।

'प्रामीकन' में अवाहरलास के विवाह की सबर पढकर पोडा आर्थर

---ا کے جاک کارسیون کیاسہ خیما اسم گهنان ڳاڻاڻ ارهڪ ته هنڙي کا ارب جانب ۽ حد ٿا مناه مناسم ماءُ تا

# pro p { --- }

राज्याको भरत र पर में राज्योगाद पात्रप्र साम्रा । दानु मा सौन मा । १५० वर्गका हुनेव (क्यांगचा करि) दिस्ती से प्रार्थ ।

मानपुर ने नाम बाई य कोई बाई बादरेगा ने दिए बाए।

7-9-23 चिर राष्ट्राहरण के काथ महिला आध्यम विद्यालय का स्थान निशिवत रिया। धारीरपी बहन ने मिता। विश्वबहन नीमन से खाई, उसे महरूप ही।

मादिशीयमा ने मदिर व दासीराम पुत्रारी का गूजाना किया। उनमे एवं प्रकार में मसाधान मादम हजा।

शां कावित हंगैन, गान मारब व मैंने बिनवर जामिया हस्ट, उसवी गतायता नथा ग्रजानशी पर के बारे से स्पष्ट व सुतागवार भवी।

'गुनन भारत विद्यानय' व महिना आध्यम में डा॰ जाकिर के शुन्दर भाषण

हा । जानिर व खान माह्व वे माय मैगांव जावर आया । आपु का विचार पूना व वादणकोर जाने बाहै।

पुत्रराज पटबाई बगैग आये थे। मोतह हजार रुपये, जो मुस्लिम धालवृत्ति के लिए रसे थे, वे जामिया को

दैने का निश्चय हुआ। वर्धा-मागपूर ६-१-३७

विचार व आत्म-निरीशण।

पत्र-स्यवहार।

टॉ॰ जाबिर हुमैन को पत्र व १६ हजार की हटी जामिया के लिए दी। मोत्बाई बजाज, गगाविसन, पूनमचन्द, चिरजीनाल के साथ नागपुर

गये। मोनुवाई वो आपरेशन व भावी जीवन रहन-सहन आदि के बारे मे समजाया ।

का० मार्टिन नहीं मिली। चि० भाग्ता भी नहीं मिली। दाण्डेकर के धर गयं। दाण्डेकर व सहस्रबुद्धे के आग्रह के कारण डा० खरे से देर तक आपस के समझोते के दारे में बातचीत। पुनमचन्द को भी बुताया। उते भी समझाया। 'अभ्यकर स्मारक' सभा हुई। ब्याय्यान हुए। रात रा। येजे तक पुनमचन्द व उनके मिल य खरे ब उनके दल के तोगें में बातचीत। आणिर समझोते की आशा हुई।

मोटर से वर्धा। वर्धा, ३-१-३७ रात को ४॥ बजे मोटर से वर्धा आया। इस कारण देर से उठना हुआ।

पोनक व अगाया हैरियन से सावचीत । गप्पनक व अगाया हैरियन से सावचीत । गप्पनागयणजी व श्रीमन् में हिन्दी प्रचार के बारे में देर तक बात<sup>चीठ</sup> होती रही। उन्होंने टण्डनजी के मन में जो बर है, वह कहा ।

गरगावाला ब निलहर-आश्रम के बारे में बातें। श्री मिडे व दामले से मराठी ब्रान्च के बारे में चर्चा हुई। ३ मे ६ नक मारवाडी श्रिया मण्डल की साधारण समा। कार्यकार्ति मीटिंग हुई तथा विधान कान्क्रेस भी हुई। वई गर्वनिंग कमेटी ने आ<sup>ज में</sup>

माम गुरु किया। महत्त्व के काम का फैसला हुआ। भराठी शाखा व उर्दू भागा राजे का निरुव्ध हुआ।

श्री मयुरादागजी मोहता से घोडी बार्ते । पिरजीनाल बडजाते में बैक वयैरा की बार्ते ।

४-५-३७ भीमा । अगाया हेन्सिन के साथ में सेवाय जाने की सेवारी । रास्ते में सत सारती गाय हो गई। रास्ते में राजकुमारी अमृत कुंबर वर्धी झानी हैं मिरी। उनने गाय वापम आ गये। मारवारी विद्यानय (अवजूनन भारत विद्यालय) में राजकुमारी अमृत कीर

का स्थाप्तान हुआ । 'जानीरल' में जवाहरणांत के विवाह की ग्रवर पड़कर घोड़ा आर<sup>वर्ग</sup> हआ ।

हा । गान माहब निविरोध चने यये । अब्दुन गरमार खान व उनके लड़के लाली व मेहर में उनकी पढ़ाई आदि के दारे में विचार।

राजदुमारी असृत कृषर के साथ सेगाव जाकर आया । बापू का मीन था । डा॰ जाकिर हुमैन (जामिया वाले) दिल्ली से आये।

नागपुर में मोन बाई व छोटी बाई आपरेशन के निए आए। ध-**ๆ-३**७

वि॰ राग्राङ्ग्य के साथ महिला आग्रम विद्यालय का स्थान निश्चित किया। भागीरची बहुन से मिला। चि० सज्जन नीमच से आई; उसे मालवना ही।

महादेवीअन्मा ने मंदिर व घासीराम पुजारी का खुतासा किया। उससे एक प्रकार से समाधान मानूम हुआ।

डा॰ जाकिर हमैन, खान साहब व मैंने मिलकर जामिया इस्ट, उसकी सहायता तथा खजानची पद के बारे में स्पष्ट व खुलासेवार चर्चा।

'नतन भारत विद्यालय' व महिला आधम मे ढा॰ जाकिर के सन्दर भाषण हए। डा॰ जाकिर व खान साहब के साथ सेगाव जाकर आया । बापू का विचार

पूना व झावणकीर जाने का है। पुजराज पटबाई वर्गरा आये थे। सोलह हजार रुपये, जो मुस्लिम छात्रवृत्ति के लिए रखे थे, दे जामिया को

देने का निश्चय हआ।

वर्धा-नागपुर ६-१-३७

विचार व आत्म-निरीक्षण।

पन्न-व्यवहार ।

تم

डॉ॰ जाकिर हमैन को पत्र व १६ हजार की हटी जामिया के लिए दी।

सोनुबाई बजाज, गगाबिसन, पुनमचन्द, चिरजीलाल के साथ नागपुर गये। सोनुदाई को आपरेशन व भावी जीवन रहन-सहन आदि के बारे मे समझादा ह

ष्टा० मार्टिन नही मिली । चि० भाग्ता भी नहीं मिली । दाण्डेकर ने पर गये । दाण्डेकर च महत्रवृद्धे के आग्रह के कारण झा॰ गरे से देर तक आपने नयझोते के बारे में बातचीन । पूनमचन्द को भी बुनाया। उने ही समहासा । 'अध्यक्तर स्मारक' सभा हुई। ब्यादयान हुए। रात २।। यजे तक पूनमचन्द व उनके मित्र य खरे व उनके दत है तीरी

मीटर से बर्धा। वर्धा, ३-१-३७ रात को ४।। वजे मोटर में वर्धा आया। इस कारण देर से उठना हुन। पोलक व अगाया हेरिसन से वातचीत।

से बातचीत । आधिर समझौते की आशा हुई।

सत्यनारायणजी व श्रीमन् में हिन्दी प्रचार के बारे में देर तक दानिक होती रही। उन्होने टण्डनजी के मन मे जो हर है, वह कहा। रारलावाला व सिलहट-आध्रम के वारे में बातें। थी भिड़े व दामले से मराठी बान्च के वारे में चर्ची हुई !

३ से ६ तक मारवाडी शिक्षा मण्डल की साधारण सभा। कार्यकारित

मीटिंग हुई तथा विधान कान्फेंस भी हुई। मई गर्वानग कमेटी ने बाउ है

काम शुरू किया। महत्व के काम का फैसला हुआ। मराठी

माखा रतने का निश्चय हुआ ।

थी मयरादासजी मोहता से थोडी बातें। विरजीलात बहजाते से बैक वगैरा की

हमा ।

र हा० गान माहब निर्विरोध चुने गये ।

अध्दुल मपत्रारे खान व उनके सड़के साली व मेहर से उनकी पढ़ाई आदि के बारे में विचार।

राजबुभारी असून कृषर के साथ सेगाव जाकर क्षाया। यापू का मौन था। क्षा॰ जाकिर हुसैन (जामिया वाले) दिल्ली से आये।

मागपुर से मीनू बार्ड व छोटी बार्ड बापरेशन के तिए आए।

## ४-१-३७

वि॰ राधाकृष्ण के मात्र महिता आश्रम विद्यालय का स्थान निश्चित किया। भागीरथी बहुत से मिला। वि॰ सज्जन नीमच से आई, उसे

सान्त्वना दी। महादेदीअस्मा ने मदिर व घासीरास पुत्रारी का ग्रुतासा किया। उससे एक प्रकार से समाधान सालुय हुआ।

डी॰ शाकिर हुगैन, खान साहव व मैंने मिलकर जामिया ट्रस्ट, उसकी सहायता तथा छंत्रानची पद के बारे में स्पष्ट व खुलातेवार खर्ची।

'मृतन भारत विद्यालय' व महिला आथम मे बा॰ जाकिर के सुन्दर भाषण हुए । डा॰ जाकिर व खान साहब के माय सेमाव जाकर आया । बापु का विवार

पूना व झावणकोर जाने का है। पुखराज पटबाई वर्गरा आये थे।

मोलह हजार राये, जो मुस्लिम कालवृत्ति के लिए रखे थे, वे आमिया को देने का निक्वय हुआ।

वर्धा-नावपुर ६-१-३७

विचार व आत्म-निरीक्षण।

पल-व्यवहार।

हों। जाकिर हुमैन को पत व १६ हजार की हुटी जामिया के लिए दी। सोनुवाई बजाज, प्याविसन, पूनकंबर, जिरजीलान के साथ नागपुर पर्वे ! सोनुवाई को आपरेजन व भावी जीवन रहन-सहन सादि के सारे से समझाया। बाद में डा॰ खरे से मिले। जनकी मनःस्थिति व विचार-पद्धति सन्तोप-जनक मालूम हुई। पूनमचन्द का व्यवहार सन्तोषजनक मालूम हुआ। उसका य घनीयाई का फार्म भरवाया। अवारी का व्यवहार ठीक नही मालूम हुआ। आमा है वह समझ जायेगा। डा॰ खरे से नगर कमेटी,

नागपुर में पूनमचन्द रांका, छमनलाल भारका, बजरंग ठेकेदार से बातें।

अभ्यकर दस्ट कमेटी व असेम्बली सीट का साफ खुलासा । ग्रान्ट टुक से वर्धा। बापूजी पूना सावणकोर गये। परमेश्वरी व ईश्वरदयाल, (देहली वाले) से क्षेत्ररी की बातें। वर्घा. ७-१-३७

कु । अगाथा हेरिसन कलकत्ता गई। महादेशी अम्मा, प्रकाशवती व चि॰ सज्जन से बातचीत । प्रकास व सज्जन को भली प्रकार समझाया । उसके व्यान मे आया ।

षि ॰ मदालसा का स्वास्थ्य आज ठीक मालुम हुआ।

बच्छराज-जमनालाल दुकान के काम की समा। वि a गगाविसन व सस्मी

से चि॰ पावंती की सगाई की बातचीत। उनकी स्वीकृति।

जे० सी० कुमारप्पा के पाव का एवसरे लिया। डा० शहानी से बार्ते।

श्री कु॰ शान्तादेवी (अग्रेज) के टासिल का आपरेशन शहानी ने किया।

जसे खब कव्ट हुआ। आपरेशन के समय खड़ा रहना पड़ा। श्री राजकुमारी अमृत कुबर से बातें। वह तथा श्री पोलक प्रान्ड दें<sup>क से</sup>

गये । श्री जैनेन्द्र (देहली बाली) से वातचीत । काका साहब, सत्यनारायण, श्रीमन् से, प्रचारक विद्यालय के बारे मे

विचार-विनिमय ।

बापूराव चरे, ताना के गहाण (गिरवी) के बारे मे गगाविसन से बातचीत। शिक्षा मण्डल के मराठी विभाग के मास्टरों से दामले व भिड़े के सामने बातचीत, स्पष्ट खुलासा किया।

चतुर्भुजभाई, चापसी, जोगलेकर से अवारी व चुनाव की बातें। 🗝 रे यत्ते आदि से आर्थी चुनाव की बातें।

११ बजे गये सोने को।

र पूर्वपर्यात के राज्य था। बोर मीजर में जागुर रवाला। र बोरे दार गरे रे प्रारं पहुंचे। बरा दां र गरे, साज्यत्य पार्डे, पूनमनस्य, जबारी, सीगारे, राज्यतंत्री, बजरत हैरेजार, दातरे आदि में बातें। बहुंग की परिस्मित पूर्वा सी में समस्य में आदे। यो ओरोने ना स्वयत्य व बातनी र मस्तीय

कारक रही। डा॰ प्यान्ते ने भी आसी स्थिति कही। भी भागप्रशास्त्रे से करों, पर ओसने से दो बार फिल्मा। आस्पिर परिश्रम बाह आसे सप्तर हुआ — भी पूत्रस्वर व परीवार्ट का तो प्रस्त ही नहीं पर, बतानी ने भी काम कारत से जिला। बिलादेशी, परसामान भी सात कार नो सोस्ट आने मण्यना सिम्मी।

जार नासाबर आज सम्बन्धा मन्त्रा। दाण्डेनर-पदमी से भागोरची बहन, सब्बन व पूनसंचन्द्र ने साथ मिले। सगर नार्थस कमेटी ने चारे से विचार-विनिस्थ।

वंबाटराव गोडम से बानचीत ।

#### 6-9-80

हुवान पर यष्ट्याज की मामा। मेली की करूपती का बाम देर तक हुआ। अस्पतान में जाकर घान्ताबाई, रामदेवजी, नामदाय को देखा। जगदीश अपनान ने बातें। दामोदर व राष्ट्राकुरण को समझाया।

मान माहब, मेहर, मानी से बातचीत ।

गाधी मेवा मघ का देर तक कार्य हुआ। किजोरसासभाई, जाजूनी, घोले,

महोदयती के साथ बोट करवाये। अप्पा सवति, गोडे, बाबा शाहब से चनाव सम्बन्ध में बातचीत। उन्हें

ननताथ। तिलक-मुझि मे चुनाव के सम्बन्ध से सार्वजनिक सभा। आज से वर्धी मे चुनाव आस्टोलन शृह किया। मैंने अपने विचार स्पट्ट भाषा से कहे।

चुनाव आन्दालन गुरु क्या । अन अपन ।वचार स्पट्ट भाषा में कह । रात को हरिजन कार्य की सहाअता के लिए ओ० अमर का जादू का केल । रान को एक्सप्रेम से इन्टर में धुलिया रवाना ।

चालीमगाव-धृतिया, १०-१-३७

### चालीसगाव में गाडी बदनी !

श्री गत्रेटिया मिलने बाये। घुलिया वक साथ रहा। काणे मास्तर के बारे

मा में प्रतार मेठ में रामादर की बहत वादी नाई के फैसरे का दिलारे ! गापापत्री, चन्द्रपात्रती आदि से बाउँ। उन्हरुष् गाप्र-गाप्त करी। य मेड पर उपरा भगर हथा ।

डेपे म प्रचार रेट व साजियायती ने भाग बटो की प्रदर्शनी में 🖟 करी रि प्रताप ग्रंथोरे । अच्या गार्च ग्रंग्युद्धे गमार्थि में । र रह के पर गुज्ञभाना ने बार में स्मृद्धियों स बाते । बोधावाई व गृहुर

ग यात्रपीत्र ।

ता सभा ६ यते सुरू हुई १० ॥ तत मनी। दीत भाषण हुए।

र गड के यहा फिर निवटार की बावें। शक्ता नहीं बैडा र शा ने देरे गये । प गठ गणनाप-कार्य के बादे में बार्ने ॥

धतिया वाबई. ११-१-३ ३

भिने भीराम की मनापाल कर पता लगा। यह समाई स्थाना नहीं ता है। दो पर्य का सो बागना चा । उन समझान का प्रपन्न, कोई परा

प्राप्त की बहित मांगीयाई का कर्जूतातात्री व करीयाताल के साथ

ता. प्रताय गेठ और मैन मिलवर विया । शानियरामश्री (रामेरवर के त), यरमे, जोनिमान श्रादि वे नामने माममा निगट गर्मा । समहा व

बादी ने ये लोग बन्दे। प गेठ व कन्द्रैयालालजी से 'सो सेवा मण्डल' के बारे में देर तर गर-विनिमय ।

नन के बाद धुलिया ने सनमाइ तक मोटर से । शमेज्यरती, नना व राम माथ में। राग्ते में उनकी घरेलू वार्ते—श्रीराम, गया व रामेश्वरती

समझाना । माड ने यर्ड में बस्थई रवाना। गाडी थे खूब भीड थी। थीराम से

तें। उमे विचार करते को कहा।

है आठ वर्ज रात को दादर। बहुा में शीतारामजी को लेकर जुह पहुचे !

इर-बादर्र, १०-१-१७

जातकी देवी से चिक समुद्री व भीगास की साहती के क्याइन्ह से जी नई परिस्थिति देश हुई कर सब समझावण कही। श्रीपास से बात करने व पुरुषेत्रस को समझावण कहते की कही।

शुर्वानम् वा मद्दान व पर्या व पर्या महिल्ला स्त्रे । उन्हें हुन्द्र कीर शाम की भीतारामदी महमदिया बाद बान्यना स्त्रे । उन्हें हुन्द्र कीर शाम की भीतमदित की मनाई सादि वे बार्ट में सात्रिचीत ।

हीगमानजो साम्बो, हरिसाऊजो, न्नन बहन में देन तब बाने । नामगिह, साधेनान शोधनो (जयपुर), उनको न्यो, बन्या यानिका स्राप्तम सादि की कर्षा।

पर्या । महारौताल के कौतिन उम्मीदवार आये, उननी जो भून हुँई, यर बताउई । मरदार में देर तक पोलीवनीनिक में बानभीत ।

सारित में पत्र-स्वत्रहार, जीवननाय चार्ड, जमनाशय गाधी, आबिद सनी सारि में बातें। थी जीहरी को पत्र निराने को बहा।

हा।। बर्रीय जुट्ट चट्टूबर । बहु-पूनर, ११-१-३७

'हरिजन कम्यु' पूरा पड निया। जातरी देवी में विन्तार-पूर्वक । वपट पूलानेबार बातचीत । मन हनका हुआ। जांग के सार्ग का विचार। देव सीरपी छोड़कर जांन नवा। जनपर बांध व विचार। उसे समसाता जानवी वी भी। भागपती हानी के पर जानकी, समता व नमंदा के माद गये। उतने पर

कारनता दोना के घर जानका, कमता व नमदा के साथ गय। उसमें घर के विवाह पर लाने का बहुत आग्रह किया। मरदार वन्ताम भाई में मिलना । देर तक विनोद व काम की बातें

गोरिन्दलालको के यहा बया। बहु नहीं जिले। धो माला बहुत से बाते भारिन संघा चाही मण्डार गये। ३॥ वर्ज की याही ने पूना स्वाना। चि नमेंदा व मोहन माथ से। पूना से मुख्या वहिन के यहा ठहरे।

\$8-8-80

त्री मुद्रज बहिन के साथ पूमना । है।। से ११।। तक उसका उसम बरामा। प्रत्येक तहसीन में एक कार्यकर्ता की बोबना समझाना। मेरी श्रे में समय हुआ जी बाब साख या वे दस साख देवें जो मोजना सफल



जुहु-बम्बई, १२-१-३७

जानको देवी से चि० नशमी व थीराम की समाई के सम्बन्ध मे जो नई परिस्थिति पैदा हुई वह सब समझाकर कही। थीराम से बात करने व पुरुपोत्तम को समझाकर कहते को कही।

भी मीतारामजी सेकसरिया बाज कलकत्ता गये। उनसे मुबह और शाम को भी नमंदा की सगाई बादि के बारे में बातचीत।

को भी नमदा को समाई खादि के वार में शातधात । हीरालालजो शास्त्री, हरिभाऊजी, रतन बहन से देर तक वाते । रामसिंह, साधेलाल चोधरी (जयपुर), उनकी स्वी, वच्या शालिका आश्रम आदि की

चर्चा । महाकौमल के कौमिल उम्मीदवार आये, उनकी जो भूस हुई, यह बतलाई । सरदार से देर तक पोनोबलोनिक में बानचीत ।

मार्यार में बर्ट तक पास्त्रात्मक च चार गांव । आफिस से पत्र-प्रवहार, जीवननान भाई, जसनादास गांधी, आबिद असी आदि में सार्ते । श्री जीहरी को पत्र सिप्यने वो बहा । है।।। बरीद यह पहचा ।

जह-पुत्रा, ९३-१-३७

णुर्त्भुगा पर-१२० जुर्त्भुगा पर-१२० जुर्त्भुगा पर-१२० विश्वो से विस्तार-पूर्वक १४०८ रूपमिनार सारचीत । मन हनका हुआ। आये के मार्थ का विचार । देवा मोक्सी छोटकर जाने गना। उसपर कोछ व विचार। उसे समताना। जातरी मोधी

भाग्यवती दानी के घर जानकी, बमना व नमंदा के माथ गये। उसने पन् के बिबाह पर आने वा बहुत आग्रह विया। मरदार बन्नम भाई ने मिनना। देर तक विनोद व काम की बाते गोन्निटलालकों के यहां पया। यह नहीं मिने। श्री शानना बहुन में बातें भागिना तथा खादी भव्यार पत्री। श्री वो सारों में पूना रखाना। विव ममेदा व मोहन साथ में। यूना में मुखता बहुन के यहा ठहरे।

48-1-50

श्री गृष्टशः बहित के नाथ यूमना १६॥ सं ११॥ तक उसका उत्सा बदाना । प्रत्येव तहनीन से एक वार्यवर्ती की योजना समझाना । मेरी श्रो संसम्बद्धाः तो पाच साख व वेटम नाय देवें तो योजना समझ



गरे करें 18 बजे मज्यमेर गहुँचे । रास्तरेत में पत्नादात गाहीटी ने महा ठहरे । रामनित नार्मराणीत्री से महभेद स्वा सोनत परिश्वित सम्बद्धी । विचार-विनिम्म, रात ११ तत्र । स्वी भारत साहत रिसोदिया, सन्या पटबब्रेन सादि में ।

का भार राज्य । राज्य । स्वाद्या, अन्तु । पटवद्यव आव प । जाहिर समा से देर हो गई । बासा ठीत बोने । मैं नहीं बोना । देह, बातदी, संसमनेर-मूना, १७-१-३७

टरू, आतारा, सम्मन्दर्भुगा, १७-१-१७ पानात्तास सारोटी, पाना सात सोहिया वर्गेश स्वयमेर रवाना । रासी में सुरुत ना समय पा, दृष्य ठीव भासून होते थे । इन्द्रायणी नदी के राजस्थान पर नात्वा वियो ।

देषु-पुकाराम का स्थान, सदिर, वैकुठवाम, इदायनी का श्रोर, बडी मर्व्छिया स्रादि देखी । स्रायन्दी---जानेक्वरमहाराज का स्थान देखा । श्री हरिमाऊ तलपुति मिले ।

यात । सन नुकाराम मिनेमा—रामनिवास, वसला, नर्सदा के साथ देया । ठीक मालूस हुआ ।

यूना, १६-१-१७ श्री हरिमाऊ फाटक गुबह मिलने आये । देर तक बातचीत । श्री दयाजकर, चन्द्रभान (चन्द्र), गुर्बमान मिलने आये । करीब पीन घटा

तक उनके विचार जाने। उन्हें समाह थी। श्री अनमा साहब मोपटकर से मिला। देर तक बातचीन। उन्होंने अपना दर्दे स स्थिति ममसाई। व्यक्तिततत टीवा के बाते से विचार। तास्या माहेब केनकर सहा मही। धायर्द मेवे हुमें हैं। सोकस्वितनार्यात्तव से मीसे। वहा उन्होंने, श्री भोगटकर की ओर से किस प्रकार टीका वाले लेख पिसे जाते

केलकर महा मही। बारबई गये हुंब हैं। लोकजबिन-कार्यालय में गये। बहा उन्होंने, भी भोपरकर की ओर में किस प्रकार टीका वाले नेप किसे जाते हैं. यह बतनाया। श्री खाडिनकर व उनकी नती में मिलना। यह वर्धा नहीं आ सकेंगी। यी डा॰ चाठक मिल। उनका तटका साकर भी मिला। देवामकर भारकर व गोपाल बवाब (बनारस बाले) से बात।

गोविन्दराय महगांयकर से मिलना। अवार्ड-पत दिखाया। उनके पर के काग्रेसी कार्यकर्ता—सासकर गुप्ते-जोशी के व्यवहार आदि से निराह प्रकट करना । अन्य बार्ते । सुन्नता बहिन के साथ शाम को घूमने जाना । चि० कमला रुइया भी साय भी। सोमेश्वर के संदिर से व्यापारियों की जाहिर सभा हुई। हरिजनों की नहीं आने दिया । दूसरा दुख। माफी मामनी पड़ी। दादा धर्माधिकारी भी योले । ठीक सभा हुई। बाद मे मदनलाल जालान व प्रहलाद से बातें। 98-8-30 सुवता बहुन के साथ दादा की वातचीत । कैट मे भगवानदास एण्ड क० के मोहनलालजी से मिलकर आये। शाम के भोजन की तथा अन्य व्यवस्था । श्री शकरराव देव, गुप्तेजी, हरिभाक जोशी आदि मिलने आये। बाद मे वास् काका जोशी भी आ गये। दयासकर बी० ए० (राजवणी अग्रवाल) से देर तक बातचीत। उसके सम्बन्ध के बारे से। लोक मनित प्रेस की व्यवस्था का निरीक्षण । वहां फोटो ली गईं। मनियार वाडा मे जाहिर सभा ठीक हुई। मैं व दादा धर्माधिकारी बोते।

श्री रा० व० हनुमतरामजी राठी से दो घंटे तक विचार-विनिमय । स

सकती है।

साग्र सागो का विचार कहा । साग्र सागो का विचार कहा । श्री वरदीकर 'शीकास' के स्पादक शिसने २॥ बन्ने मोटरमें सवधनेक स्वातन



नो बात हुई वह प्रेमाने सर्थिस्तार कही। वा के विचारों मे परिवर्तन। प्रानी स्थित वही. ग्राम-कार्य आदि की । श्री हरिभाऊ फाटक, बानू कार्ग मे उने आहे। पुत्रता बहिन से घमने समय प्रेमा का परिचय । नि० मोटन की माना व गयाग्रर राव की सड़की में मिलना। मोप्प का माल्म हर्दे । पदन राज्यानान ने सिलना। ३-२५ की गाडी से बस्बई रवाना । स्टेमन पर अल्या साहर भोगाकी वित्रे । जह.सम्बद्ध, २०-१-३७

वृता-बम्बई-जुह, १९-१-३७ भी प्रेमा कटक आई। उसने बातचीत । बापू से, कल्याण मे पूना तह,

सरदार गामितना । उनने सहादेश तक सात्रभीत । आधिण में नरीमार बरोरा गई लाग भारते आये । सीतिवागकी बगडवाने से गध्मेनत-गाउँ। भूगाभाई वाता माहब सेर से बाहवे महाराज की धर्मगाना, मानिक के मंदरम ने र का विश्ववा प्रतास प्राह्मानु से देश नह बात्रभी र १ #F-8185 +9-9-10

धर्मातम्द्र कीमाची, जमनादाम गाधी व जदनपुर अनायाच्य का<sup>जो है</sup>

बारधीर ।

दा। इत्रमागित्र इ.स.च्या वर्ग्य । भी पीरायात्रसी चपुर्वेत्र विश्वत्रवन्न सहस्वत्ते सुरत्रमणनेगाणी उँगाँ मापनी जिन्नवारायण्यो प्रयान वादिन्यसम्बद्धी राजगान्या स बार्डी भूगात त्याद के निवासित तथा संस्थापन के बदावारण है। रारात क पास करहें ने नाया काजन । यह कीत कार्या भार है नारे

E 10 1 सर गोर जाता खरूब र जरबर आर्ग्ट् की बारकी रह कुर्ता की सभा से चुनाव भाषण । याटकोषर की सभा ने भाषण ।

आवे ।

समग्री।

## 77-9-\$0

धी मोनी बन्न, जीवनदाय भाई व मृतीवना आये। डा० गरदेगाई वे सहा जानको देवी व उसा के माच सवे। वहा वि० लटकी, पुरायोक्तम जाजोदिया आपा माहव रणदिव भी आये थे। ऑफिस में सबूरादास जोकसजी, सर नीरोजी शक्तववाया आदि से वाउँ।

### २३-१-३७

जीवनतान धार्ड, रामजीभाइँ, यूनमवन्द । आविदशली, मूलजी, लुहमानी धार्य ।

वि ० श्रीहत्या नेवृटिया की भावी योजना व विचार समझे ।

२४-९-६७ श्री डा॰ पटेल, उनकी स्त्री व गुप्ता कान्ट्रेक्टर के मिलने व जमीन देखने

क्षतिमा प्रत्यास की मिनने आसे । बम्बई में और भी कई जने मिसने आये । माहुना में मंत्रियनकाणनों के बहा व मानता के घर होते हुए दुकान । बाद में मारवारी विद्यालय में थी गोविन्दलानकों का सम्मान छह महायों से से सोर से । सम्पादि बजला पड़ा, व्याहलान । बही घर भोजन । स्टेमन । नवस्तिगोर भरतिया आहि से बाते । द-१० को गाड़ी में वर्धी पढ़ाने ।

मुनावत, अकीतः, वर्षा, २५-१-३७ अकोता में विजनालजी विद्यानी, चि० तारा, निर्मसा, मुगीना मिले ।

एत्में में गोवर्धन, रमाकाल व पुरयोत्तम में बानें । वर्धा पहुंचे। स्तान वर्षया के बार अस्वताल । ३-१० को बहा लक्ष्में (मत्तीविवन) को मत्कत हुआ। नजन साढ़ मात रत्तल। उमे पृटी थी। इवानि पर वर्धम कुमाव के बारे में ४ पटे तक विचार-विनिध्य। हात्तर

२६-१-३७ राग्राष्ट्रण से बातचीन—चुनाव के सम्बन्ध में। ाधी चौक मे झंदा बंदन । आज स्वतंत्रता दिन निमित्त झण्डा फहराया। गदुगीत के बाद थोडा व्याख्यान । पुलिस वालों को तैयारी । माव-कार्य श्री तुकाराम (रोहणी वालों) ने सही की, देरतक बातचीत। नका कालेक्कर के साम सेमाव जाते-आते बातचीत । बापू से मात्र के वेत के यारे में बातें । जल्दी वापस । खान साहब ने पैशावर के मीठे निष् वेदे थें ।

ो माधोराव (अप्पाजी सबाने) वॅकटराव गोडे से भी चुनाव सम्बन्ध में

र तक बातचीत ।

पैसें जर से वर्धा स्थाना ।

काना साहब कालेलकर पुरुष बनता थे। में सभापति को हैसियत से पोड़ा कोता। तेजराम, धोले ने ठहराव रखा। हुसरी सभा—काग्रेस चुनाव के सम्बन्ध मे काग्रेम उच्मीदवार को मत देने के बारे में कहा।

कमता लेले, ठाफुर किसनमिह व घीडे बोले । ब्राग्ने, अफोला जाने की तैयारी । मजन । अफोला जाने की तैयारी । बर्षा स्टेगन पर त्रिजमोहन विङ्ला मिले । बस्बई से कतकत्ता गर्वे । वर्षसे

बातचीत की।
श्री बार्यनायकम व श्रीमन्तारायण के साथ वंदन स्टेशन। मूर्तजापुर तर्क मारवाशी शिक्षा मण्डल, हिन्दी विद्यालय, मश्टी विद्यालय, उर्दू विभाग आदि की चर्चा व विचार टीक तीर से किया गया। मूर्तिजापुर से बकोला तक श्रीमन्तारायण से बाते। उसके विचार को। मगाई-विद्याह के सम्बन्ध से युलासवार बाते। उसकी प्रनाहर्षित सम्बाधि

मुशानिक सम्बन्ध में जुलावेवार वा वे विकास समिति मार्मिक सम्बन्ध में जुलावेवार वा तो व उसकी अन्तरिवृत्ति समिति म अहोना-दिज्ञाम विवाशी ते बरार की वरिस्वित समिति । सरदार हो मदद के निए तार भेजा । शाम को व रात करे देर तक बातवीत । मानाभार्द, बिनया भागी, तारा, शामित, निर्मेश से नानाभार्द की स्मिति समारी । स्टेनन बांच । गोरालदाम मोहना मिने वर्षा, हिमनघाट-वर्षा, २६-१-३७

वर्धा ४॥ अत्रे करीद पहुचे । बमले मे मुह-हाथ घोकर प्रार्थना, गीताई,

हिल राधाहरण व मिवरानकी, तेजराम जादि से कांग्रेस जुनाव के बारे में देर तक बातजीत। बिल गंबाजिसन से भी इस सम्बन्ध में बातजीत। जिल मदासमा में उसके भाषी कीवन, संवाई जादि के बारे में विचार-

विनिमय । वि॰ वासती ने अपनी योड़ी स्थिति कही ।

हिंगनबाट में डा॰ मजूमदार के घर कार्यवर्ताओं से कातजीत विचार-विनिमय, परिस्थिति समझी।

काग्रेम चुनाव की आहिर समा ठीक हुई। जनता भी ठीक जभी भी। १२ अबे वर्षा पहुंचे।

कर्या-नुष्पांब-वर्धा, १९-१-३७ नानकी देवी, कमला बन्दर्स ने बाये । शरप्यस्य से स्वरायाने बादि की बातें। श्री चतुर्मुक वैश के स्वभाव रहन-सहन के बारे में स्थित सससी। श्री बॅरटराक घोडे क बण्या साहब सबावें में कार्यस-चुनाव के मम्बरम् में देर नक विचार-विनिमय। पमावराव सानवें से भी बारों, जिसे की इस्टि

से दिवार-विनेत्रस्य । सानुवा के मुदय-मुख्य वार्यवर्णाओं से विचार-विनिमय । मेल में पूनामां व क्रियाम दालवाने के बहा बातवीन । उन्होंने यादवराज को मदद वरने को बहा। वारण बतनाय । सारिद गांग से थी वरदीनर के मेंगर आयण हुआ । भीर में क्यों

१०-१-१७ वि• गार्ति बन्दर्श वार्ड, उसकी भी व सुशीना साथ मे १

महिला मण्डल की लगा ६।। से ११ तक हुई। बारवाडी शिक्षा मण्डल के र'भा ६-६ तक हुई।

चुनाव-गम्बन्ध में बातचीत । दिन में व मात २।।। सबे तक कोशिश होत

गाधी चीक मे झडा वदन । आज स्वतंत्रता दिन निमित्त झण्डा फहराया। राष्ट्रगीत के बाद थोड़ा ब्यादयान । पुलिस बालीं की तैयारी । भुनाय-कार्य थी तुकाराम (रोहणी वालों) ने सही की, देरतक वातनीत। माना कालेलकर के साथ मेगांव जाते-आते गातवीत । बापू से सात के दिन के बारे में बातें । जल्दी बापस । खान साहब ने वेशायर के मीठे निबू विदेश । गाधी चौक-जाहिर समा। पहली समा स्वतन्नता दिन निमित्त । काका साहब कालेलकर मुख्य वनता थे। मैं सभापति की हैसियत से बीडा बीला । तेजराम, धोले ने ठहराव रखा । दूसरी सभा-काग्रेस चुनाव के सम्बन्ध में काग्रेम उन्मीदवार की मत देने के बारे में कहा। कमला क्षेत्रे, ठाकुर किसनसिंह व भीडे बोले ।

श्री माधोराव (अप्पाजी सबाने) बॅक्टराव गोडे से भी चुनाव सम्बन्ध में

देर सक बातचीत ।

वर्धा स्टेशन पर विजमोहन विडला मिले। बम्बई से कलकत्ता गर्मे। उनसे बातचीत की। श्री आर्यनायकम व श्रीमन्नारायण के साथ पैटल स्टेशन। मृहंजापुर हरू मारवाडी णिक्षा मण्डल, हिन्दी विद्यालय, मराठी विद्यालय, उर्दू विभाग

भजन । अकोला जाने की तैयारी ।

पैसें जर से वर्धा खाना।

वर्घा, अकोला, २७-१-३७

मूर्तिजापुर से बकोला तक शीमन्नारायण से बाते। उसके विचार जाते। सगाई-विवाह के सम्बन्ध में खुलासेवार बातें। उसकी मन स्थिति समझी। अकोला-विजलाल वियाणी से बरार की परिस्थित समझी। सरदार की

आदि की चर्चा व विचार ठीक तौर में किया गया ।

मदद के लिए तार भेजा। शाम को व रात को देर तक बातचीत।

नानाभाई, विजया माभी, तारा, शान्ति, निर्मेक्स से नानाभाई की स्वित समझी। स्टेशन आये । गोपालदास मोहता मिले ।

वर्षा, हिंगनघाट-वर्षा, २८-१-३७ र्श ४॥ दने करीद पहचे । बसले में महत्त्राय धोकर प्रार्थना, शीलाई,

उन ।

 राधाकृष्ण व शिवराजजी, तेजराम आदि मे कांग्रेम चनाव के बारे मे रि तक बातचीत । चि० मगाविसन से भी इम सम्बन्ध में बातचीत । चि० मदालसा से उसके मात्री जीवन, सगाई आदि के बारे में विचार-

विनियय ।

चि॰ दासती ने अपनी योशे स्थिति कही।

हिंगनबाट में डा॰ मजूमदार के घर कार्यकर्ताओं से बातचीत विचार-विनिमय, परिस्थिति समझी ६ कारेम चनाव की जाहिर समा ठीक हुई। जनता भी ठीक जमी थी। १२ बजे वर्धा पहुंचे।

वर्धा-पुलगांव-वर्धां, २१-१-३७

ातकी देवी, कमला बन्बई से आये। सत्यप्रमा से दवाखाने आदि की बातें। । चतुर्भुव वैद्य के स्वचाव रहन-सहन के बारे में स्विति समझी। ो बेंकटराव थोडे व अप्पा साहव नवाने से कार्यस-बुनाव के सध्यन्ध में र तक विचार-विनिमय । पजावराव सामवे से भी बातें, जिले भी दिष्ट

र विचार-विनिमय । तानुका के मुख्य-मुख्य वार्यकर्ताओं से विचार-विनिध्य।

मेल मे पुनगाव। शिवराम टालवात के यहा बातवीत। उन्होंने यादवराव को भदद करने की कहा । कारण बतलाये ।

जाहिर सभा मे श्री करदीकर व मेरा भाषण हुआ।

मोटर से वर्धा।

30-7-30

वि॰ गाति बम्बई से बाई, उसकी मा व सुत्रीला साथ मे । महिला भण्डल की सभा है।। से ११ तक हुई। मारवाडी शिक्षा मण्डल की राभा ३-५ तक हुई। भूताय-सम्बन्ध में बातचीत। दिन में व रात २॥। अत्रे तक कोणिश होती

त्वलकियोर भरतिया आये । वर्षा, आर्यो ३१-१-३७ जल्दी तैयार होकर वर्षो से मोटर से आर्यो रवाना हुए । रास्ते मे खरा<sup>मका</sup>

(6), વેજુદરાવ, બુલ્યાઓ, યુખાવરાવ, બુકારાય, બાર્ચ "

नांग्रेस कार्यकर्ताओं से भी।

की सभा में भाषण । आर्वी में गोपालदास के यहां उतरना ।

रात को आप्ठी में भाषण हुआ। ठीक सभा हुई। वही पर देशपाण्डे के पर पर सोये।

आप्टी-आर्बी, वर्षा १-२-३७ आप्टी से छोटी आर्बी, कोगपुर आदि १० गावो में गये। कई जगह बात-चीत, ब्याच्यान व समझाना । कायेस उम्मीदवार थी केदार की परिस्पित ठीक माल्म हुई । तलेगाव व आर्थी में जोरदार भाषा में स्पप्ट भाषा <sup>हेना</sup>

चीत, ब्याच्यान व समझाना । कायेस उम्मीदवार थी केदार की परिस्थात ठीक मालून हुई। तलेगाव व आर्थी में जोरदार भाषा में स्पष्ट भाषण देना एड़ा। श्री केदार, गोपालदास, बाबा साहब, यत्तेजी आदि साथ में थे। वर्षों रात को १२।। यजे करीव पहुचे। पर्यो, यदमार, सेस, सालोडी, सिंदी २-२-३७

गजराजनी (मृतनुगनारा)) से बातचीत । बामा साहब देगमुंख, शिवराजजी, तेजराम के साथ सालोड गये। वही राम साहब, विष्ठुनराव देगमुंख से देशमा के साथ सालोड हिर्दिन बोट सालोड सर्वल में दोनो विश्वनाथ को मिसे, ऐसा ये प्रमत्त करें। पर माण में भीजन। देर तक बातचीत। रामराय के बारे की परिस्पित

मयती। याचा ताहव, वेंकटराव व गोडे के साथ पवनार यथे। दोनो देशपुण व पियवनाय से मिलना। विश्वनाय की हासत खराव, बोमार या। उपने पुछ भी वाम नहीं किया।

कुछ भी काम नहीं किया। गेलू के कार्यकर्ताओं ने मिले। स्थिति शमझी। गिन्दी में जाहिर क्या। बाबा साहब देशमृष्य सम्रापति। अपृत्राद <sup>का</sup>

।गन्दा मः जााहर सभा । बाबा साहब देशमुखः सभापति सम्मा भौडा भागण, अवाव । रात को २ बर्ज वर्धा पहुँचै ।

वर्धा, ३-२-३७ ا چُن بادها هستونان دي ا यापारप ह हेपूरी रेप्टर की ब्लाइन्स हैसकर आये ह देवती में अधिय समय

1777 दीरहर में आजी व एक्सानेजी की व्यवस्था देखी। एक्सानेजी में भाषण भी हथा।

¥---30 में नु. हिराली, बर्चा, बायसाब, देवजी, पूजनाब, फिर बर्चा पपनार व सेन् भागोलिय पुम बर देखा। यहां के पोलिय का परिचाम ठीक आने की माना । विज्ञानाय के बारे में छोटा विचार ।

का॰ बार्गलगे मे बातें। पुग्रराज के चुनकर आने की पूरी आशा। वर्धा-रोगांव, ४-२-३७

हरिमाहत्री, मागीरथी बहन व माल्ना से घोडी बातें । श्री बेदार में आवीं चनाव-ध्यवस्था की बातें।

मगनवारी में इमारत सब कमेटी वी सभा। जाजूजी व हुमारध्या का मनभेद देख द य हुआ। यहा भी ने दार आये। आर्थी के सम्बन्ध में बातचीत. हत्त्वस्था ।

मेगाव में बापूजी से जवाहरलाल के पत व मालबीयजी के सम्बन्ध में विवार । देहली हैरी के बारे में स्वीनति । बालकोबा को देखा, प्रार्थना । वर्धा में गालराय से बातें।

वर्षा-आवीं, ६-२-३७

जल्दी तैयार होकर आर्थी =11 बजे पहुचे। गोपालदासजी के यहा भोजन, वहा में बाबासाहब को साथ लेकर ऑफिस । केदार में बाते, व्यवस्था,

आदी गर्न । मापस आर्वी । थोडी देर बॉफिन व्यवस्था देखकर घनोडी, देर हो गई थी ।

हा । अभ्यकर के घर पर घनोटी से नामता । विरुत ११ सजी रात पहचे । विरुत, वर्घा, बार्वी-चान्दा, ७-२-३७

बाबा साहब की स्त्री थी सौ॰ बाई से घरेलू बाते । विरत में सभा ठीक हुई। भाषण भी अच्छा हुआ।

घनोडी में भी सभा ठीक हुई। आर्वी होकर वर्धा। वहा से चान्दा। चान्दा में सभा ठीक हुई। लोग खूब जमे थे। मैंने व रियभदास ने भार्य दिये । रिपभदास ठीक बोलता है । मेरा भाषण भी ठीक हुमा । स्टेशन पर सोवे । वर्धा-नागपुर, ६-२-३७ प्रार्थना, गीताई। चान्दा से सुबह वापस आये। आते समय गर्गावनन है घर होकर आये । धूमना, महिला आश्रम, जानकी, कमला, गोवर्धन सर्व में । हरिभाऊ, भागीरयी बहुन आदि से वार्ते, उत्सव की तैयारी । २।। बजे की एक्सप्रेस से नागपुर। पूनमचन्द, बजरंग, खरे वर्गरा नहीं मिले। भवारी, छगनलाल, आकरे मिले । उद्धोजी, भिक्ताल, बजरंग, बतुर्ग्व भाई, छगनलाल, बारे की सफलता की पूरी आशा, जगातदार की भी। पलमुल तथा अनुसूबा बहन व नायड के बारे मे थोड़ा डर। वर्धाः ५-२-३७

रोहणा में सभा तो नहीं हुई। लडको से बातचीत। विनायक राव री

रमुलाबाद में भी भाषण ठीक हुआ।

जबर्दस्त सैयारी, नायड् की ओर से।

हुकान पर ३ मे ४॥ तक खुशाल भन्द के खुनाव की व्यवस्था। कार्य बांटना । दा। से १।।। तक सार्वजनिक सभा बालाजी महिर के सामते। १२ में बनादा यहना दीनो वक्ष के बोले । भाषण, कई बातें छूट गई-देर ने नारण।

विशोरनाल भाई, गोमती बहुन से मिलना । महिला-आधम रास्ते में धान साहब से बातचीत । हरिभाऊ उपाध्याय व भागीरवी बहुन से बातें।

षर्धा-बम्बई रवाना, १०-२-३७ पैरम दुवान । सुमानभन्द के मुनाव की व्यवस्था । बाबा साहब बाही

भादि से बातभीत ह े मेर में बरवई स्वाना शीमरे दर्जें से। साथ से जानती देती। थी। पर वाची हिलारी थी।

न्दर्द में हमा व रनीलाल को वोट देना तथा काग्रेस व दानी का भी काम II 1

बन्बई, जुह, ११-२-३७ दादर उनरे । बामान पहले तुनामा हुआ न होने के कारण ७ रुपये ६ आने

देना पदा । बुरा समा । नोघ भी आया ।

केलबरेवजी में राप्ते में शकार मिल के नुक्रमान के बारे में बातें। देसाई व त्रिवेदी को बदाने का विकार।

राउन हाल में थीमनो हमा मेहना व रतीतान गांधी (बाग्रेमी उम्मीदवार) को केंद्रक के दोनो चोट, मेरे व जानकी के, दिये। यहा शहे रहे। रामाध्यादानाजी व द्युन रिकोरजी विद्या मे मिलना, बातचीत ।

बाबई शहम में गर गौरोजी में मिलना । कृश्यामई, १२-२-१७

के प्रबद्ध ही, आहिट अली, मृत्रदी मिलने आवे । हाउमिय आदि की बातें । केश र के सही चोष्टत ।

शरहार से शतकीत । बावर्रे हाउम व नर ही रोजी ये बानवीत व प्रेमसा, रमीद श्रादि । मुसजी

निक्या त सिन्तः परिणास मही आसा । पेरीन बन व शाबिक असी से विते ।

हिरानान शहर की शंभा, विसार । शाबी श्रवश्य ।

क्रू-साथई-पूना, ११-२-१७

गापीशाम सिमने आई, जान्त्री वे तार च पत्र में दुन्ह परुवा, साय याने । शी गमन गुन्न गम व मणीयहन, मुल्ली मिने । उत्होने देर सब पत्र की । हारमा क भारत श्रीमा करणनी के यारे संस्ति कार्त की । कार्य आसेगे, पेपप की व कर का शही हुआ। ११-०४ की साटी से पूना कवाना, कनेन के साथ।

रिप्तवे दक्ता विनाद आयाग्। युना स्थारण सम्बर जनवामा। वहा कारी संबोध साहता, हुछ । पुना विम म सभा छ बात बादेश की बोट देन 414711

वृता-कस्याण, १४-६-१७

भि। यज्ञान वे विवाहशक्ष । अशे कताव विवाह में पहें। बार्टर

रसलाबाद में भी भाषण ठीक हुआ। रोहणा में सभा तो नहीं हुई। लड़को से बातचीत । विनायक राइ न जबर्दस्त सैयारी, नायडु की ओर से। धनोडी में भी सभा ठीक हुई। आवीं होकर वर्धा। वहा से चान्दा । चान्दा में सभा ठीक हुई। लोग खूब जमे थे। मैंने व रिपभदास ने भा<sup>दन</sup>

दिये । रिपभदास ठीक बोलता है । मेरा चापण भी ठीक हुआ । स्टेशन पर सीवे । वर्धा-नागपुर, द-२-३७ प्रार्थना, गीताई । चान्दा से सुबह वापस आये । आते समय गंगाविमन के

घर होकर आये। घूमना, महिला आश्रम, जानकी, कमला, गोवर्धन स्व में । हरिभाऊ, भागीरथी बहुन आदि से बातें, उत्सव की तैयारी। २।। बजे की एनसप्रेस से नागपुर। पूनमचन्द, अजरंग, खरे वर्गरा नहीं

मिले। अवारी, छगनलाल, आकरे मिले। उढोजी, भिक्लाल, वजरंग, वतुर्ग

भाई, छननलाल, खरेकी सफलता की पूरी आशा, जगातदार की भी। पलसुले तथा अनुसूषा बहन व नायडू के बारे मे थोड़ा डर। वर्घा, ९-२-३७

किशोरलाल भाई, गोमती बहुन से मिलना। महिला-आश्रम रास्ते में वार साहव से बातचीत । हरिभाऊ उपाध्याय व भागीरबी बहुन से बातें। दुकान पर ३ से ४॥ तक खुशाल बस्द के खुनाव की व्यवस्था। काम

बाटना । या से १।।। तक मार्वजनिक सभा बालाजी मदिर के सामते। रेर मे ज्यादा बनता दोनों पक्ष के बोले । भाषण, कई बातें छूट गई-देर के कारण।

यर्धा-बम्बई रवाना, १०-२-३७ पदम दुवान । गुजानचन्द के चुनाव की व्यवस्था । बाबा साहब बारोण

मादि में बातचीत । नागपुर मेल में बम्बई स्वाना सीमरे दर्जे में । साथ में जातरी देती। अगर टीर थी। पर गाडी हिलली थी।

रम्पर्रे में हमा व एती जान की बीए देगा तथा काईग व दाती का भी काम दा।

सम्बर्ध, जूर, ११-२-३७

बादर उनरे । मामान पहले मुलाबा हुणा न होने के कारण ७ रहारे ६ प्राने

देना पटा । बुरा सरा । श्रोध भी जावा ।

वैभवदेवजी में राम्ते में शक्तर मित्र के तुरमात के बारे में बाते । देसाई व विवेदी को सदयने का विसाद ।

टाउम हाम में धीमनी हमा मेहना व ग्लीपाम गांधी (बार्समी उम्मीदवार) को चेम्पर के दोनो दोट, मेरे व जानकी के, दिये। यहा शई रहे। रामेश्वरदामत्री व जुगुन शिक्षीरजी विष्टना में मिनना, बानचीन । बम्बर्ट हाउम में गर भौरोजी ने जिलता।

जुरु-बन्बई, १२-२-३७

वेगवदेवजी, आविद अली, मुलजी मिलने आये । हाउगिन आदि की बार्ने । वेशर के यहां भोजन।

सरदार में बातचीन।

बन्दई हाउम में मर नौरोजी ने वाननीन व फैनसा, रमीद आदि । मूलजी मिक्का से मिले । परिणाम नही आया । पेरीन बेन व झाविर अली से मिले।

हिंदुस्तान गुगर की सभा, विचार । भावी प्रबन्ध ।

ज्ह-सम्बद्दे-पूना, १३-२-३७ गोपीबहत मिलने आई, जाजूजी के तार व पत्न से दु ख पहुचा, अन्य बातें। श्री एयः एतः राय व मणीयहन, मूलजी मिले । उन्होने देर तक पत की महायता व भारत बीमा कम्पनी के बारे भ वातें की । वर्धा आवेंगे, पेपर नी मदद का नही हुआ। ११-४५ की गाडी से पूना रवाना, जनेत के साथ। रिजवं ढब्बा, विनोदं, आराम । पूना मैं मोटर से सक्कर जनवासा । वहा आर्मकीम, नाक्ना, दूध । भूना मिल में क्या में बोले, कांग्रेस की बोट देने मी नहा।

पूता-बस्याण, १४-२-३७ वि । पन्नू-रत्न के विवाह में गये। ४ से ७ तक विवाह में रहे। बम्ब

و سے شینے، میاری جہ ا يُعَالِمُ وَاللَّهُ وَيُعِدُ وَيُعِدُ مُنْ اللَّهِ مِنْ اللَّهِ فِي اللَّهِ فِي اللَّهِ وَلَا اللّ मारणज्ञाकरी बालारकी राज्य प्राप्तकी क्षीती हानी ह मुद्दा में निज्यो। द्यानका अपूर्णक में लगाई के बादे की बार्क्वीत है و بخومت بز بيدخ بنيزي وج २-२३ की काहरे के कार्य के तिम् रसामा । समी में बार्ट परमानदर्त बिएया । इंग्लंड भी केंग बरेदकों में राज्यान तुल बगुत मी बाउँ (केंगब पीढ़ार में बाउँ) क्याँ, ११०२०१४ मारपुर मेण ने बर्ज पर्षे . स्टेशन पर ही की आनवर सर पूर में है

हुमा, मायबाबी भैरतन ने भी ह बिगोरतात भाई में प्राचेत तातृता कार्यवर्त मोदना के बारे में बात मेटरनिटी होस गुरा । बहा गर्ये । वहां में महिए, दुवान, महिना मा बहनों में घोड़ी बातें ।

महानग्द स्वामी के बीर्तन में दसे। बर्धा-नारपुर, १६-२-३७ जन्दी तैयार होकर भाडे की मीटर में शायपुर-जानकी, गोपालदास दामोदर साथ है। नागपुर में कई पोलिंग स्टेशन, कोई १७-१० जगह गये। खातरी हो र

बा॰ यरं व अनुम्या बाई वावेंगे। पोहारों के यहां बैठने-जीवराजजी का स्वर्णवास हो गया था। देर बातबीत । वर्घा नापस । मंदिर में गाडगे महाराज की पंसत देखी । वर्षा नाई। इ लोगों को कष्ट हुआ।

वर्घा-सेगांव, १७-२-३७

रात गाडगे महाराज का कीतँन पौन घंटे सुना। १॥ बजे बंद हुआ।

सोनीवार्ड बजाज से आपरेशन आदि की घोडी बातें। अस्पताल में छो

नं ०६ मे व्यवस्था। श्री गाडने (गुदडी बुवा-पढरपुर वाले) से मिलना । वातचीत । मेगाव जाकर बापू से नानवाडी तक मोटर में बातचीत। कार्यकर्ता योजना ; जाजूजी मम्मेलन के मभापित हुए । नालवाडी मे चर्मानय व सेत देरी । विनोवा से बहुन देर तक वातचीत-मदालसा की समाई, कार्यग्रती योजना, मानसिक स्थिति जादि।

खूब जोर की वर्षा, पूपाराज कोचर मिले, वह चुने गये—पाच हजार चार भौ में ज्यादा से ।

जाजुजी से बानजीन, ग्राम उद्योग नय के बारे मे ।

जानुजी के साथ अस्पताल जाकर आये। रात नो वर्षा, दिजली खद चमकी।

वर्घाः १८-२-३७

नाजवाडी मे पु० विजोबा से चि० मदालसा की समाई, सम्बन्ध व मानसिक म्यिति कमजीर आदि पर विचार-विनिधय।

काका साहब में मद्रास हिन्दी सम्मेलन के सभापति के बारे में अखबारी में जो आया वह उनसे गुना-समझा। सभापति वतने में येरी जो शहचने हैं

बह मैंने उन्हें कही। पू॰ बापूजी से मम्मेलन समापति, काग्रेम मभापति, जाजुजी, ग्राम उद्योग

कार्य, मेरी मानसिक स्थिति व कमजोरी कादि के बारे में बातें। दुवारा फिर मिलकर खलासेबार बातें करना। प्रभावती को रास्ते में कप्ट हुआ उस बारे मे भी कहा।

महिला आध्रम में नीलम्मा बहन ने बोडी बातें। हरिभाऊजी, भागीरधी बहन व चि० शान्ता मे आश्रम आदि बाते।

बापू में जो बातें हुई वे सब जाजुजी से कही । घोरपहे व उनवी हा० पत्नी से बातें।

99-2-30

राजेन्द्रवावू य मथुरावानू बान्ड टूक से आये । बार्ते । सोनीबाई बजाज (गोपीजी भी स्बी) के ट्यूमर (पेट के गोले) का ऑप-रेगन हुआ। डेंड घटें से ज्यादा लगा। साहें तीन रत्तन का गोला पेट में से निकलां। गर्भागय खराब हो गया था। उसना बहुन-मा भाग भी निकासना

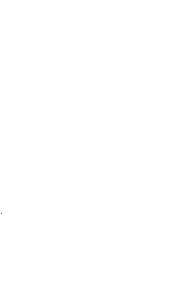

त्तृत क्रांटिकाटे । तार को प्रतिता कार्यम् की प्रतिता के पुतुत्र किरोताकी के बाव बसे । अपना के क्ष्यात्मानेत्र पुत्र से बारे के जुलार क्रक्यन विद्या । उसे महिर विभागाने ।

25.2.20

रनदार, सभी बर्ग्य में स्था । पुरु हिन्दार विद्या में हिन्दार वा स्थान व स्थानको विद्यालय हिन्द-माना । इस्ते प्रतान ना स्थान प्याद आता । इस्त प्रमीकारी, मोरपटे, मिनेत ब्रिन्स मोरपदे में कार्ते । पुरु हिन्दीरणी मो मोरपा आपम हिन्दाना । पुरु शामकार विद्या प्राम मो में दे से आहे ।

जुगुत्र[क्रां(रकी रात यो एक्स्प्रेस ने बढ़े। सामगुर में दा∗ सरे मित्रने आये। देती स्त्रुज के बारे में बातें।

भील्या, तात्या, बच्या मे वार्षे ।

18-5-86 Code comes consecuted to the con-

महिता आध्यम वी न्यवस्था, लागा देवी से वार्त । मरदार, गोन्स वाड्न, धनन्यामदान, स्थान साहब व स्कृतेंद बर्ग में बाते । सुद्रता बर्ग को बस्पर्ट चुनाने का आध्यन का प्रज्ञा वर्ग व रामनिवास को जबाद मेरेंस, धोटी बिल्या।

टिंग पर व वेंबरटगव आसे । देर तक हेशी स्यूज के बारे से बाते की । मैंने उन्हें बार परे को तक्सील देने के लिए नोट करबाया। पूरी विगत मिनने

पर विचार ही गरेगा। भोजन के गमय या माहब व युक्त बहन तथा सथुगबादू गे वर्षा, मिल

भाजनंक नमयं या माह्य व युक्तदे बहन तथा संबुग्यां दूरी चर्चा, भिल मालिक व मनदूर आदि के सम्बन्ध सं।

सरदार, जाजूजी, धनश्यामदासची विङ्ला से 'क्षेती न्यूज-भोष' से बारे से विद्यार-विक्रिमय । सरदार व धनश्यामदास को वहना पढ़ा कि पत्र हाथ नेना वाहिए।

ा का स्वासम्य ठीक नहीं । यन में चिन्ता व दु.ख ।

थी ने प्रारं भी भी मत में पूर्त गये। श्री नायडू हार गये। श्री वृग भी २७०० ज्यादा मतों से मुने गये। और भी मन्तोपनक धरी केदार गगैरा के गाम में भोजन । रोगांच काजेन्द्रवाचू के साथ जाकर बापू व राजवुमारीजी है में बाहे : यालाजी के मंदिर के सामने जाहिए सभा हुई। कांग्रेस की विवयस

मैदार ठीक बोले । मैंने भी समापति के रूप में बातों का चुनाम निग 20-2-30 महिला आश्रम में आगा यहन से खुलामेवार बातचीत। उन्हें मन्तेप। आर्यनायकम्, श्रीमन् व गंगाविसन के साथ विद्या मण्डल सभा शास देर तक होता रहा।

पदा-व्यवहार-चि० कमल को भारत आने के बारे में लिखा। सतीय के बारे का यन पड़कर बुरा सगा। बाधिर १२० माँड भेरती निश्चम करना पडा। फमल के आग्रह के कारण।

पुलगांव व आर्थी जाने की तैयारी थी, पर वर्षा का जोर का राही भारण व सुबह सेगाव जाना जरूरी होने के कारण, जाना स्वामित (ती अस्पताल गया । सोनी बाई की कप्ट ज्यादा था । आज दूमरा रोज हैं। राजेन्द्रवाषू से थोडी वातें। रात को जर्मन बहुन से वातें। वह आज गई। बापु के पास सेगांव गया। 21-2-30 याम उद्योग सच के विद्यारियों के सामने वापू का प्रवतन मुना। हाँ बापू के साथ मूमते समय अपनी मन स्थिति, धन की कमजोरी, बहुनी आदि सम्बन्ध में बात साफ तौर से कही। बापू ने 🧘 🦳 बसलाया और वहा कि फिर बातें होगी। हिन्दी

पति, प्रदेश काग्रेस के समापति पद से अलग नहीं सावा ।

महिला आश्रम उत्सव रात को ७॥ मे ११॥। तक । स्वागत गीत । 'बरगद' हिन्दी नाटक । सुन्दर दृश्य व एक्टिंग । भारत बन्दन (बंगला), राप्ट्रीय-गीत (दन्नड व तामिल), दुखी बृढिया (हिन्दी), वत्याओ की कवायद, विद्यारंभ नाटिका (कन्नड), कन्याओं का राम, अग्रेजी नाटिका, वृन्दवादन, बहुओ का पड्यन्त (नाटक) सितार, गोप-रास आदि। 10822 26-2-96 खुगँद बहुन से कमला मेमोरियस की बातें। विका कमेटी मुबह ६ से ११ तक, दोपहर को १।। मे ५ तक व रात व से १०। तक हुई। पूज्य बापूजी सुबह ६ में शाम को पाच तक रहे। विकिम कमेटी का काम ठीक हुआ। शाम को महिला आध्यम में सब नेताओं का घोजन हुआ। व्यवस्था ठीक थी। विकिम कमेटी मे श्री जरद बाबू को छोडकर सब हाजिर थे, चौदह मेम्बर व चार निमन्नित सज्जन। मा का स्वास्थ्य खराव रहा । शत को जागना पड़ा । 25-2-30 अस्पनाल जाकर भणगाली, सोनीवाई बजाब को देखा । विकिंग कमेटी सुबह 🕬 से ११॥ तक, दोपहर की १ से ४॥ तक व रातः दा। में जा हुई। पू० बापूजी सुबह = 11 मे जाम के ११ तक वर्षिण कमेटी मे रहे। उन्होंने अपनी राम व शतें ऑफिस सेने के बारे मे कही। ठीक विचार-विनिमय हुआ । मा का स्वास्थ्य आज थोडा ठीक रहा । 8-2-20 दाक्टर यान, अब्दुल गपफार खान, पतजी, सरदार मगलॉनह देहली गये । पहचाने स्टेशन गया। सर्विग बमेटी ६ से ११ तक हुई। भाष्ताहिक बनेगान पूज निवालने बा एक प्रकार में निश्चय हुआ। सन्त्रोका मुस्ति वादरी प्रकार गाधी सेवा सप की क्या २ केटी 🍂 🗲

Sweener fret

बापू में मिलने सेगाव गये।

सीन मने से प्रश्नम मां के वाल में इना। ब्राईना म व्याक्तप्रशास महिला भाषम का व महिला-मन्द्रल का उलाव भाव गुनर आर्थन मारम हुना। थी छाते से मूल से मात्र तक की लिछेड पहरर हुनाई। साना भारतको ने भाषाम का गरिक्य करताया । भी शावनुमारी महा नुपर म राजेप्ट्रमायु च काल साठव के भागम सुप्दर स सतन करने मीन हुए । गुपट ३६६ स १२ व लाग को २४४ से ४४४ सक उत्पाद का काम हुआ। गरदार, पनरपापदाम्त्री विश्वा आदि से बीमिय, हिन्दी मारिय मामेनर सादिको भयो। बा॰ गरे वरीय प्रशीस हजार ज्यादा मत में दा॰ प्रांत्रों में विग्ड पूर कर भागे । श्री गुर्ले (पुनासाहि) श्री भोपटकर के विश्व पार हुवार <sup>मा</sup> से भूतवर आये । सुध्य मिला । 28-2-30 महिलाधम, उत्मव- आ में १०॥, श्री मुर्गेष बहुन ने मभानेत्री वा वान किया। व्यक्तिशा पत्र दादा धर्माधिकारी, काला साहब, आर्मनाप्तम् हुमारणा, मृतुना बहन अध्यामान, आगा बहन आदि ने अपने विवार रहे । कलकत्ता से—रामदेवजी कोग्यानी वर्गरा वापुत्री से विसने आये। ने<sup>ग्री</sup> नाकर बातें करके आये। 28-7-30

निर्मा सात करण आयं।

२६-२-३७

२६-२-३७

२६-२-३७

स्ति नो सिर्य मडल की गमा वा काम हुमा—मुबह व दोवहर की।
स्हिता आहिए मडल की गमा वा काम हुमा—मुबह व दोवहर की।
स्हिता आश्रम का को १०। तक। विचार-विनिमय। आजूनी, क्षार्थ,
क्योरसाल भाई, आणा बहुन, कमला, बासन्ती, वर्षा, सरीजी नार्युः,
स्ता आठवते, र्यूवेंद बहुन बादि ने व मैंने अपने विचार सिदाल अर्थि हो से कहै।
स्पेजनी नायद्ः, राजानी सुबह आयं। धनश्यामदास विडला व टक्कर
यारा साम की पर्ये। प० जवाहरसाल नेहरू, भूलामाई, मोबंद बल्तम वन,
दार बान साहम, सरदार मगलसिंह वर्गरा शाम को आये। जवाहरसान

गोपनन्यु चौधरी मे उडीसा के काम के बारे में बातचीत । महिला बाधम की इधारत का निक्चय । श्री म्हान्ने, छामाजी, राधाकृष्ण य आश्चम वाली के माथ निक्चय ।

महिला-मण्डल व महिला-आध्यम की सभामें ११॥। बने हुई । मयुरावास मोहता व पुछरान कोचर से वर्धा से बैक खोलने का निष्चय । पुनसकन्द, गगाविसन, चिरजीनाल आदि से बातें । अस्पतान जाकर

मोनीबाई, मीताराम चौबे व मणसाली से भिलना।

१० बने की एक्ट्रेस से मामिक-बम्बई रवाना। श्रुनिजापुर में प्रिजमान विवाणी आये। अकोला तक वातें। मीद तूब आदी थी। भीड हुई। आकोला में मेगांव में दो टिकिट इण्टर की करवाई। गामिक सक के 211 के कार्य

भारिक-बन्धई, ५-१-२७
जानताब के बाद आख जुनी। निवृत्त हुए।
मासिक से सीताराम मास्वी व देवपाई स्टेमन आये। काका साहव गर्द्र के
पर डा- मुने (पुनवाब बाने) भागण्या, पोस्त्वीख खादि सिते। हुमुसानगढी
से सराठा धर्मणाखा देखी। गोरढेवुवा (गाडवे बुवा) आसे। सहानगद स्वामी बन्दर्द से आसे। धर्मणाखा उत्तम सानुस हुई। धसी प्रकार देखी।

हरिजन छात्रालय देखा । इलाहाबाद एवमप्रेम से सम्बर्ड रवाना । फाटक वनील, महानन्द स्वामी,

वातें। भीड ज्यादा थी। दादर उतरे। केशवदेवबी, पन्ना, केशर, कमला से मिले।

जुहू मे श्रीकृष्ण के साथ सरदार से मिले।

जुहू-बम्बई, ६-३-३७ अरेज़े बस्मोवा तक गये।

समार्थ है मुद्रता बहुन में मिनना। उनना पबराना आदि देखनर उसे सारवामन व हिम्मत दी। प्रयत्न करने को कहा। विडलों के घर भोजन। सुजमीहन व उननी रखी स्वमणीवार्द बाज प्रहोप रवाना हुए। उन्हें म्हीमर पर मिनना—साँ। गद्दर का ट्रेसीकोन थामा--अनाटरपात्री की दिस्सारी के बा<sup>रे दे</sup> पुछ माछ । घोड़ा विवार म धन वे विराह हुई । पुरु मापुत्री भीताना भाजाद, जनाहरतान, सरदार व मैं मितहर गरीन गाम को ६ से ६ सक बाउबीउ, सराई, शरामा । जवारस्तात कृपताली, सरेन्द्रदेव रात की गारी से गरे। गंतरागर देर, दारताने, परपद्धीय भी गरे ।

#ul, 2-3-30 मी रामा अनुष बागम बाजाद - बाबा गाहव बावत्सा मेरे । स्टेशन पर fe:> i सरकार गरेल क मनाधन बाच में बाजनीत । गुगाधर राप के हाथ ने नवभारत विद्यालय की नई इसारत के गरिकी

निया हुई – गमा । टेनरी -नानवाडी का समारम काल्यकर की रिपोर्ट मननीय थी। मापूजी में भी कहा--गीरका व हरिजन नेवा का देनरी में गम्बन्ध ! गेगोव-- बानू के माथ जाना. वही भीजन, गुमना, प्रामंना, शामायण ! यर्धा - गरांगणा के अमानियों के निकास की बार्ने - वैक की बार्ने । थर्धा-नागपुर, बर्धा, ३-३-३७

फाटम य पुजाबी सुबक से बातें । महिला आश्रम जाकर मीरा, हरिमाजनी आदि को देखा । सदमीनारायण मदिर की महत्व की गभा हुई। नामिक मराटा धर्मशाला के गाडगे उर्फ गुदही सुवा के बारे में ठहराव । किसान जिला संगठन के भार्य के बारे में विचार-विनिमय । यहाँ बैक के बारे 🖩 पूनमचन्द से चर्ची मगनवाही का म्यूजियम-माहल देखा। म्हातरे से बातें। इजिल्बिन आशा वहन से महिला आश्रम के बारे में बातबीत।

हेपुटेशन से मिलने हाक बगले गये। वह अपने घर भोजन करने आये। तैयारी की।

टागोर की पार्टी का 'चिलागदा' देखने नी बजे नागपूर गये। रात को रा बजे वापस आग्रे ।



पूछ-साछ । थोडा विचार व मन मे चिन्ता हुई । पू० वापूजी, मौलाना आजाद, जनाहरलाल, सरदार व मैं मिलकर करीव शाम को ६ से = तक वातचीत, सफाई, खुलामा । जवाहरलाल, कृपलानी, नरेन्द्रदेग रात की गाड़ी में गये। शंकररा<sup>व देव,</sup> दास्ताने, पटवर्द्धन भी गये। वर्षा, २-३-३७ मोलाना अधुल फलाम आजाद, काका साहव कलकता गरे। स्टेशन पर मिले। सरदार पटेल व गगाधर राव से वातचीत ।

राइटर का टेलोफोन आया—जयाहरलालजी की गिरफ्तारी के बारे<sup>जे</sup>

गंगाधर राव के हाथ से नवभारत विद्यालय की नई इमारत के पाये की किया हुई —सभा । टेनरी—नालवाडी का समारभ वालुबकर की रिपोर्ट बननीय थी। वापूजी ने भी कहा-गौरक्षा व हरिजन सेवा का टैनरी से सम्बन्ध । सेगाय-वापू के साथ जाना, वही भोजन, धुमना, प्रार्थना, रामायण।

वर्धा—खरागणा के असामियों के निकाल की बातें —वैक की बातें 1 वर्धा-मागपुर, वर्धा, ३-३-३७ फाटक व पजाबी युवक से बातें। महिला आश्रम जाकर मीरा, हरिमा<sup>ऊती</sup> आदि को देखा। लक्मीनारायण मदिर की महत्व की सभा हुई। नासिक मराठा धर्मशाला

के गाडगे उर्फ गुदडी बुवा के बारे में ठहराव। किसान जिला संगठन के कार्य के बारे में विचार-विनिमय। वर्धा बैंक के बारे में पूनमचन्द्र से वर्बी। मगनवाडी का म्यूजियम-माडल देखा। म्हातरे से वातें। इजिप्तियन

डेपुटेशन से मिलने डाक बगले गये। वह अपने घर भोजन करने आरे। तैयारी की।

आशा वहन से महिला आश्रम के बारे मे बातचीत !

टागोर की पार्टी का 'चित्रांगदा' देखने भी बन्ने नागपुर गये। रात की रा बजे बापस आये।

सभा में।

डा० डोगरा की मृत्यु, उनके लडके से मिलना।

भारुंगा-बम्बई, १९-३-३७ मरदार-बत्नम भाई मे नरीमान, बेलवी, खरे आदि के बारे मे मेरे विचार

स्पष्ट तौर से वहे। उन्हें चीफ मिनिस्टर होने के लिए कहा। सरदार को मुत्रता बहन व मदन की हालत कही। उन्होने मेरी राय ग

योजना ही पसन्द की।

सुप्रतायहन व मदन से बातचीत। उसके दुख व चिन्ता से मन की दुख व विचार रहा। टूमरा रान्ता समझ मे नही आया। देर तक समझाना व फैससा करना।

आर्थनायकम्, श्रीमन् मिने । रामेश्वरदासजी विङ्ला से वातचीत । भागपुर मेल मे तीसरे वर्ण से वर्धा रदाना ।

रैल में —वर्घा, १२-३-३७

हिन्दी सम्मेलन के भाषण बर्वेश पड़े। बच्चों यहुंचने पर अस्पनाल होते हुए बगतें। भी राजनोजाताचारी भी आज महाम से आये। बगका साह्य कालेसकर से मम्प्राचित होने के बारे के बगतें का पटकारी के नाम पत्र मिसकर दिया। केश नाम बायस तेने का अधिकार दिया।

पत्त लिखकर दिया। भेरी नाम वापस तेने का अधिकार दिया। बापू मेठ रुकमानन्द (वर्धा वाने), गौरीसासओ, बादा साहब (बाढोणें वाले) रामदेवजी लादि आये।

वाल) रामदवजा आदि आये। मोती बहुत च आजा बहुत में बातचीत। राधाकृष्ण से महिला आधम इमारतो की चर्चा।

राजानी व किशोरलाल भाई आदि से बातें।

बम्बई भी स्पिति के बारे मे श्री जानकी से बातचीत ।

92-2-24

महिना बाधम नी इमारत ना निक्यम करने में करीब अदाई घटे छहं हुए । जाजूजी, राधाकृष्ण, धामा, जाना बहन, भागीरथी बहन, गुन्दरलास मिथ आदि उपस्थित थे।

सम्बर्द में सेती नाम के लिए जीवणलाल भार्ट, जावरअली, रामणी भार्ट, पूजमबन्द आये। सेताब, जामटा बगैरा देखने गये। स्थिति पूरी समझाई। कल फिर मिलने का निश्चम । सुत्रताबाई, रामनिवास, कमला, राधाकृष्ण, कमल व नाधजी से बातचीत व विचार-विनिमय । मदन की तार भिजवाया । जुह में श्रीऋष्ण, केशव, नमंदा से वातचीत पुमते समय देर तक ! w-3-30 सुमता बहन से य रामनिवास से स्पष्ट गुलासेवार वातचीत। काला मुडगावकर से दो घंटा स्पष्ट वातें। फिर मुद्रता व रामनिवास से बातें। नरीमान-श्रेलवी, गोपी बहन, पुणेंद बहुन, जीवनताल भाई से बातें। जुहू में जीवनलाल भाई, केशबदेवजी आदि से वातें। मस्तक भारी था। आविदअली, मूलजी, उमा, नमंदा से थोडी देर पत्ते खेले। C-3-30 रामनारायण चौधरी. अंजना, प्रताप, जयनारायण ब्यास, विजमीहन, सरस्वती मिलने आये--वाते । मुद्रता बहन, रामनिवास, मदन, बाबू से वातें। मदन के साथ कान्ता मुडगांवकर के यहा; उसे लेकर जुहू । दोनों से करीब वार घट तक, उनके निष्वय के कारण जो परिस्थित पैदा होवेगी, उसका चित्र पूरी तौर से खीचकर समझासा। रामनिवास, मदन व कान्ता के माथ फिर डेड़-दो घटे तक विचार-विनिमये। (म० एन० राय व मणी बहुन कारा आये । उनकी व्यवस्था का विचार । जुह-सम्बर्ड, ९-३-३७ मधुरादास भाई, पेरीन बेन, मोपीबहन से बातजीत। सुवता बहन की मझाना । मॉफिम में पत्र-व्यवहार, बातचीत । 20-3-36

हा० मुद्दगांवकर य कांता मुद्दगांवकर से मिलना। बातचीत। कांता की

ं १०-३-३७ भग्ददेश आदि से कार्ते । भग्ददेश पुत्रता बहुन,गमनिवास, नाथजो, यदस, राधाकुरूव, कमता से ति, विचार-जिनिमय । |र ने च स्वामी से बातचीत । लोडे की कम्प्रदोश करवारास कम्पनी में सभा मे । डा० डोगरा की मृत्यु, उनके लडके से मिलना। भाटंगा-वस्बर्ड, १९-३-३७

सरदार-वल्लम भाई में नरीमान, ब्रेसबी, धरे बादि के बारे में मेरे विचार स्पष्ट सौर ने कहे। उन्हें चीक मिनिस्टर होने के लिए कहा !

स्पष्ट तारे में कह । उन्हें चाफ ।मानस्टर हान के ।सए कहा । सरदार को मुक्कता बहुन व भदन की हानन वही । उन्होंने भेरी राय व योजना हो पमन्द की ।

योजनाही पंसन्दकी। मुक्षनाबहुन व मदन संबातचीन। उसके दुख व चिल्लामे मन को दुख वृत्तिचार रहा। दूसरा रास्तासमझ से नही आ खा। देर तक समझानाव

फैसला करना । आर्यनायकम, श्रीमन् मिले । रामेश्वरदासजी विद्यास मे बातचीत ।

मागपुर मेल में लीमरे बर्ग से वर्धा रवाना। रैल में --वर्धा, १२-३-३७

रिन्ही नाम्मेनन के आपण वर्षरा घटे। वर्धा पहुंचने पर अग्यराज होने हुए बगों। भी राजगीवानाचारी भी आज महाग में आवे। वादों गाउन गाउन गोनेनन से मधापित होने के बागे में बानीन। उत्तरे व टण्डनती ने नाम पत्र नियस्पर दिया। भेपरा नाम बायग नेने ना अधिवार दिया। बाहू मेठ ल्यामानद (वर्धा बाहे), गीरीनामानी बाबा गाउन (बाडाण

नात) रामदेवजी आदि आधे । मोनी समन व आजा बहुन ने बानधीन। नाधाकुरण ने महिला आध्रम रामानी वी चर्चा

पाजाजी व विकोश्याम भाई आदि से वाले । वस्वर्ष मी स्थित वे बारे में श्री जानवी से बातचीत ।

વાયક માં કાર્યાં ગામ થાર માં આ ગામમાં માં થાય વાયક માના માના માના આ ગામમાં માં થાય

प्र-४-६७ महिला आध्यम की देशक्ष्य कर विश्वय करने से करीब अरुर्द गर्ट स्व हुए। जानुत्री, प्रशाहरण, धासा, आशा सहने आगीक्सी सहने गृहरकण्य

हुए। जाजुती, रासावण्य, धामा, आणा यहने आगीण्यी बहने गृहर स्थान मिश्र आदि उपस्थित थे।

काम की भीती काम के लिए जीवकासमा काई अन्यत्र अर्थी करा करण पुनमकार आमे की साथ, जासहा करिया करें

स्थिति पूरी समझाई । कल फिर मिलने का निश्नय । सुत्रतावाई, रामनिवास, कमला, राधाकृष्ण, कमल व नाथजी से वातचीत व विचार-विनिमय । मदन को तार भिजवाया । जुह में श्रीकृष्ण, केशव, नर्मदा से बातचीत घूमते समय देर तक । 9-3-39 मुद्रता यहन से य रामनिवास से स्पष्ट खुलासेवार बातचीत। कान्ती मुङगायकर से दो घंटा स्पष्ट वार्ते । फिर सुब्रता व रामनिवास से वार्ते । नरीमान-म्रेलकी, गोपी बहन, युगोंद वहन, जीवनसास भाई से बातें । जुहू में जीवनलाल भाई, केशवदेवजी आदि से वातें। मस्तक भारी था। आविदअली, मूलजी, उमा, नमंदा से थोडी देर पत्ते लेले। E-3-30 रामनारायण चौधरी, अंजना, प्रताप, जयनारायण ब्यास, विजमीहन, सरस्वती मिलने आये--बातें। सुवता बहुन, रामनिवास, मदन, बाबू से बातें । मदन के साथ कान्ता मुङगावकर के यहा; उसे लेकर जुहू। दीनों से करीद चार घटे तक, उनके निश्चय के कारण जी परिस्थिति पैदा होवेगी, उसका चित्र पूरी तौर से खीचकर समझाया। रामनिवास, मदन व कान्ता के साथ फिरडेंद्र-दो घटे तक विचार-विनिमय । एम० एन० राम थ मणी बहन कारा आये। उनकी व्यवस्था का विचार। जुह-सम्बई, ९-३-३७ मधुरादास भाई, पेरीन बेन, गोपीबहुन से बातचीत। सुवता बहुन की समझाना । ऑफिम मे पत्त-व्यवहार, बातबीत । 20-3-36 केशयदेवजी मादि से बातें। बम्बई मे मुत्रता बहुन,रामनिवास, नायजी, मदन, राधाकृष्ण, कमला से

सेर से व स्वामी से बातचीत । लोहे की कम्पनी व बच्छराज कम्पनी की

बातें, विचार-विनिमय।

डा॰ मुडगांवकर य कांता मुडगांवकर से मिलना। बातचीत। कान्ता की

सभा में। डा० डोगरा की मृत्यु, उनके लडके से मिलना।

माटुंगा-बम्बई, ११-३-३७

सरदार-वल्लम भाई से नरीमान, बेलबी, खरे आदि के बारे मे मेरे विचार

स्पष्ट तौर से कहें । उन्हें चीफ मिनिस्टर होने के लिए कहा ।

सरदार को गुत्रता बहन व मदन की हालत कही। उन्होंने मेरी राम व योजना ही पसग्द की।

सुद्रता यहन व मदन ने बातचीत । उसके दुख व बिन्ता से मन को दुख य विचार रहा। दूभरा राग्ता समझ मे नही आया। देर तक समझाना व फैसला करना ।

आर्यनायकम्, श्रीमम् मिले । रामेश्वरदासजी बिडला से बातचीत ।

नागपुर मेल से लीमरे वर्ग से वर्धा रवाना। रेल में - वर्धा, १२-३-३७

हिन्दी सम्मेलन के भाषण वगैरा पडे। वर्धा पहुचने पर अस्पताल होते हुए बगले। श्री राजगोपालाचारी भी आज महाम से आये। गाका साहय कालेलकर से सभापति होने के बारे में बातचीत। उन्हें व टण्डनजी के नाम

पत्र लिखकर दिया। मेरा नाम वापम लेने का अधिकार दिया। बापू सेठ रकमानन्द (वर्धा वाले), गौरीलालजी, बाबा साहब (बाढोणे बाले ) रामदेवजी आहि आये।

मोती यहन व आशा बहन ने बातचीत । राधाकृष्ण से महिला आश्रम इमारतो की चर्चा।

राजाजी व किशोरलाल भाई आदि से बातें।

बस्बई की स्थिति के बारे में श्री जानवी से बातवीत । 93-3-30

महिला आध्रम की इमारत का निश्चय करने में करीब अहाई घटे छर्च हुए । जानुजी, राधाकृष्ण, धामा, लाला बहन, भागीरथी बहन, गुन्दरलास

मिथ आदि उपस्थित थे। बम्बई में खेती काम के लिए जीवणलान भाई, जाबरअली, रामजी भाई, पुनमचन्द आये । सेगाव, जामठा वर्षरा देखने गये ।

निजी जगह में बनाने का निश्चय करें सी भान बना दें, एवं हुबार में क्यादा से क्यादा वन्त्रह भी से र वर्षा है दिल्ली स्वाता, १४-३-३७ पान्द दूर सं माणू व शताती ने साव देहती स्थाना । रान्ते में हिनी सरमेलन ने सारे में दिनार-दिनिसस । यातु व बहनात्री में भारत के बारे में परामर्श । यापू ने १२। यत्र मीन निया । हिल्ली, १४-३-३७ शाजाजी के साथ बाकी सी व वार्त । निजाम्हीत रदेशन में उत्तरकर हरिजन गाँचोनी । मनिंग कमेरी मुबह ६-११॥। दोपहर को १॥ में धा, दान की ⊏ में १० सक हुई। 98-3-30 मूमते गमय गुशीला नायर गाम म । यापू में बार्ने । जवाहरलाल की बाद का दु म कहा । यशिंग करेटी ६ ने १२, काम की २ ने ६ सक्त हुई। आध्यर में मुख्य हहराव। आफिन नेने का ठीफ तौर ने गज़र हुआ। श्री टण्डनजी से दोपहर को शब्देलन की बर्गा। स्टेंगन--धि शाविक्षी व नध्मण प्रमादकी पोहार आये। विड्ला हाउम में भीजन । वार्ते, वही पर मीने का निडचय । 96-2-30 साबिजी, सहमणप्रसादजी के साथ था। बजे हरिजन कालोनी पहुने। उन्हें बापु व अन्य लोगी से मिलाया । विजिंग कमेटी है से ११ तक हुई। साम्यवादी मिन्नो की दिक्कत का वर्णन विचार-विनिध्य । आल इडिया काग्रेस कमेटी ११। से द तक हुई। मुख्य ठहराब, आफिस लेने का स्वीकार करने पर चर्चा कल पर स्थमित रही !

माम प्रायेना में सुविता ने भजन, 'अन्तर सम विकसित करो, अन्तरत

पुज्य मालवीयजी से बातें।

भारतत भुषारत्या से उत्तरे सकात के बारे से विचार-चितमपा मानी

हे भुग्दर गामा ॥

विक्ता हाउस में सर पुरसोत्तम, घनण्यामदासत्री, सक्ष्मप्रशादती, सारित्री से बारें !

84-2-30

हिन्दी माहित्य गरेमेनन की नियमावनी पड़ी ।

विकास मार्थिय प्रस्ति का स्वयाय । १८०० विकास समेटी होने १२ तकः, सभीर चर्चा। ज्याहरलाखंकी सामसिकः स्थिति के कारण समाधानः

ान्यात व कारण नमाधान । आल इंडिया कमेटी की समा र से रात ६॥ सक हुई। मुक्त ठहराव आफ्तिम लेने के बारे वा स्वीकार हुआ। श्री जयप्रकास की उपसूचना को,

जिसके पक्ष में जोरों से पूर्व मानवीयकी, टण्डनशी, स्वरूप यहन, जयप्रकाश, एमर एनर शय के भाषण हुए थे, ७८ व उसके विरुद्ध १३५

मत मिन । मून टहराव के पटा थे (१२७) व विरद्ध में ७० याने ५७ के बहुमन में मुख्य टहराव पास हुआ। प्रस्ताव के पक्ष में गरदार का भाषण सुन्दर हुआ। वैसे भाषा की दृष्टि से

चोडे मुद्रार की आवश्यकता थी। सावित्री में कमस को यत लिखवाया। मैंने भी लिखा। मुद्रुला साराभाई से

যান।

. . . .

१९-३-३७ हिन्दी माहित्य सम्मेलन के भाषण की तैवारी ।

हरिजन कालोनी मे जिलबा बाला बेमोरियल कीसभा बायूजी (महात्मा-जी) के समापितव मे हुई। दो घटे से ज्यादा समा का काम क्या । इस काम मे नया जीवन कालने पर विचार-विनिमय। ट्राप्टी मडल मे शामिल होना पडा।

रानेन्द्रवादू व रामिननन डालिमया मिलने आये। खानगी व अन्य बातें। पार्देनी (डिडवानिया) के घर सरमणत्रसादजी, सावित्री के साथ गये। कनवेन्त्रन की सभा। जवाहरसात का भाषण पौने दो घटे से ज्यादा हुआ

और उसमे जहर तथा कोच था। भाषण अच्छा नही हुआ। बाप मे पौने दो घटे तक विचार-विनिमय।

28-3-36 लिमामाला कमेटी के बारे में श्री साला गिरधारी साल से बातवीत! जनापर विचार। र्लग कमेटी दा। से ११, दीपहर की २ से ३॥ तक रही। तरदार है डा मतभेद हुआ। उसका दुध रहा, परन्तु उपाय नही था। भन्सारी के बगले पार्टी जीहरा व शीकत ने जवाहरलाल को दी बी गये। चि॰ सावित्री, लंदमणप्रसादजी भी साथ थे। कई लोगों है ना हुआ । ५ वर्षे की ग्रान्ड ट्रक से सेकड बलास में साविती व सहमण प्रसादनी

वर्धा २२-३-३७

रर में अवारी, पूनमचन्दजी आदि मिले। वी-लक्ष्मणप्रसादजी से नातें । जननाथ महोदय से भी नातें। भदास कन्ट्राक्टर से वातचीत । केदार बकील से बार्ते । क्ष्मण प्रसादली में लंडके जगदीश की देहरादून में मम्स हो गये। । डा० सहानी को बुसाकर समझा। तार आदि दिये। रव-३-३७ रीलाल भाई, शकरताल वैकर, कुमारप्पा, जेराजाणी, मुन्ना<sup>जी,</sup>

20-3-30

राजनीतक बन्दी गवधी गमा में गये। एक चंटा करीत वहां रहे। घरर

रिंग कमेटी ११ में १ व रात ≕ में ११॥ सक हुई । पं० अवाहरता<sup>त ने</sup> रपना गुप्तामा दिया ॥ भूम की माणी अन्त.करण में स्वीकार की।उस्ता न पर असर पहा य उनके प्रति आदर व भक्ति परिमाण में बड़ी। बाहरसाल से यक्तिम कमेटी के पहले य रास ११॥ से १२ दिन घीतकर ातें हुई। कोध प्रेम में परिवर्तन हुआ, आहर बड़ा। ग्पेन्यन में तीन-घार घटे थैंहे। कई लोगों से बातचीत। I ॰ कमल का पत्र आया । लहमण प्रमादजी व सावित्री मे थोडी बार्ते !

हि॰ गा॰ सम्मेतन या भाषण छापने दिया।

योग मभावति थे ॥

गथ वधाँ रवाना।

.त्पदास आदि से वार्ते । गां सहारी, उनकी पत्नी, बच्चे चिं क साविशी को देखने व उसके साथ मोजन करने आसे । कुटुम्ब को स्तियां आई, कुछ बीत वर्गरा भी । पोड़ी देर वित्र वर्गरा, मिनोट । चर्चा मंग की समा का कार्य ३ से ॥ वर्षे तक । शांस की साथों से पूर्व वापूजी, सरदार, कुलामाई आदि आये। वापूजी की कायसता से चर्चा-मंग की समा का कार्य थोड़ा हुआ।

रात के मोजन के समय मरबार भूतामाई, आदि तथा बाद में लक्ष्मणप्रसादजी य साविजी से पोडी बातें। २४-३-३७ सहसण प्रसादजी व साविजी को लेकर सेपाद गये। सब दिखाया। वर्षा

सब की समा का कार्य। मारवाडी शिक्षा मण्डल, मास्टरों की सभा। युनामा, स्पर्ट दिव्यति सम्बादी। सेनाम जाते व वहा पुमते हुए अधुने बातचीत। सरदार व र्यंर ने गाडी भेट होने के कारण, स्टेजन पर साफ बातें।

वार्यानायपुर, २४-२-२७
धीं लड्यपप्रमासको पोट्टार व चिक साविद्यों आज कतकत्ता गये। नागपुर तक उनके माथ ठीक वार्ते आवको ने छन्हे जेवर (गहुता) कममा नेहरू बाभी पन्ने की युद्धिया, मेरे सीग, पुरु बच्छराजजी की पन्ने

न्तमा तहुन वार्या पन का चूडिया, सर तात, युव वच्छाजा वा पन की सपूरी, जातन के सपने ही ने कुपतिवे वेशेंग रिवे! नागपुर में डा॰ यदे से बातचीत। पूत्रमचन्द रावा व असेम्बती। उनसे बातें। उप्टोने अपनी प्रतिका पर कायम प्रतिका निवय वहा। अस्य साते। कप्पानी मानो व वेंडटपाव गीर से हि॰ का के बारे में बातचीत। पुत्रपान में भी दिनगणाट स्टेगन पर वातें। उनने स्वीवार किया। मान उसीम तप इरद की नमा हुई। भार दुरुस माना स्वात।

रैल-बहान, २६-३-३७ विजयमाटा में इहली वर्गरा वा नावना । बागु से भाषचा वी चोटी चर्चा, अब्रेजी में चोटा मुधार । साहित्य-परिषद का कार्य १२ बजे जुरू होकर तीन बजे तक बता। 24-1-10 थिशान गमा का कार्य । श्री रामनारायण मिश्र ने भूगोल पर ठीक दिवार प्रगद किये: अच्छालमा। प्रचारको की सभा, सभापति बनना पडा । विषय निर्वाचिनी सभा का कार्य ११ बजे तक हुआ। दोपहर को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य। बापू का राजाबी वर्तरी दक्षिण प्रान्त के मिलों से सूब विचार-विनिमय । बाद में राजागीन काग्रेस-संबंधी ठहराव रया। टी॰ प्रकाशम, साम्ब मूर्ति, कालेखरराह याकुय हुसेन ने ठहराय पर अपने विचार प्रगट किये। ठीक वातावर पैदाहआः। भारतीय परिषद मे वापूजी ने प्रस्ताव का परिचय दिया-हिंगी हिन्दुस्थानी के भेद पर खुलासा स्पष्ट किया। बाद में सभापति के नाते की करना पडा । बापू ने हरिहर शर्मा (बन्ना) की भूल बताई; दुख हुआ। राह ही प्रचारक सभाकाकार्य १२ वजे तक ।

२९-३-३७ प्रायंना, गीताई । काका साहब व हरिहर शर्मा की बातें । बापू ने इत थो । दुःख व विचार । सत्यनारायणजी को अब मदास रखना पड़ेया ।

मद्राम संस्ट्रुल क्टेशन पत्र ठीत सीम जमाचे, क्यापन। मोही दूरतह

दीशांत गमारभ । बापू का भाषण उसम हुआ । टण्डनजी का भाषण मी

स्त्रायन मांगान की गभा ना कोर्य ११॥ तक नात को हुआ। सहास, २७-३-३७ प्रदर्गनी का उद्घाटन भीलायणी मुगी ने किया। भाषण आर्दि हुए। इनिहास परियद के अध्यक्ष जयमन्द्रश्री का भाषण। भारतीय परियद में बाजुनी व काका का भाषण।

प्रोनेशन से, पूरु बारू न नेडी रमन भी ये । हिन्दी प्रचार नानोती गहने ।

मननीय चा, पर घोडा लम्बा हुआ।



हिन्दी प्रचार्र कालोनी पहुंचे । दीक्षात समारभ । वापू का भाषण उत्तम हुआ । टण्डनजी का भाषण भी मननीय था, पर थोडा लम्बा हआ। स्वागत समिति की सभा का कार्य ११॥ तक रात की हुआ। मद्रास, २७-३-३७ प्रदर्णनी का उद्घाटन लीलावती मुशी ने किया। भाषण आदि हुए। इतिहास परिषद के अध्यक्ष जयचन्दजी का भाषण। भारतीय परिपद मे बावूजी व काका का भाषण । साहित्य-परिषद का कार्य १२ वजे शुरू होकर तीन बजे तक चला। 국도-국-국생 विज्ञान सभा का कार्य। श्री रामनारायण मिथ्र ने भूगोल पर ठीक विवार प्रगट किये; अच्छा लगा। प्रचारको की सभा, सभापति बनना पडा। विषय निर्वाचिनी सभा का कार्य ११ बजे तक हुआ। दोपहर को हिन्दी साहित्य सम्मेलन का कार्य । बापू का राजानी वर्गी

मद्रास सेन्ट्रल स्टेशन पर ठीक लीग जमा थे, स्वागत। योड़ी हूर तक

प्रोसेशन मे, पू॰ बा॰ व लेडी रमन भी ये।

दक्षिण प्रान्त के मित्रों से खूब विचार-विनिमय । बाद में राजानी काप्रेस-संबंधी ठहराव रथा। टी॰ प्रकाशम, साम्ब मूर्ति, कालेश्यरती माकुव हुसेन ने ठहराय पर अपने विचार प्रगट किये। ठीक वाताइर पैदा हआ। भारतीय परिषद में बापूजी ने प्रस्तान का परिचय दिया-ि हिन्दुम्यानी के भेद पर खुलासा स्पष्ट किया। बाद में समापति के नार्ते हैं करना पढ़ा।

बापूने हरिहर गर्मा (अन्ना) की भूल बताई; दुस्य हुआ। राष्ट्र प्रभारक समा का कार्य १२ बजे तक ।

28-3-30

४६-२-२७ प्रापना, गीनाई । काका माहब व हरिहर शर्मा की बातें । बापू ने बन ह थी। दुग व विचार। मत्यनारायणजी को अब मद्रास रखना पहेंगा।

(व. १४म् (ज्ञानास्त्र व. १९६४) २०६८ ए० २० चार्यराज करामा । राज्य शास्त्र-साहित्य वी समा (यरियर) हुई । श्री टण्डनजी का भाषण सुरुर हुआ । वाला, दादा भी बोने ।

चित्र निर्दाधिकी व प्रतिनिधि काल वे वार्य के बाद सम्मेलन का कार्य हुड़ा ( रोक प्रकार में कार्य स्थान हुजा । कामनाय सीयनका ने कंदी पार्टी थी ।

बि । सिलु को देखा। राण को अधि सम्मेजन हुना। ३०-३-३७

धी रण्डण्डी व पूर्व बाहुजी ने बाहे । वे बाद बान्ड ट्रंब में वर्धा के लिए प्रधाना हुए ।

काण है शे ब सिन् में सिन्ता । हिन्दी सनार की मान का बादे हुआ । बार्गावरम (त्वनायी, विन्तु वाली य स्टामांग्यर देखने गये, तीन मोटरें रात शी। बास था १।। बोर यादम । बार्गावर तथा वालावर (स्वार वाला किन्दी अन्तर व बाहेस स्ट्रेस । शी शामों तथा शामां वे। शी हीन स्वारम, साववहींन वाला सामां वाला वाला का

## 29-2-86

वामानात्व भी स्तेत व वास्ताय रास्तवत् स्वस्ते । स्वानात्व के स्वानावत्व व कि स्वित् के दिया क्षत्रवास्त्रही । उत्हे का स्वान्त्रक क्षत्रिक स्वान्त्रक क्षत्रक का स्वान्त्रक क्षत्रक वास्त्रकात्व को कालक क्षत्रक स्वान्त्रक स्वान्त्रक क्षत्रक क्षत्रक स्वान्त्रक स्वान्त्रक

म साहारिस सन्द्राप्त वाप्त वा

अर्थाः व प्रत्येत व प्रति व प्रति । व विष्य व व प्रति व व प्

क्षाहरूक (अन्तर्भात (अन्तर्भाक) साम्बर्धात । -

แรง (นางหรีกาง) เรียกมะรัก

ा का प्रकार के अपने दिया हो कि ए । कटिय देखा । किया के कि सि सिन मण अवह ने के का कार का द

साक्षेत्रक होता है बताम हुँ हैं सामाई । क्षेत्रक बाहा सीक के हैं है

२-४-३७

महिना आश्रम विवासय के प्लान पर देर तक विचार-विनिमा। ब्रांबिर

धामाजी व राधाकुष्ण के सुपुर किया।
बाजूओं से मिलने सेगाव। धान साहव को वहां छोडा। नप्ततात बोन से
बहां से साथ लाये।
महिला आश्रम में भागीरची बहुन, हरिमाजजी, सहमी सम्मा हे बाँ।
नप्तलाल बोस, उनके विद्यार्थी, आर्थनायकम आदि के साथ अने ए

ठीक हुई । समापति की हैसियत से आज की समा के और कारण **रा**स्टी

ट्यूगन —विधान का खुलासा किया।

भोजन-वातें। गन्दलाल बोस को पवनार का स्थान व समाधि भौ वर्ष विद्याची। बापू ने समाधि के स्थान के बारे मे अपनी इच्छा कही। विकाग कमेटी स्थागत होने के कारण आज बन्बई जाता स्थाति रण। जानकी देवी, श्रीराम, रमाकान्त मुक्तिया होकर बम्बई जाते के तिए की को एक्सप्रेस से रचाना। इ-४-३७ चिक मोहन देशपाण्डे, हरिभाजजी व बंबनायजी से बातें। श्री नग्दनी बोस को समाधि व छन्नी का स्थान दिखाया, उन्हें पसन्य आया।

वि० मोहन देशपाण्डे, हरिभाजजी व वजनायजी से बातें। श्री नरकार सेस को समाधि व छली का स्थान दिखाया, उन्हें पसन्य आया। वच्छराज की मीटिंग का काम वगले पर किया। स्थानंत्रावक्त के साथ महिला आध्यम के बारे में बातचीत, रिवर्ग निर्मामा आठवले के साथ महिला आध्यम के बारे में बातचीत, रिवर्ग निर्मामा काठवले के साथ महिला आध्यम के बारे में बातचीत, रिवर्ग निर्मामा काठवले के साथ महिला आध्यम के बारे में बातचीत, रिवर्ग निर्मामाण साई, मीती, सरोजनी, शान्ता, जग्नाय महोदय आदि विते । पादी पाता स्थानत की गई, इसलिये सन्बई जाने चीत सेवारी, नागपुर केंद्र से बम्बई रवाना। यह से दिलकुल जगह नहीं, इस्टर की दिविट की। चि० रामकुल्य साथ में। चालिनगांव में जावकी देशी साथ हुई। राने में भीड थी।

न भार था। यम्बई, बुहू,४-४-३७ गुदता बाई के यहां गये। विकासन मिना। बाद के कमला, प्रदेश व गु<sup>ना</sup> बाई में मिनना। पानिवास व थीनाचत्री में बदन के मामरों में बादणीं। जददेवशी व रामेन्दर से सीता सित के सम्बन्ध में देर तर दातें। न्दार, महादेवसाई,मनी, डाह्याबाई ने साथ घोडन, बातनीत—राज-नित्र संग्लिसी। शापिय नरीब ६ पटे रहे। वहा से दानीजी के यहा हो रूप सुद्रता बाई के

देश्याणी दिक्ता है दारें । समेरवर की माल में बारें । #F-Y-Y-20 रदार का टेजीजीन लाजा । उन्होंने भीजन की बुडाया ।

الرئشة مرغ

यहा मुद्रता बाई, वसरा रहेया. सदन य वास्ता से देर तक अनग-अनग द्याते ।

मोर्ट दूतरा मार्ग निकानना अनम्भव मालुम दिया ।

श्री पेरीन्दहन, बहाद्रजी धैरिन्टर, बाब्धाई, योगी, बाह्याभाई, पालीरामत्री, फतेचन्द्र वर्गरा मिलने आये । पालीरामत्री ने देर तक मदन

के बारे में बातचीन, युनामा, भाषी तैयारी वर्षरा । थद्वानन्द्र विधवा आध्यम, माट्या तथा रामनारायण रहवा कालेज माट्या

देखी । मोफिया व साइल्ला से मिले ।





सोहा परमानी के बारे में बामोहर को प्रश्न सिखबाय । ९-४-३७ पिन महन कहचा व कान्ता भूकावकर मितने आये। देर तह बातवंत.

राममाना, कोई परिचाम की आधा नहीं। श्री धौरजमास मोदी व उनके सड़के से प्रेस सम्बन्ध मे बातचीत ! जि॰ रमाकाम्स य श्रीराम पोद्दार (हायरस बाते) से बातचीते।

भाग र जाराम पहार हिम्स्य प्राप्त पात्र भाग है के हिम्स्य स्थान में स्थान है के हारे में स्थान है के हो है में सारों : सभी अधिक समय स्थान ! बहु। डा० काजो से परिचय, बाउदी ! सद्भाई जानिस्तराम के ऑफिस में थीनियास ट्रस्ट की सभा !

हिन्दुस्तान गुगर मिल की सभा । चि॰ रामनिनास, कमला ६६गा, मुदता व चि॰ शान्ता से बातचीत । सुगी बाई से साफ-माफ कह दिया । रामेश्वरणी यिडसा से देर तक शक्कर मिल की बातें । बेलबी में पर्दू री

से बारे में बातें।

१०-४-३७

सरदार व मयुरादास आये। उन्हें सब जमीन दिखाई। कन्हैयातात गुरी
य प्रीतावरी आये।
मयुरी—(चितुभाई लालभाई श्लीकमलाल, त्यू माणिक चीक मित

अहमसायाद बाली) बदूतरे लोग, चि॰ रत्ना वर्षेरा आये। मधुरी हार्ज लडकी मालूम हुई। मिरील जुरूमानी व सतीफ वर्षरा आये। मिरील जुरूमानी व सतीफ वर्षरा आये।

ामसस लुकमाना व सर्ताफ वगरा आये। श्री जीहरी से देर तक हार्जिसय कम्पनी के बारे में यूव साल बात<sup>बीत</sup> हुई। ११-४-५%

११-४-५७ जीवनलाल सम्पत के साथ हिम्मतलाल तिबेदी (किलाचन्द) **या**ले **अ**पि । मयुरादास जीकमजी न जनका भागजा थाया ।

वेतेपारले छावणी में धहाँ के कार्यकर्ताओं के साथ गातचीत । गाम को माट्गा । वहाँ से कार्यस हाउस। बास्य उद्योग सस्या को प्रदक्षिती त उद्यादन । श्री कें० सी० कुमारप्या का भाषण हुआ, बीना हात से । मुझे शभापति बनना पडा । वहां ग्राम उद्योग की चीजो का प्रीतिमीज हआ । जुहू में चि॰ मधुरी व जनकी भाभी ज्ञान्ता देवी से बातें। मोतीवहन,

मक्तिवहन आदि आये। रामेश्वरदासजी विहला से बातें।

97-8-30 केशवदेवजी व पुनमचन्द बाठिया के माच तलपट देखा । विचार-विनिमय

देर तक होना रहा। बम्बई आकर सरदार के माथ देनाई डाक्टर के वहा गया । उन्होंने ऊपर के

दात का चीखरा हैठाया । सुवताबहन से बातें। बाज उनमे हिम्मत मालूम हुई। वही भीजन,

पालीरामजी से बातें। जुह-हीरालालभाई व भाग्ती भाह के साथ आये। उनमे देर तक बात-भीत । आविदअनी, मुलजीमाई बात को देर तक वाते करते रहे ।

93-8-30 जानरी ने अपनी बनाई हुई कविता सुनाई। ठीक बुद्धि चलाई है। भीका मिलता रहे तो ठीक बविता बना सकेयी। आबिदजली, मूलजीमाई के माथ विलेपारने । डा॰ वसन्त, काशी से मिले,

शान्तात्रुज में को मकान बना है उसे देखा। फिर अधेरी जमीन देखते हुए बाद में जह। आज बम्बई व जाकर जुह रहे। समुद्र स्तान । राधाकृष्ण रहया से बातें । मध्री-(चिन्धाई सातभाई वानी), शाता आदि आये, देर तक रहे। केगवदेवजी, प्रोण जयचन्दजी, राजा, चि० शान्ता, मनु आदि आये।

देर तर बातचीन, समुद्र विनारे धूमना ।

द्धान्द्रा मे जाहिर समा । बेलवी समापनि थे । वहा बाग्रेस की स्थापना ।

## 98-4-30

जेटालासभाई, जीवनदाम मिलने खाये। सरदार से मिलवर रजिल्ट्रार ऑफिन । रामनाशयण रहवा वालेज वे दस्तावेश रटाम्य वा प्रागश्चा, मही नही हुई ।

मिला। १२॥ से १ चर्चा यज्ञ । गाधी सेवा सथ, काफेंस १। से ५ बजे तक हुई। वर्षा आई, भीग गये। टेकडी के ऊपर जाकर आये। वहा से सुन्दर दश्य देखने में आया, नीचे आये। प्रार्थना के बाद वर्षा जोर से शरू हुई। हिन्दी प्रचार की सभा बापूजी के डेरे में हुई।

35

ष्ट्रदली, १७-४-३७ 'हुदली' शहर मे ६।। मे ६ तक मजदूरी का काम किया। सुख व आगन्द

१। में ३ गांधी गेमा शच भी बायेगारिणी सभा व बाद में बाफेंग। कत्म की प्रार्थना । कार्फिंग प से ६ तक ठीक हुई। सहत्व की चर्चा, कोंसिल के सम्बन्ध की।

१२॥ से १ चर्यान्यक्ष । बायु भी बातने आये थे ।

स्टेशन उमरे। वहां ने पैटल ११-११। बील हदली गांव के पास कैम में आये । बागु से बातें ।

ष्ट्रदली (बेलगांव), १६-४-३७ गात को गाड़ी में भीड़ भी थी व राज्ये से बापूजी की जस होती जाती थी। वर्षा के बारण ध्यमाव में प्राय. सबी को भेजना। रात को बही मौते का निश्चय ।

95-8-30

प्रार्थना, गीनाई । मुबह जोर की वर्षा में भीग गये । झीपडी चारी तरफ में दपकती थी। पनंग के नीचे साला मीया ! विभिन्न व मुख्दर दृश्य, पानी म ही निपटना ।

हबसी से कूमारी मदिर पैदल चलकर आये। रास्ते मे पानी, काटे, दूस्य अच्छा था। बातामाहव सेर, स्वामी आनन्द से बातचीत। कूमारी मदिर (गांधी सेवा-सध-आध्यम) में उतारा । वर्षा तथा भीड आदि

का दुश्य देखने मोग्य था। कातना । चर्चा । माम को गाधी सेवा मंग का कार्य । धोद्रे का विरोध । वाप का मलामा । विचार-विनिमय । सभापति के नाते किशोरलालभाई

की कठिनाई। कौमिल, आर्यनायकम आदि की चर्चा ।

-1

हुरली, कुमारी मदिर, ११-४-१७ धर्पा । जगल मे निपटना । प्रार्थना, गीताई । गाधी सेवा सप की कार्यकारिणा की सभा आ। से १० तक हुई। बाद मे

१२॥-१ भवः-यज्ञ । गांधी सेवा सब बाफेन का कार्य होता रहा। रात को फिर प्रार्थना के बार

नायंकारिणी की सभा करीत १० वंत्र तक होती रही।

दोपहर को बि । यशोदा मिल गई। बोडे मे उसने अपनी हालत कही। थीं किशोरलासभाई के मन में सभापति की हैसियत से गांधी सेवा स बा बाम करने में कठिनाई, उस बारे में विचार-विनिमय। 15

गांधी मेवा सम बाफेंस ७ मे ११ तक हुई । उसके यहले बापू के पास थी देर किशोरतालभाई व बापूकी दानचीत मूनी। नायजी भी वहा थे आखिर बापू ने निजीरसालमाई को नमापति बने रहने की आजा दी।

20-8-30

बापत्री ने आज सभापनि का काम विद्याः गुब देर तक समझाने वहें। यो सेवा के महत्व का ठहराव पास हुआ।

राज्यात की विकास के देश तक बारायी है। मण्यासे र पर कर वन श्वास्तर । समेख्य बडी महिता। भूर १ डोग्गानाचाई, वालीनान, ब्रोतिबटन व गाना, महीकी tan exercis delle

mr. gar. 12-6-10 इन्दर्भ बाध शर बार सा है। है । उनमें देर तर बारपीत । उनहां साम्य मुखाना देख समी हुई।

मारेन्द्री (पोने पेपर बारि) को भाना मानः प्रधिप्राय रिया र भाज गांधावनची विदया की दो मोटने खरीती, १४०० व ६१० हैं। 🖣 हर, शुक्रमाबाई से सिमक्य स्टेशन ।

 ३-३० मेल में हुइती के लिए वर्ड में पूना खाना । वाडी में भीड़ थीं। दाधोदर, भीरा नवंदा, भीना नाथ में । मुना में बापू के बाण १०३३ बने तक । बाद में वह में मोना । ष्ट्रस्ती (बेलगांव), १६-४-३७

रात का गाड़ी में भीड़ भी थी व राज्ये में बापूजी की जय होती जाती थी। रटेशन उगरे । यहां में पैदल ११-१म मीत हदली गाप के पास कैल में भाषे । पापु से वाते । १२॥ गे १ मर्गान्यक्ष । बापू भी बातने आगे थे ।

शे वे गांधी शेवा गथ की कार्यकारिकी सभा व बाद मे कार्फेस !

साम की प्रार्थना । कार्पोस = से £ सफ टीफ हुई। महत्व की चर्चा, कौसिल के सम्बन्ध की। हरली, १७-४-३७ 'हुदली' गहर में ६॥ से ६ तक मजदूरी का काम किया। मुख व आनि

मिला । १२॥ से १ चर्या यज्ञ । गाधी सेवा सघ, काफेंस १। से ४ बजे तक हुई। वर्षा आई, भीग गये। टेकडी के ऊपर जाकर आये। वहा से सुन्दर दूर्य

देखने मे आया, नीचे आये।

प्रार्थना के बाद वर्षा जोर से शुरू हुई। हिन्दी प्रचार की सभा बापूजी के छैरे में हुई। ्नी प्रचार गी वाधिक समा में गये। नमा चुनाव । नाबहन से देर तक बानवीत। क्यी व जमनादाम के माय देर तक जुह में वार्ने । 34-4-30

ती बच मौत को मिला। पड़ीम में अंग्रेज लोग केल-कट नाज-समाने ' थे। जानकी देवी को भी दू व रहा। मुबह अल्दो प्रार्थना, गीनाई। भी में विमान्यस्य दिश्वति से सामसीय ।

(भू की इफ़ाहाबाद ग्रमप्रेम में यह भे बादर में स्वामा । साथ में चि० रकृष्ण, मजमदार, लाला, दयाणकर (पुनाबाला) करमाण नक व

तिगरीव तब धामीदर माथ था। जुबह देवाजकर में व नर्मदा में भी नवीन हुई । दोनी को वर्धा बुलाया । वर्षे में बाजा माहब केर के टीव-टीव बानचीत, विचार-वित्तमय होता

ए। । गामकृष्ण के साथ सन्दात्र की थोडी देर केनी। हारती मे-- बापू, महादेवचाई व ध्यारेमाल खाँउ । इस्ते वी ब्यवस्या हैंद में ही बार भी गई थी। SMITTRIE, 55-X-35

क्षापुत्रों वर्द पत्र दिग्याये। बापुन की तत्रपुत्र सर पीक सेंदि राय व

धनाव्यामहास का देशकी है अभी में आरे में पत्र दिखाये (

इमाहाबाद मुक्त र क्षेत्र पहुंचे । बायु चि० इदिया व रणजीन के मास बानत्दश्चन । प॰ जवाहरमान, सम्मा, ब्युष्ट बादि से सियना । कतिम कते री-- ३।। में ४।। क्षेत्र बाद तक । प्राचंना के साद चिर पान के LII NW STAT WAY I

द्वारे में भेडरर नुता।

पूत्रा-जूर, २२-४-३७

यापू में प्रधान का प्रोवान काना।

पूना वादी बदनी। द्यामकर अववाल क वाटक में बातें। रेल में ग्रहरणार्थ
थेकर, काकी की बहिन, गोबुनमाई, नमंदा खादि में बातें।
दिस्ताल गाह, गानी, मोधीबहुत आये।
दिस्तावरेवनी, साधिबद्धली क्वेर से के वाते।

कृत बद्धहै, २३-४-३७

द्यामकर (पूना याने) से उसके सम्बद्ध के बारे में बातवीत।

गंकरसाल बैकर, गुलजारीलाल नन्दा, खादुधाई देसाई, प्रबोध, विश्

गानता, श्रीनिवास, मन्तु, भुमीला, स्ट्रमोहन, बात आदि आये।

यान के माना के विवाह में गये।

विलेशालें में वकील के स्कूल का उसब, गायन, नृत्य, विनोद आदि धा से

२४-४-३७ इन्दौर के मुख्य दीवाण सर बापना से देर तक वातचीत, विचार-विनमिय ! राजनैतिक, सामाजिक, हिन्दी प्रचार, कार्यकर्ता, दिवेशनन्दिनी, मोह<sup>त</sup>

१२ वने करीय जुह पहचे।

सिंहजी आदि के बारे में वार्ते।

बम्बई हिन्दी प्रचार की वार्षिक सक्ता में करे। नदा चुनाव। थी मुद्रतादहन में देर तक बानचीन।

वे गवदेवजी य जमनादान के माथ देर तक जुड़ में वार्ने ।

₹-¥-३७

रात को कम मोने को मिला । षडोग में अग्रेंज लोग मेल-कृद नाच-तमारी बरले थे। जानवी देवी की भी द्राय रहा। सुबह जल्दी प्रार्थना, गीनाई। जामको से चिता-प्रस्त स्थिति में बातचीत ।

७-१५ की इनाहाबाद एक्नप्रेस से वह में टाटर से रवाना । साय में नि० रामकृष्ण, मजूमदार, खाला, दयाशंवर (पूनावाला) बन्याण तक व चालिमगाव सक दामोदर साथ था। सुबह दयाशंकर से द नर्मदा से भी

बातचीत हर्दे । दोनो को वर्धा बुलाया ।

रेलवे में बाला साहब कर से ठीक-ठीक वातचीत, विचार-विनिमय होता रहा । रामकृष्ण के साथ जतरज भी थोड़ी देर सेसी।

इटारसी मे-वापू, महादेवमाई व प्यारेनाल आये। इस्वे की ध्यवस्था पहले में ही कर शी गई थी।

इलाहाबाद, २६-४-३७

बापू को वई पत दिखाये। बापू ने भी एन्ड्ज, सर पी । सी । नाय स धनस्यामदास का देहली हेअरी के बारे के पत दिखाये। इनाहाबाद सुबह ६ वजे पहुचे। बापु चि॰ इदिरा व रणजीत के साथ

आनन्दभवन । प० जवाहरलाल, भम्मा, स्वरूप आदि से मिलना । मिंग कमेटी--रा। से पा: बडे बाद तक । प्राथंता के वाद फिर रात में

६॥ तक होती रही।

औहरी, निरधारी आदि से हाउमिंग के बारे में बाने । रानेन्द्र बाबू से विजली कारखाना सवधी चर्चा।

20-8-30 'अम्पुदय' को लेख दिया। कई लोग मिलने आये।

विश्व वमेटी-मुबह द से ११॥, २ से ५ व ४॥ में ७। और रात द से ६ तक होती रही। वौसित-डेंटमाक। बटलर, लोधियन आदि के वनतव्य ओ के विचार जाने, खासकर राजा



चर्चा को, कह ह्वीकत वहाँ। मुखाब, मरोजनी, बुढमेन मे बार्वे कार्त पर ये बानें बिचन सुरु और विभी ने देश के बरम्प बटाई ऐसा मानुम हुना। कायम की बहुनी कर कोई कोप नहीं साबित हुआ। इसमें बाज टीक समय चला गया।

वि॰ बनारमी, मान्ना व रामगोपाल वेजटीवाय मे बार्ने ।

दोनो विवाही के सोगो में मिलना व ध्यत्रम्या देखना । धुलिया बारे धीराम ने बरानी व (एकोचपुर वाने) रामेन्दर के बसानी अपने यहा बगार पर मोजन परने आये । १।। यह तक भीवन । विजनानजी बिवाली व थीराम मास्टर मे बाने ।

सि० लक्ष्मी-श्रीराम के विवाह में पहुने गये। विवाह ही जाने के साद प्रेस में चि॰ मान्ता व रामेन्वर के विवाह में । यह जोडी बहुत ही मुन्दर भालूम होती थी। वही बातें, भोजन। थीनारायण मुशस्का मे परिषय।

9-8-30 धूमते हुए आयम । वहा सहमोजनमा (आधवासी विधवा बह्न) मे बाते । उसके सम्बन्ध की मुश्किम उसे बननाई। रामेश्वर (एलीवपुरवाला) व श्रीनारायण मुरारका (अमरावती वाले)

से बातचीत । पूर्व बापूनी व राजाजी प्रवाग से आये। बापूजी ने सहताय बायू, शा० काबी, सुभाषवाबू, कांग्रेस ग्रेमीटेन्ट, खादि के बारे में बाते की ।

विवाह के लोगों ने मिलना-जुलना, बातबीत । पुरशोत्तम जाजीदिया के घर लक्ष्मी के विवाह निमित्त भोजन।

युत्तियावाली को रान की एक्नप्रेस से पहुचाया । 2-1-30

श्री जानकीदेवी ने अपनी चिन्ता, दुःश वयान किया । युक्ते भी दु छ हुआ । करीव दो-अडार्ट घंटे इसमे चले स्थे। आधिर टीक विचार-विनिमम हुआ। पत वर्षेरा लिने । चि॰ इनारमी व शान्ता से सम्बन्ध की बातचीत । रामगीपाल के जड़ी वाल के बातें। सरोजनी नामड् व परावा में बान्ड ट्क पर मिलना, बानधीन। रात को गोविन्द प्रभाद गर्नेदीवाल से देर तक बातचीन । उमे समधाना



जयवन्त 'लालवावटा' ने 'चिता' २६-७-३६ के अक मे 'चालीस हजार का सेगाव चार हजार में कैसे पंचाया' व 'जमनानात बजाज नी जिकतेता पुरोप' लेख के बारे मे आज भेरा बयान हुआ। जयवन्त की ओर से पाठक व नागले बकील ये। अपनी ओर से बडकम व करदीकर थे। कोर्ट मे ११॥

से २ तक स्टेटमेन्ट चना । रामेश्वर व श्रीनाशायण से वाते ।

जानकीदेवी, रामकृत्ल बम्बई गये, कमला को अस्पताल से घर जाना था मलिए।

ात को सावधान-केम के बारे में विचार-वितिसय हुआ। U-7-30

वि जमा व नर्मदा से धमते समय वार्ते, उनके रहन-सहस, सगाई आदि के बारे मे विचार-विनिमय ।

कोर्ट में ११॥ में २व २॥ से ४॥ तक जान एक्जामिनेशन, श्री बार्रातमें व पाप्ये। श्री बोबरे का नाम आया सब व अन्य समय का दश्य देखने योग्य था ।

वाकासाहेब कालेलकर व हिन्दी प्रवार के बारे में गुबह व शाम को बातें। रात को भावधान तथा जयबन्त (चिता केस) के बारे में विचार-विनिमय।

E-X-30 चि॰ उमा से उसके सम्बन्ध के बारे में बारचीत । आश्रम से वापस आते समय भागीरथी बहन, नाब्दान प्रेमी, जैनेन्द मुमाद से प्रेमचन्द्र स्मारक मादि भी बातें । सावधान बेम के बावजात देखे ।

मावधान-नेत ११॥ मे २ व २॥ से ३॥ सक चला ।

पननार का सकान देखा। नदी थे नाव थे बैटकर धूमे। जानूजी, बहरूम वरदीवर गाय में थे। पालतू प्रकारी वी चर्चा जास एवडामिनेशन से बररे है, उसका विचार-वर्षा थोटी देर।

घर पहचने पर हरिशाउनी से बाते ।



# यूरीप' नेपा के बारे में आज मेरा बयान हुआ। जयवन्त की और से पाठक ब नागरे बदील थे। अपनी ओर में बहदम य करदीन र थे। कोर्ट में ११॥

में २ तक म्टेटमेस्ट बला ।

E-X-30 वयदन्त 'लान्यावटा' ने 'चित्रा' २६-७-३६ के अंक मे 'चालीस हजार ना मेगाव चार हजार में बँमे पचाया व 'जमनानाल बजाज नी जिन लेला

रामेश्वर व श्रीमारायण ये दानें। ानिक देवी, शमहरूल बस्बई गये, कमला की अस्पनाल से घर लाता था राशित । गर को मावग्रान-केम के बारे में विचार-विनिमय हुआ।

19-X-219 चि॰ उमा व नमेटा ने पमने नमय बानें, उनके करन-बहन, मगाई आदि के शारे से विकार विशिव्यक व

भीदें में देशा के २व २॥ के ४॥ तब जान स्वज्ञानिनेशन, श्री बार्गिने ब पाध्ये । श्री कावह ना लाग आया तब व अन्य समय ना दृश्य देखने थीरय था ।

बारागाहेब कार्रतकर व हिन्दी प्रचार के बारे में गुबह न शाम को बाते । रात की शावधान सथा जयकान (शिक्षा केंग) के बारे में विचार-

विनिध्य :

e-10-8 to

श्रीनारायणजी को जो पद्म लिया, वह उसे बतसाया। उसने भेदन पूर महीं किया । उसके बहुने पर पत नहीं भेजा ।

थी गडकरा व कालूराम के साथ 'सावधान-केस' के कागजात देहे।

चि॰ राधाष्ट्रप्ण, यथाविसन व जानकी देवी से मकानात की बातनी। थी करदीकर से 'सावधान'-केस के बारे में विचार-विनिमय। 'सायधान'—केस आज गुरू हुआ। १२-१॥ तक चला। अपनी और है गवाही पूरी हुई। कास एक्जामिनेशन कल से बलने का निश्वरहुँगी 'सायधान' बालों को मदद करने बाले श्री वार्रांनमें, पांध्ये, बीवा, हेना बाल आदि नागपुर के व मनोहर पन्त व पार्टी वर्षा के थे। अपनी बोर् बडकस व करम्दीकर थे। रात को कागजात, लेख आदि परे, निकार विनिमय ।

¥-2-30

वामा साहव धर्माधिकारी, तात्याजी करदीकर से 'सावधान' देव ही विचार-विनिमय। श्रेतकरी सच के बारे मे विचार-विनिमय। बाबा हरी (विरुल बालो) को दुख पहचा । मालुम हुआ। ११।। से २ व २।। से ४।। तक सावधान-केस का वास एक्जामिनेशन बना।

सेगाव जाकर वापू से मिलना, प्रार्थना ।

चि॰ शान्ता, (बनारस) की सगाई रामगोपाल केजडीवात से की। Y-Y-319

'सावधान' केस के बारे में विचार-विनिमय, पढ़ना आदि। कोर्ट में केस, ११॥-- २तक चला । बाद में जास एक्जामिनेशन करते वार्त में मतभेद हुआ। उन्होंने, वार्रालये बीमार पह गये, बहकर आर्व हैं मुल्तवी करने को कहा । कोर्ट ने उनकी अर्जी मान सी ।

याद में बडकरा, करदीकर, कालूराम के साथ 'विद्या' के कामजान देते। लेख पत्रा । विचार ।

टा॰ मजुमदार (हिंगणघाट बासे) व पटेस से बातें। जानकी देवी दरवारीनाल के विवाह में नामपुर गई।

# E-X-30

बयबत 'सालवावटा' ने 'चिता' २६-७-३६ के अंक मे 'चालीस हजार का सेगाय चार हजार में केंसे पचाया' व 'जमनालाल बजाज नी जिंकलेला पूरीप' रेख के बारे में बाल मेरा बयान हुजा। जयबत्त की जोर से पाटक व नागले वकील थे। अपनी ओर में बडकम व करदीकर थे। कोर्ट में ११॥ में २ तक स्टेटमेंट चला।

रामेश्वर व थीनारायण से वार्ने ।

जातकीदेवी, रामकृष्ण बम्बई गये, कमना की अस्पताल से घर लाना था ,मिलए।

तन को साबधान-केस के बारे में विचार-विनिमय हुआ। ७-४-३७

वि० उमा व नर्भदा से धूमने समय वालें, उनके रहत-सहन, सगाई आदि के बारे में विचार-विनिमय ।

कोर्ट में ११। में २ व २।। से ४।। तक काल एकबामिनेशन, श्री बार्रालगे व पान्ये । श्री बांबरें का नाम आदा खब व अन्य समय का दृश्य देखने योग्य धाः

... साकासाहेब वालेनकर व हिन्दी अवार के बारे में सुबह व शाम को बातें। सात को शावधान तथा अभवन्त (विज्ञा केस) के बारे में दिवार-विनिधय।

# E-Y-36

चि० उमा ने उनके सम्बन्ध के बारे से बाराचीन । बाध्यम से बारम आने गमप भागीरथी बहुन, नायुराम प्रेमी, जैनेन्द मुमाद से प्रेमचन्द्र स्मारक सादि चौ बानें । सावधान केस ने यावधार देखें ।

सावधान-वेस ११॥ मे २ व २॥ मे १॥॥ सक चला ।

पननार ना मनान देखा । नदी में लाव से बैठनार पूर्व । जानूत्री, सदनम, भरतीन गाय में थे । पालतू प्रश्नो की धर्का जान एक्ट्रामिनेशन से नरने हैं, उसका विकार-कर्का कोटी हैट ।

धर पहचने पर हरियाउनी से बाते ।

थीनारायणजी को जो परा लिखा, यह उसे बतलाया। उमने भेडना पहर मही किया । उसके कहने पर पत्र नहीं भेजा ।

थी सहकस व काल्राम के साथ 'सावधान-केस' के कारजात देखे।

नि • राधाकृष्ण, गर्गावसन व जानकी देवी से मकानात की बातवीत।

श्री करदीकर से 'सावधान'-केस के बारे में विचार-विनिमय। 'सायधान'—मेस आज शुरू हुआ। १२-१॥ तक बता। अपनी और है गवाही पूरी हुई। कास एवजामिनेशन कल से वसने का निश्वश्री 'सावधान' कालो को मदद करने वाले श्री बार्रानगे, पाघ्ये, बोवडे, हेना बाल आदि नागपुर के व मनोहर पन्त व पार्टी वर्धा के थे। अपनी होरे है सडकस व करन्दीकर थे। रात को कागजात, सेख आदि पर्डे, निर्वार विनिमय ।

8-2-30

बाबा साहब धर्माधिकारी, तात्याची करदीकर से 'साबधान' नेन री विचार-विनिमय । शेतकरी सघ के बारे मे विचार-विनिमय। बाबा हाई (विरुल वाली) को दु ख पहचा । माल्म हुआ ।

११। से २ व २।। से ४।। तक सावधान-केस का त्रास एक्जामिनेशन वर्षा।

सेगाव जाकर वापू से मिलना, प्रार्थना ।

चि० शान्ता, (बनारस) की सगाई रामगोपाल केजडीवास से की।

X-2-30 'सामधान' फैस के बारे मे विचार-विनिमय, पहना आदि । कोर्ट में केस, ११॥—२तक चला। बाद में श्रास एवजामिनेशन करने वार्त में मतभेद हुआ। उन्होंने, बारलिंगे बीमार पड गये, बहुकर आब 👫 मुस्तवी करने को कहा । कोर्ट ने उनकी अर्जी सान सी । गद में बडकरा, करदीकर, कालूराम के साथ 'विला' के बागजान देते। धि पद्माः विचारः

1० मजूमदार (हिंगणघाट वाले) व पटेल से बातें। ाननी देवी दरवारीलाल ने विवाह में मागपूर गई।

प्रकृतक (क्यान्यक्रम् में प्रविद्या २६०७३६ के हरा है 'या पिर हजार का नेपाद पार हजा के बैंके दक्षात व 'जमारापूर दक्षात मी जिसे राग पुरोप्' रेप्प के बारे में अहत क्षेत्रा बदान हुन्य । जदानन की और से पाटक

गरेक्कर व धील्लायम् मे बाउँ। कानकीरेदी, स्वरङ्गा बस्दई गये कमाना की अस्पनात से घर परना या

Erelian I ं रोत् को शावप्रान-केम के बारे में विकार-विनिध्य हुआ।

**65-**₹-6

वि उपा व नमंदा ने यूमने समय बानें उनने रहन-महन, नगाई आदि ने

बारे में विचार-त्रिनिमय ।

या ।

विनिमय।

वोर्ट में ११।। से २व २।। से ४।। तर जान एवजामिनेशन, धी बार्रानी व पार्ट्य । श्री बोबडे वा नाम आया तब व अन्य शमय वा दश्य देखने योग्य

नाशामाहेय कालेलकर व हिन्दी अचार के बारे में सुबह व शाम की बातें। रात को सावधान सथा जयकात (विद्रा केस) के बारे में विचार

¤-¥-∄%

में व पर मोहमेर पण ।

द रूप रे दरील थे। ब्रारी बीर में बहुबर य बरुदीकर थे। बीर्ट में ११॥

श्रीनारायणजी को जो पत सिखा, बहु उसे बतसाया। उसने भेरना पहर मही किया । उसके कहने पर परा मही भेजा । श्री महत्रस य कालुराम के साथ 'मावधान-केस' के कावजात देहें।

3-4-319 चि॰ राधाकृष्ण, गगाविमन व जानकी देवी मे मकानात की बातचीत।

श्री करदीकर से 'सायधान'-केम के बारे में विचार-विनिमय। 'सायधान'---वेल आज शुरू हुआ । १२-१॥ तक बसा । अपनी और है

गवाही पूरी हुई। शास एकजामिनेशन कल से चलने का निस्त्र हुना। 'सायधान' वालो को मदद करने वासे थी बार्रालगे, पाध्ये, बोवड़े, केटडर बाल आदि नामपुर के व मनोहर पन्त व पार्टी वर्धा के थे। अपनी बोर है

वडकम व करन्दीकर थे। रात को कागजात, लेख आदि पढे, विवार-विनिमय। X-Y-319

वावा साहब धर्माधिकारी, तात्यांनी करदीकर से 'सावधान' केस रा विचार-विनिमय। शेतकरी सथ के वारे में विचार-विनिमय। बावा सहब (बिरल बालो) को दू ल पहचा । मालूम हुआ। ११॥ से २ व २॥ से ४॥ तक सावधान-केस का कास एक्जामिनेशन वर्ता!

सेगाव जाकर बाषू से मिलना, प्रार्थना । चि शान्ता, (बनारम) की सगाई रामगोपाल केजडीवाल से की। X-X-36

'सावधान' केस के बारे में विचार-विनिमय, पढना आदि। कोर्ट में केस, ११॥-- २ तक चला । वाद में शास एक्जामिनेशन करने वार्र में मतभेद हुआ। उन्होंने, वार्रालिये बीमार यह गये, रहकर आहे कें भूस्तवी करने को कहा। कोर्ट ने उनकी अर्जी मान ली।

वाद में वहकस, करदीकर, कालूराम के साथ 'विला' के कागजात देहे। लेख पडा। विचार।

**बा० मजूमदार (हिंगणघाट वाले) व पटेल से बातें ।** जानकी देवी दुरुकारीनाल के विवाह में नागपुर गई।



ひを-メ-ぎ चि॰ राधाकृष्ण, गगाविसन व जानकी देवी से मकानात की बातचीत । श्री करंदीकर से 'सावधान'-केस के बारे में विचार-विनिमय। 'सावधान'---केस आज गुरू हुआ । १२-१॥ तक चला। अपनी ओर से गवाही पूरी हुई। फास एक्जामिनेशन कल से चलने का निश्चय हुआ। 'साबधान' वालो को मदद करने वाले श्री बार्रानगे, पाध्ये, बोबडे, केलकर

थीनारायणजी को जो पद्म लिया, यह उसे बतलाया । उसने भेजना पसन्द

श्री बडकस व कालराम के साथ 'सावधान-केस' के कागजात देंगे।

मही किया । उसके कहने पर पत्र मही भेजा ।

बडकस व करन्दीकर थे। रात को कामजात, लेख आदि पढ़े, दिवार-विनिमय । Y-4-30 वाबा साहय धर्माधिकारी, तात्यांजी करंदीकर से 'सावधान'-केस पर विचार-विनिमस । शेतकरी सथ के बारे से विचार-विनिमस । बाबा साहब

बाल आदि नागपुर के व मनोहर पन्त व पार्टी वर्धा के ये। अपनी क्षोर से

(विरुत वाली) की दू ख पहचा। मालूम हुआ। ११।। से २ व २।। से ४।। तक सायधान-केस का कास एक्जामिनेशन चला। सेगाव जाकर बापु से मिलना, प्रार्थना । चि० शान्ता, (बनारस) की सगाई रामगोपाल केजडीवास से की । X-X-3 to

'सावधान' केस के बारे में विचार-विक्सिय, पढना आदि। कोटं मे कैस, ११॥—-२ तक चला। बाद मे कास एक्जामिनेशन करने वाली मे मतभेद हुआ। उन्होते, बारलिये वीमार पड गये, कहकर आज केस

मुल्तवी करने को कहा । कोर्ट ने उनको अर्जी मान ली । बाद में बडकस, करदीकर, कालुराम के साथ 'चित्रा' के कागजात देखे। लेख पढा। विचार।

डा० मजूमदार (हिंगणघाट वाते) व पटेल से वार्ते ।

जानकी देवी दरवारीलाल के बिवाह में नागपर गई।

#### ६-५-३७

जयवन्त 'लालबाबटा' ने 'चिवा' २६-७-३६ के अक से 'चालीस हजार का सेमान चार हजार से केंसे पचाया' व 'धमनालाल बजाज नी जिजलेला पूरोप' लेख के बारे मे आज भेरा बचान हुजा। जयबन्त की ओर से पाठक व नागले बकील थे। अपनी ओर से बडकम व करबीकर थे। कोर्ट मे ११। से २ तक स्टेटकेट खला।

रामेश्वर व श्रीमारायण से वातें।

रामस्यर व यानारायण स्यात । जानकीदेवी, रामकृष्ण बस्बई गये, कमला को अस्पताल से घर लाना था इसलिए।

रात को भाषधान-केस के बारे में विचार-विनिमय हुआ।

७-१-३७ वि॰ उमा व नर्मदा से पूमते समय बातें, उनके रहन-सहन, सगाई आदि के बारे में विचार-विनिमय । कोर्ट में १९॥ से २० २० से ४० तक कार एकजानियाल की सार्राक्री ल

कोर्ट में ११॥ से २व २॥ से ४॥ तक कास एवजस्मिनेशन, श्री बार्रालगे व पारंपे। श्री बोबडे का नाम आया तब व अन्य समय का दृश्य देखने सीक्य

था।

कारुमाहिक कालेलकर व हिन्दी प्रचार के बारे में सुबह व शाम की बाते।
रात की सावधान सथा जयबन्त (चिंता केस) के बारे में विचारविनिध्या

e5-1-20

वि॰ चमा से उनके सम्बन्ध के बारे में बातचीत । आश्रम से बापम आते समय भागीरपी बहुन, नाबूराम प्रेमी, जैनेन्द कुमार से प्रेमचन्द्र स्मारक आदि की बातें । माजधान केम के कामजात देते ।

सावधान-केम ११॥ मे २ व २॥ मे २॥। तक पता ।

पवनार का मकान देखा शनदी में नाव में बैठकर चूमे शजाजूजी, सहकम, करदीकर साथ में थे। फासतू प्रकृतों की चर्चा जाम एकजामिनेशन में करते

है, उसका दियार-धर्चा थोड़ी देर । घर पहुंचने पर हरिमाऊओं से बातें । गेगांच जारूर पूर्व बापू से देर तक बातें । लाडे जेटलॅंन्ड के भाषण, किसीर-सालभाई का पत्र, भेरा राजीनामा व देजरार के बारे में बापू ने अपने विचार कहे। यदिर की गंभा हई। चि॰ बकुत्तला (हरिभाकनी की पुत्री) का जन्मदिन। यहाँ शाम का भोजन, गाय का भी नहीं था। गैरममझ हुई।

**9-2-30** 

बाप रोगांव री आये । बगले पर ही प्रार्थना, भजन । रामायण हुई। मोहनलाल गायर से बातें। जयवन्त ने सेगाव जाकर जो उपद्रव मचाया, यह मालूम हुआ। बापूजी एक्मप्रेस से सीयल के लिए रवाना। मारवाडी शिक्षा महल की संचालक भटल की सभा हुई। रेल में कलकता के लिए, १०-४-३७

नागपुर मेल से कलकत्ता के लिए रवाना हुए । साथ में चि॰ रामेस्वर नेवटिया, चि॰उमा, लाला जाट । इन्टर की तीन टिकिटें ली । नागपुर मे पूनमचन्दजी रांका, वृद्धिचन्द्रजी पोहार मिलने आये, नागपुर से इण्टर रिटर्न की की ३२।) लगे।

रास्ते में कागजात पढ़े। चि॰ रामेश्वर से गोला मिल की बातें, विचार-विनिमय। भतरज की एक वाजी। रायपुर के नजदीक यरमी ज्यादा पडी, भीड भी थी।

कलकता, ११-४-३७ करीब 🗷 बजे हावड़ा पहुचे। श्री उमिलादेवी, चि॰ सावित्री, सीतारामजी, भागीरयजी, दुर्गाप्रसाद, रामकुमारजी आदि स्टेशन आये। नेवटियों से व खेतानों से मिलते हुए श्री सहमणप्रसादजी पोहार के यहां आये, स्तान

आहि । लक्ष्मण प्रसादजी व उमिला बहुन से सावित्री के साथ विवाह के बारे मे निश्चय । विवाह कलकत्ता मे होना तय हुआ। हम लोग ता॰ ३० की वहा पहुंचे।

विवाह, जैसा चि॰ पन्ना का हुआ था, उस मुजव करना। विवाह-पद्धति वर्धा से भेजना, पित्रका में दोनों के नाम छपाना, विवाह में ज्यादा बराती न्हीं माना, बर्स्ट, हेवर, गांबिजी-दृष्ट आदि पर विचार। विवाह रिजन्टर नहीं बरन्य ।

शाम को य त्रात्र को विदेशी-गौरीशवर के विवाह में गरे। कई मिल मिले। विदार में पूर्व करी किया।

मीतारामको के चहां मुझीला नायर आई। १२-४-३७

मध्यत प्रतादकी व मीनारामकी वे माथ विवाह के समय टहाने के

मरानार देते । केमबदेवजी, रामेश्वर, श्रीगोपाल, नर्मदाप्रमादजी से मुबह व दोपहर की

च गवदवजा, रामण्यर, स्थायापाल, नमदाप्रमादका संमुबह व दीपहर की सःमणप्रमादको के घर पर गोना मिल को व्यवस्था के बारे में विचार-विनिमय देर तक होता रहा।

रपुनाषप्रमादओं पोहार, मपोबाई, होपचन्दजी पोहार आदि से विवाह विस्त सामक करना, उनका बिचार-विनित्तय। स्थाममृत्यद व उनके पिना से बानें। सौरीजकरजी योधनका के देर सक

यातचीत । सम्बुमार केजडीवाल के साथ विडला थार्क व मेक पर जामा । मोटर की

रामकुमार केजडीवाल के साथ विडला पार्क व भेक पर जाना। मोटर व ममंकर हुर्गटना होने-होते बची।

93-4-30

महादैवलाल सराफ, रामकुमारजी केजडीवाल, उनकी लडकी माविल्ली, माधव विडला, सीनारामजी खेलका वयेरा मिलने आये !

भाषप श्वक्ता, सानारामञा खनका वयरा असन वाय । सीने भी मधीन व टाइपराइटर वाली से मिले, उनका काम देखा ।

रामानद चटर्जी से बनारसीदास चतुर्वेदी व सीतारामजी के साथ मिले। रामरिश्रदाम के पर उसके पुत्र से मिले। बिड्ला पार्के मे भोजन। बाजरे

की विचढी बनी थी। शाम को मणीबहुन पोहार मिले। फिर बिड्ना हाउस जाकर चन्द्रकला व

जमके गीयले को देखा ।

भंगवान देवी के घर भोजन, बातें, पन्ना आदि भी थे। भिन्नों के साम चटक रवाना, सुधीला मिली।

हिन्दी अधार बार्यात्व के वर्षे, इंटराय बर्वेश । दैतिक या 'समार्य' द्यपर में गरे। पियराज निध्य ने सब न्यिति समग्राई। नोबेग नामीर से महा की क्विति समझी। अपनी ओर से एवं सी की मदद वं अन्य स भिजो ने दो सौ की MCइ की । भीजन, आरोम, प्रमुख्यामुजी ने केंग मागणान देशे । काम को भाषवम्य भौतारी आये । हरिश्वन बीहिन देशी । मारवारी भाइमा ने बाते। बांबेन म लामिन होने को बहा। बाद में हिंग मार्ग्य म में गये । ठीन स्वयन्या । एक ठहराव पर चौडा सीमना पड़ा । मदन में पूरी एक्सब्रेम से बचवत्ता रवाना । गारी में भी द थी, अपन-अपन वेटे। कमस्ता, १४-४-३७ धदनपुर के बाद उठे. मीतारामजी, भागीरयजी ने बार्ने ! हायहाँ में संध्यनप्रमादजी के घर स्नान आदि।

477, 16-2-30 मुदर गात पुत्र । वर्श मगरानापत्री वे नार के कारण गरंबर रही

रहाराजनी मोदी ने यहां प्रवर्ते । दीन व्यवस्था ।

सहबन्ध के बारे के बानधीन ।

केणयदेवणी व रामेश्वर से अमनादास माधी के पत्र के बारे में विचार-विकास । उनना भी बम्यई-यर्घा का विचार रहा। देवीप्रमादजी सेतान, दुर्गात्रसाद य त्रिवेणी से बातें ।

खदुर भण्डार, भागीरथजी के घर गांति स्वरूप गुप्ता, यज्ञदत्त गुप्ता, हाउन गर्जन मेडीकल कालेज, लखनऊ तथा हरदत्तराय थी। ए॰ से

वि • गायित्री, सदमणत्रसादवी य विमलाबहन से बातें । सुगीला नायर रे भी । भागपुर मेल से वर्धा रवाना हुए। साथ में केशवदेवीजी, थीरूप्ण, बातहरण, तारा, इन्दु, उसकी भाता, उमा, सावा वर्षरा।

वर्घा, १६-५-३७

विलासपुर में बल्लभदास अग्रवाल रेलवे कान्ट्रक्टर का साथ हुआ। ग्रातचीत ।

बेस के बागजान पर्दे। नागपुर से वर्धातक सेवण्ड बनास का टिकिट लिया। पू० वृद्धिनन्दजी पोट्टार के माथ बैठे । उनकी स्थिति वगैरा समझी, विचार-विनिमय ।

वर्धों के एक गुजराती मित्र के पिता का रेलवे के सेकण्ड क्लाम में देहारन हो यया ।

उगी गाही से क्याँ उतरे। केशवजी वगैरा भी वर्घा उतरे। षित्रा जयवन्त्र-वेश के बागजात देखे। विचार-विनिमय। 90-1-30

केस के कागजात देशे। जमनादास गाधी बम्बई मे आये। करीमभाई मिल के बारे में केशक्टेक्जों के साथ बातकीत. विचार। चित्राजयदन्त केस ११।। से २ व २।। से ४।। त्रास एक्जामिनेशन व साक्ष हुई।

श्री केशवदेवजी नेवटिया व उनके घर के लोग व विक् नमंदा वगैरा आज मेल से बस्बई रवाना हुए।

रात को फिर केस के सम्बन्ध में विचार-विनिमय देर तक होता रहा। 9=-2-34

चित्राकेम; कोर्टमे ११।। बजे पहुचना, युक्टमे का काम १२। से २। व २।।। मे ४। तक हुआ । केस धीरे-धीरे चलता रहा ।

का॰ मोनक के ध्यवहार व पूनमचन्द राका के विरुद्ध की कार्यवाई का विचार कर दादा धर्माधिनारी, घटनाई के सलाह से उनके साथ मोटर से नागपुर जाना-आना । नागपुर भे ढा० खरे के यहा यये । वहां प्रान्तीय

विमेटी की कार्यकारिकी की सभा थी। मैंने जो कुछ कहना था, बहुत ही स्पट व साफ तौर से वहा। इन लोगों ने मेरा बहना स्वीकार किया. तमापि चनका व्यवहार दू खदायी कहा । चोट लगी । पूनमचन्द से मिलकर उमे दर्जास्त बापस लेने को कहकर बापस वर्धा रात ११॥ वजे पहचना ।

वर्धा, १६-४-३७ हरिभाऊजी से बातें। चिल्ला के कामजात, बञ्छराज जमनादाम की आर्थिक स्थिति व निसक

स्वराज्य कोय की स्थिति समझी ।

कोटे १२। से २--३ से ४। तक जयबन्त के मुकदमे की श्रास साक्षी होती रही। गयाहिया ठीक चली। दरवारीलालजी, रामेश्वर, शान्ता, लक्ष्मी, पुरुषोत्तम आदि मिलने आये ! जाजुजी से गांधी-सेवा-सध व काव्रेस के बारे में बातचीत। बालागाह्य से नामपुर काग्रेस, डा॰ धरे बगैरा के बारे में वार्ते । यहकम, आपाजी, माहगाय भालगुजार, नायह बगैरा से वार्ते । नागपुर एवमप्रेस से चर्ड बलास में चि० उमा, ऊपा, लाला के साम बम्बई रवाना । बस्बई, जुह, २०-४-३७ मादुगा-फेशवदेवजी, जमनादास भाई, आधिदअली साथ मे । वि० कमता का लक्षका देखा, ठीक मालूम हुआ। यान अब्दुल गफार यान से मिलना। उनका स्वास्य्य योडा खराव था, ज्यर क्षमैरा। महारमाणी के सबसे पुराने जर्मन मिल्ल हैर केलनबेक आज 'मलीजा' नामक जहाज से पहचे। भूलाभाई ने पर मिलने दो बार गये। वह नहीं मिले। विडला हाउस गये। श्री गारदा बहुन व चि॰ गोधी मिली। 77-4-30 सुयह श्री मणीलाल नानावटी, चि॰ सुलीचना आदि से घूमते समय बातचीत । भोजन, आराम के बाद चि० ज्योत्स्ना (पत्ना की लड़की) को देखते हुए बम्बर्ड गये। रामनारायण सन्स लिमिटेड की बोर्ड की जनरल सभा हुई। रामनारायण ट्रस्ट की भी सभा हुई। कुछ बातो का विरोध; त्यागपत्र देने का विचार किया। रामेश्वरजी विङ्ला ने हरगाव व गोला शक्कर मिल की बातें कीं, परन वह श्रीगोपाल या रामेश्वर को कहने की मनाई की। उनकी यह पदि

पसद नही पडी।

पूनमन्दर य गराविमन मे माडवा स्टेट, द्वारकादास भइया आदि की बातें।

चि॰ ज्योत्स्ता के पास गये। उसकी हातत घिताजनक ही थी। रात को टेलीफोन करके उसके इलाज की व्यवस्था की। २३-४-३७

मृबह चि० धीकृष्ण नेवटिया के साथ बातचीत करते हुए पैदल सान्ताकृतः। चि०प्रहुनादकेबहुन होते स्वीकृष्ण से उसके भावी प्रीग्राम व समाई क

बारे से दिवार-विनिधय हुआ। चिं अधीरना (चेन्ना को मडकी) ची हालत देवाजनक मालूम हुई। चेंच्या के नरीमान की माता से बातचीत। चिं चनमाम पोहार व केंगल पोहार सिनने आये, दीशित क्येरा भी।

आज में चर्या पुर किया। भी सदबाणी सम्पेत्रहर, रामेस्वरजी विटला, गीरीमकरभाई, हीरानाल, अमृतनान गाह कार्दि से बातें। २४-४-३७

चि॰ उसाने माय प्राप्ताचुन चि० प्रहुलाद के घर नक पैदन घूमते हुए जाता। उसागे उसके सम्बन्ध के बारे से ठीक नीर से विवार-विनिमय हुजा। चि॰ प्रयोगना वी हालत अभी तक मुखरी नहीं। सौन से लडाई कर रही है।

नेणन के बहा जाकर जुड़ । मनोहर सिन्न मिला । बहोदाम (हरनदगय सूरजमन), श्री निवास, मन्तृ, सुकीला से बातचीत । सारवर बहोदामजी य मन्तृ से ।

साम को सम्मुमार भुवानका, माधो, कृष्ण, सोसीलालजी वर्गरा आये, भोजन किया। जनमित्रीर मानिया व जनदभानु मिनने आये। भरिनया को माधी, विद्या, नर्मरा के बारे से करा।

२४-४-१७

दि • वसी नता को देखा, कोहा गुधार मालूम हुआ । चीवनताल धार्ट दो बार सिलने खादे, बार्ट बाने । अन्य वातें। बाद मे उनके साथ का मित्र-मण्डल आया। देर सकबातवीत। अपने वही पर भोजन । स्त्री-पुरुष मिलाकर करीब चालीस लोग हो गये। चि॰ बनारसी रुनिमनी से बातें। 25-1-30 सुबह ४॥। बजे चि० श्रीराम का टेलीफोन बाबा, पन्ना की लडकी ज्योतना का सास बन्द क शरीर गरम था। जल्दी निवृत्त होकर जानकी, मदास<sup>हा</sup> उषा व नरीमान की माको लेकर वहा पहुर्ष। योडी देर तपास वर्गर की। बाद मे खातरी हुई कि छोकरी चली गई। दुःख तो हुआ पर्ह उपाय क्या! सबो को, खासकर पन्ना को, समझाया। देर तक वहा ठहरन

नर्मदा, गणेश, सुलोचना, राधा वर्गरा से बातें-चर्छा । शाम को घनक्यामदास विडला पहले आये। घुमते समय राजनैतिक ॥

बातें । बावासाहब सोमण, काकासाहेव कालेलकर आये, भोजन, बातें। डा॰ काजी, नमेंदा भुस्कुटे, गणेश आदि से वाते। शाम को पन्ना, प्रह् नाद, श्रीराम, नर्मदा, केशर यहा आये। यही भोड<sup>न ह</sup> रहे। श्री रामकुमारजी केजडीवाल व रामकुमारजी भूवालका आये।भी<sup>इत</sup> 20-2-30

पडा । उसकी किया आदि होने के बाद बुह, स्नान आदि । केशवदेवजी है

बातचीत देर तक। सुबह पूमते समय जानकी के साथ चि॰ नदालसा से उसके भावी जीवर ष सम्बन्ध के बारे मे बातचीत । उसे दुखी देख थोड़ा दु.ख हुआ । बाबिद अली, कामजात पर सही की। घनश्यामदासजी बिड़ला, रामकुमार केजडीवाल, देशपांडे, बजरंग दूरीर रवाना हुए। टेलीफोन से बातें।

चि॰ श्रीनिवास के साथ थोडा घुमना ।

マエ-乂-३७

कैलाशपत सिहानिया के यहा गये । यह उठे नहीं ये । स्त्रिया निती। मदालसा, जानकी साथ थी।

गीरजनान मोदी, जयमुखलाल मेहता, मोती वगैरा मिले । बातें। रेगवदेवजी, आबिट असी से बातें।

भी कियोरलालभाई मध्यवाले मिलने आये, बार्ते ।

गशीदाला व महेन्द्र मिलने खाये । यही भोजन, शशी के सम्बन्ध के बारे में विचार-विनिषय । भाषेरान जाने का निश्चय ।

## 28-8-30 भूमना—रामकुमारजी भूवालका, प्रभुदयानजी हिम्मतसिंहका मोतीलालजी

झवर के साथ घरमोबा दादाभाई के बगले तक, सुबह व शाम को भी। वहां तक थी केशबदेवजी, जमनादास गांधी व बालक भी साथ में रहे। हिन्दुस्तान टायर पैवटरी के बारे मे थी जोहरी से बातें । मेरी योजना उन्हे ਈ।

जमनादास गाधी आवे । योडल महराज से करीमभाई मिल की बातचीत । कानासाहेब आये।

#### ₹-1-0

कानासाहेब, स्वामी आनन्द, मणीमाई नानावटी, जानकी वर्गरा घूमने वरमोबा तक जाकर आये। स्वामी को वर्धा का प्रेस बढाने को कहा। दामोदर, मीरा आये।

खान अब्दूल गुपपार खान, सफिया, मेहर, मरियम, सासी, साद्ल्ला आये। आबिद में लहके का नाम 'इकवाल' रखा।

हा॰ महोदय, उसका भाई व मिल, केजब गांधी, जीवनलाल भाई का पूरा हुरुम्ब, रेशबरेवजी, अमनादास गाधी, श्रीवृच्ण वर्गरा आये । दो जापानी भी मिलने आये।

जुह-भैप समारभ मे ६ से = तक । सभापति ना नाम करना पद्या।

19-4-20

धान अन्दल गपकार के साथ चमना ३ वह आज दोपहर की थाडी से तीयल गये।

चि॰ गणी रहने आई। उससे थोटी बातें।

शाम को पूमना, बरमोवा तक शही, नमेंदा, उपा वर्गश के साथ। जयन्ती हीरातान, बमुतनान शाह आया । सब मितनर भोजन-बार्ने ।

रार्गाल काई व छीत्रात्मात्मा है नाम में दो पार विभे । माना अपूर्वते व देवकी साम ।

विरुद्धान क्षांचन अपूर्ण । एते सकारका व एककी सुन बदागई ।

#### Y-5-23

गुरर पृक्षी म लागर काहर में बाल भरतों थी, रा देर तक समुद्र-सात रिया, देशोद्रसाद सेनाच बरेग ने सहये। मी प्रकारे। इसी के लक्ष्या की बाद बर गये।

दीहर, हरम,कार्या, कादिदक्षाति, दिस्त्रमाय आदे । यदर पे पटरी का पेसला कार रही।

षिर पद्म विभी के जिलार में घर के गय गोग गये।

रन्द्रमोहर गोयल का १ जुन ने दिसस्यर आखिर तक ७५ द० मासिक निविचन विद्या।

श्री गुणा पन्दकी गांधी का राजकोट में स्वर्गवास हुआ ।

श्री गोबिन्दलास्त्री दिली वा आग्रह-पूर्वक आन के बारे में फोन आया । बहा जाना पटा । राग्ने में खुर्गेंदबहन व पेगीनवहन में मिलना ।

### Y-E-30

श्रीमन्त्रागयण बर्धा ने आवे ।

बेगवदेवजी, श्रीमोपाल जमनादास गाधी ने खोहे के कारखाने सया अन्य याने । ष्टरजीवन कोटक में बातें।

जुह सम्बर्द, ६-६-३७

मुबह उठने पर मालम हुआ कि रात को वर्धा से 'मा' की ज्यादा बीमारी की फोन आया था। विसा हुई। वर्धा फोन विद्या। योहा सन्तोप हुआ। दो बज के करीब फिर बर्धा ने फोन आया । उसने चोडी चिता कम हरें । वर्षों जाने के निए हवाई जहाज को तलाश की, व्यवस्था नहीं हो सकी। समुद्र-स्नात, भीजन, हरजीवन नोटन हेट दो महीना बतावें सो काम । केशबदासजी, श्रीगोपाल, हनुमान प्रगाद वर्गेरा मे बातें--खेलना। नागपुर मेल से वर्धाश्वाना, गस्ते भे केशर शे मिलते हए। लाला माय में, दो टिक्ट इच्टर व एक वर्ड का लिया। रेल में

पामनाशय थे भारवाहियों की भीड़ । ही-हत्ना, महबह । बही पेतन गोनेछा (उदयपुर बाने) में भी के न्यास्था की खबर सभी। यथीं पटुषकर बगने पर या में मिनना। उमके पाय बैटना। जान की में को पटे में ज्यादा बैटना, बही कानना बगें ग। जानूनी, बुद्धिकरद्वी आदि गुबह व शास को भी आये। यस्यू धर्माधिकांधे य गोरपटे में बानें।

—-द-व्छ गुबह किगोरलालभाई व गोमशीयहन आये। पूमने हुए आध्रम की इसारतें देखी। धामीरियी बहन व नाता हे बातें।

eui, v-4-30

िनट को गये. असबी कोबी विका।

योपस आते समय प्रार्थना । सरयनारायणजी, द्वारकानाय, याद्या वकील द्वारकादाम व स्पित्रसाहरी यातें । 'स्वी-पुरुष मर्यादा' किकोरसाल मध्युवाना के लेख का बोद्या हिस्सी

रकानुरुप ममादा । क्यारताल सन्त्राना क लघ का स्वाप्त पदा । ठीक सालूम हुआ । मा के राम देठ । सक्ष्मण, मोती की स्त्री आई। जाजूनी, किशोरतालभाई से देर तक बातचीत । पार्वेरी, रमती व जमकी मा आई।

पू० मा के पेट में सुबह काशी के लाय थोड़ी मालिश की। पवनार का काम देखने जानकी व राष्ट्राकृष्ण के साथ गये। धामानी व मौतीलाल बहा थे। रचये तो ज्यादा लग जावेंगे, परन्तु मकान ठीक हैं जायेगा। क्रांतीकल में मायधान केस के बारे से नागपुर का जो पत्न छगा, वह पड़ी।

डेसीन्यूज में भारतन के विवाह के समाचार पढ़े। भोजन, आराम । स्त्री-पुरूप भयाँदा का बोहा भाग पढ़ा। कर्नाटक वाली लीसावती आज आई। इनाहाबाद जाने के सम्बन्ध में

कर्नाटक वाली लीलावती आज आई। इलाहाबाद जाने के सम्बन्ध <sup>4</sup> विचार। नालवाड़ी जाकर कृष्णदास गाधी के साथ विनोबा से बोड़ी बातें। मनोहा के यहा भोजन, बातें। हिंगणधाट से डा० मुराणा आये । आपनीती सुनाई । उन्हें धैर्म से काम लेने को समझादा ।

90-8-30

मा के पेट में नेल की मालिश ४ से ४॥ तक की। षि० गगाविसन मे आने-सावगी, विपरी फाटक के बाहर की जमीन सरीरा ।

यू॰ पी॰ के तीन विद्यार्थी मिलने आये, देर तक वातें।

रामेश्वर (एलिचपुरवालो) मे बातचीत । मि॰ जेटलण्ड का जवाव, खलामा पटा ।

आराम के बाद वर्तमान पत्त, पत्त-स्ववहार, मन्नासासकी व चादीर से आये हुए बोहरे से बातचीत । चान्दोर जीन बीस हजार में मिल सदेगी, ऐसा कहा 1

श्रीमन् मे मारवाडी शिक्षा मण्डल के वारे मे बातें।

बाबासाहद देशमुख, दादाराव, कुमारच्या, गगाविमन, भणमाली आदि से मिले। पुनमचन्द्र मे चाटा ग्रैंब फैबटरी की बातें।

₹9-2-30

मा की तेल मालिक। पुरुष बावुजी व कैलनबैक ४।।। की पैनेन्जर में आये । भर पर नीवू पानी वर्गरा लेकर उनके साथ पैदन वेगांव, बानकोबा को देयते हुए, गये । नेशाव से बैलगाडी मे वापस ।

षि • रामेश्वर व कान्ता से बातें । उनवा एवं बर्पवा दअट द भावी

जीवन का उद्देश्य वर्गरा समझा। भटवम वशील, बालवाम आये । बातचील, विनीट, जाजजी बस्बर्ट गयं । गम्पू धर्माधिकारी में गोला मिल की ध्यवस्था की तथा अन्य कार्त । विशोरलाल भाई से बातें।

मध्मणप्रमादजी व साविदी को कमन के यह के माथ पुत्र केता।

92-2-20

थी गपु धर्माधिकारी से देर तक बातचीत । अपनी सा के आग्रर से उसने

गान । आज नागपुर येल से बाल्यई गई । री मन्द्रेयालाल मुझी राजधीर से आयि । सी सीरावहल व सहादेवजाई के साम सेमांव । बायू के साम सेमांव (सार १) गरे. सभा से बायू बोले । बराठी से मैंने आचावर किया ।

पनी जानि से ही सम्बन्ध करने का निश्चय किया। 10 महोदय ने अपने विवाह-सम्बन्ध की चर्चों की।

t) गये. गभा में वाषू बोले । मराठी में भेन भीषातर किया । गि कर्देयालाल मूणी से देर तक बातचीत—भारतीय परिषद, हिं<sup>दी</sup> पार, पत्र वर्षरा के बारे में ।

प्पार, पत्र वर्षश के बारे में । १३-६-३७ ग्रहेसालाल मुनी रह गर्ये—नाडी लेट होने के कारण । रात की एक्स्प्रेड जॉने पत रहा ।

लायबार्ट लाई। भीराबहन गई। तथान केस की तैयारी — मूशी, यहकम, करबीकर, बालुराम बर्गेश से वो ने चार बने तक विधार-विनित्तय। टी गोराल केस्ट्रिया सन्दर्भकार केस से सम्बर्ट गया।

त्री गोपाल तेवटिया सुबह क्षाया. बेल से बस्बई गया । राण्डेरर व लक्ष्मी (कारवा) से खातें । दाण्डेकर व वर्गयंवर्ताओं की गोदला रि विचार-विनित्तया केगोरनाकमाई से केस च क्षस्य वाते-चर्चा ।

9४-६-१७ मा को तेन मासिका, आश्रम गये। हिममणी को बहा भरती कराया । राघा-हुप्ण व धामाजी से बातें । कल रात की नागपुर एक्सप्रेस के लेट होने के कारण मुंबी स्टेसन से बापत

आये, यह मुबह मालूम हुआ। श्री मुणी, केदार, बडक्स, करन्दीकर व अन्य मिलो से केस के सम्बन्ध में विचार-विनिम्स । ९२ मो कोर को कोरिकार सम्बन्ध के स्वीतास्त्र के दिखाने के बारे में

प्रचारणपायम् । १२ यजे कोर्ट गये । गोविंदराव पाण्डे ने बहीसातों के दिखाने केबारे में दरस्वारत दी व बहुत की । के० एम० मृशी ने मुन्दर जवाब दिया । बारतियों ने भी कहा । उसने <sup>कई</sup>

के अटैक किये। केदार ने उसे जवाब दिया।

बार्रालंगे बीमार हो गये। केस मुलतवी रहा। वर्घा. १६-६-३७

घूमते समय लक्ष्मी, श्रीमन, आर्थनायनम्, सदमण बजाज वर्गरा से मूतन

भारत विद्यालय के सम्बन्ध मे विचार-विनिमय।

सावधान केम के सम्बन्ध मे विचार-विनिषय । कोर्ट—११॥ से १॥ तक २, से ४॥ तक काम एवजामिनेशन चला । आज

बारलिंगे ने केम का काम छोड़ दिया। पाठक ने शुरू किया। केदार, बड़कम के साथ सेगाव। बापू से बातें। केस का घोड़ा हाल महा।

म्यूच्युअल बेनीकोट गोसायटी आदि बार्रातमे का वर्ताद, ब्यवहार, विधवा-विवाह, शाता, मदन मोहन आदि के सम्बन्ध में वाते ।

वर्धा, १७-६-३७ वि॰ शान्ता, धोन्ने, श्रीमन आदि में वार्ने।

कैस के कागंत्रात पढें। केस ११॥ से ४॥ तक चला। अब्दुल गफार खान, लाली, मेहर आये।

देहरादून वाले चनुर्वेदी मिन्ने । भोजन सबने साथ में किया । साम को बटकम वर्णरा आहे ।

देहती में डा॰ मौन्दरम आई, उनके माथ बाते ।

पहुता में ढाँक सारदरम आहु, उनक माथ बात । पिठ मीठ व भारतन बुमारुपा दोनो मिसने आये ।

१८-६-३७ सीम्दरम व श्रीमन्तारायण के साथ आध्यम । आयीरही बरन नाना बगैग से बातें।

चिता चेग के, नागजात पढ़े। बोट से १२-२ व २॥-४। तक काम एक्जा-मिनेसन श्री पाटक ने विधा ।

दो प्राप्त मुख्यस्थार पत्न श्री वेशवदेवजी वेशाम श्रीजस्टर वर्णे बादई भेचे।

टा॰ गौत्रस्म, धानमाहद, साली, मेहरताज वर्षेण जाम को भोजन को भाग । बाद में आध्यम कह पूर्वन गर्म। आकादेवी व आदेलाहरूम भी साथ थे।

3 £

नागपुर मेल से कमल वर्गरा आये। थी रचुनाच प्रसादकी पोहार से बार-चीत, यह कलकत्ता गये। कमल से चोड़ी बातें। वह बापू से मिनते तेगांव गया। कोटे---१२ से ३।। तक केस चला। पाठक की मदद से जयवन्त ने बुद कास किया। नाना खरेकी लडकियों ने गायन सुनाया तथा डा० सौन्दरम ने बीगा।

स्टेशन । पानसाहब से मनी के सम्बन्ध की बातें ।

**९९-६-३**७ जल्दी तैयार होकर, किशोरलालभाई से मिलते हुए खानसाहब के साय

सुबह पदनार का मकान देखने गये। साथ में कमल, राशकृष्ण, डा॰ सीन्यरम, मदालसा आदि थे। मकान देखा। डा॰ खरे बापूजी से मिलकर आये। उन्हें साफ-साफ स्थिति तथा जो बार्वे मन में थी, यह समझाकर कह दिया।

₹0-€-3७

अभ्यकर मेमोरियल कमेटी का काम वर्धा में हुआ। बारह सदस्य हाजिर थे। धटवाई, वाण्डेकर, धूनमधन्दजी, भीकुलाल से देर सक बातें। वाण्डेकर का

ध्यवहार बराबर समेझ ने नहीं आया। २९-६-३७ गौरीलालगों के बारे में नगंदाप्रसाद (सिबित सर्जन) से यातें। कोटी देखी। टी० बी० का प्रथम स्टेज हैं। उन्होंने समझकर बतलाया व उनके

घर समझानर कहा। विद्याघर विद्यार्थी को आर्थनाथकम लेकर आये। उससे पूछा। उसने अपनी कसूर कहा। सडक्षी विलकुत्त निर्दोप यतनाई। बिजनाजो विद्याणी आकोना से एनसप्रेस से आये। थीकृत्य प्रेस वर्धी की

डिजनातजी दिमाणी जाकोला से एनसप्रेस से आमे। श्रीकृष्ण प्रेस वर्षो की दक्षेत्र के बारे मे देर तक दिचार-दिनियम। क्रमस का निवाह व पत्रिक. राजस्थान प्रेस हिकेन्यर व सुगलकन्दजी की जमानत पर उन्हें प्रधीत हजार, पाच हजार की किन्त पाच वर्ष से छः टका स्थान से, उन्हें पारिए।

राजनीतक मण्यस्य आदि की चर्चा।

रेगाड — जाजुरी, बिकोरनात्रमाई, योमती बहन साथ मे । बापू से बातें । बर्धा में गुप्पालाना को रने के बारे में पूना व देहती में भाव मगाना । मदा-एमा में सम्बन्ध के बारे में उन्होंने व जाजूजी तथा विकोरनानभाई ने

थी थीमन को ही शब नगर में टीक समझा।

शांधी गेबा सम्बंधी रवस शोवने व स्थाज उपजाने के बारे में भी ठीक दिचार-दिनिसस । भारतन् (बर्गागिएटेड प्रेम वाला) बाइगरास का भाषण रेकर आया । परकर गुनाया । खब लम्बा था स नरम भी था ।

नवल विशोर भरनिया कानपुरवान आये। विद्या, गोपाल, नर्मदा आदि के गम्बन्ध की बातें। वह मेल ने बम्बई गये।

हा । मौन्दरम ग्रान्ट दुवः ने सदाग गई । पतिका छपवाना व भेजना जुरु करना है।

#### 28-4-80

चि • ममल में बालचीन, भविष्य के बारे में मेरे विचार उसे कहे। चि॰ थीमन से बार्ने---मम्बन्ध के बारे मे व मैनपुरी तथा कानपूर जाने के

शारे में प्रोपाम निश्चित विया। पत्र-व्यवहार, विवाह-पविवा भेजी।

थी गौरीशकरजी झवर मिलने आये।

भागवत शास्त्री (देवलीवालो) से बातचीत । विवाह का मुहुतं ता० ३० जून १ या २ व ११ या १४ जुलाई के बताये, अयाद सुदी ४ व ७ के मुहते के बाद चार महीने मुहूर्त नहीं बताया।

भाम को भूमते समय सत्यनारायणजी से हिन्दी-प्रचार के बारे मे ' बातचीत ।

महिला-आश्रम मे प्रार्थना । नामा, भागीरथी बहुन, रामप्यारी से बातें ।

28-5-30 जानकी देवी से मदालसा के सगाई व सम्बन्ध की बारे मे विचार-विनिमय।

भाम को महिला आश्रम में सभा । काकासाहब को साथ लेकर वहा गरे सभाकाकार्यभे से ६।। तक चला। छुट्टियो के नियम तथा बहनो भर्ती करने आदि का मुख्य कार्य हुआ। आशाबहन को एक वर्ष की

mife ar frate i रामस्यानी ने स्ट्री मोती, रवास्त्य मादि ने वारण । देवे ना तमस्या याता, गराविमन सादि ने मदालमा के मध्यक्ष के बारे में बारे है शारीकार सुधी स्तार मादि से माति ।

मुदद मा को समझाता, हाय पेरना । चूमने जानकी के नाय। रामाहत्त्र, बोशागातेम भी गाथ हो हवे । विनोद, पर्यो षिपाष्ट्र-सम्बन्धी-विभाग विनिधयः।

हरिराम गुरारवार को जो जगह भाग में सो (बालाजी मंदिर के बगीदे है पान) वह पूनमणन्द के साथ देखी, यात्रार की इसारन का नया महान

देया । अग्य गर्गामान भी । गौरीतालजी को देया । दुवान पर ऊपर के सवान की सपाई कराई। सोटर दुाइवर का कैस्ता मना ।

जाजूजी, किलोरलालभाई, सरस्वती देवी, मूलचन्द आदि कई मितने आये: बार्ने।

थर्घा, नागपुर, इटारती, बांसी (रेल में) २६-६-३७

जानकी से चि॰ मदालसा के सम्बन्ध में बातें। म्रान्ट ट्रंक से मुयह मैनपुरी के लिए स्वाना । साथ में चि० मदालसी, श्रीमन्नारायण य लाला । यह ने रवाना हुए। वर्धा से नागपुर तक हरजीवत-भाई कीटक बात करते रहे । उन्हें दो पन लिखकर दिये । जुलाई से हैंद सी रुपये मासिक उन्हें नावे मोडकर देना व उनसे पूरा काम क्षेत्र के बारे

में केशवदेवजी को लिखा। दूसरा पत चर्खा सघ को। नागपुर मे वृद्धिचंद्रओ पोद्दार मिले। वह अगर धर छोडकर तीर्थ, एकाली स्थान जाकर रहे तो उन्हें, ज्यादा-से-ज्यादा तीन वर्ष तक, पचहत्तर रुप्ये मासिक सहायता भेजने का, उनके कहने से, कब्त किया ।

दाण्डेकर काटील तक साथ आया । उसे १ जुलाई से जून (३८) तक एक वर्ष के लिए पचास रुपये मासिक की आमदनी कराने की गारंटी दी।

चि० शान्ताको पता।

# ब्रागरा, मैनपुरी, २७-६-३७

लागरा ४ बने पहुंचे । गोनिन्द प्रसाद व महेन्द्र आये । रेल से ही लागे जाने का विचार रखा । श्री सर आलन्दस्वर पनी (साहेवजी महाराज, उमर ५६, गही पर १९१३ में बैठे ) दयाल बाग बानो का मद्रास में ता० २४

की रात ६-२० वजे स्वयंवास होने की ध्वय मुनी। बाज ही मुबह ६॥ यजे रुपेगल ट्रेन से उजकी गब-पावा जायेगी। हुय हुआ। मैनपुरी पहुचे। श्री धर्मनारायणजी व हृदयनारायणजी तो स्टेशन पर ही आ पढ़े थे। श्रीकुम्मारायण के एक स्वान, भोजन, वार्ते, आराम। बामारायण

ननपुर, पहुंच । त्या ग्रमनारायणाजा व हृदयनारायणजा ता स्टाम परे. हा भा गये थे !श्रीमन्मारायण के घर स्नान, भोजन, वार्ते, आराम । वातायरण मुख्जारक मानूस हुआ । चर्छा । श्रीमन् के रिता श्रीधर्मनारायणजी से सब वार्ते खुढ स्पष्ट तौर से कर सी

गई। उन्होंने सब घर वालो की दाय लेकर प्रसन्ततापूर्वक मध्यन्ध करना स्वीकार किया। उनके आग्रह के वारण श्रीमन की माता ने विक्मदालता की गोद वर्गरा घरी। श्रीमन् की माता, भाषिया आदि का स्वमाद ठीक मातान करण:

*मान्म हुना ।* मैनपुरी शहर के बाहर व नाव मे घूमकर देखा । सदनशोहन का घर देखा । गोदिन्द ने जलपान कराया ।

चि मदालमा की समाई को बात निश्चित हुई। सैमपुरी, शिकोहाबाद, कानपुर २८-६-३७ श्री धर्मनारायणत्री एटबोनेट (श्रीमत् के पिता) से बिवाह की गीत-

त्र बनारायणां प्रकार व्यक्ति । रिवाज आदि पर ठील विचार-विनियत । पूरी तरह में उन्हें समझाया । एक बार तो विचाह ता॰ ११ जुलाई वा रहने वा विचार हुआ । सैनपुरी में मुंबह ७ बजे वा बाटी में रवाना । जिवोहाबाद गांधी बदली ।

हुदयनारायणभी व गोविन्द प्रशाद भी वे बहा सब आरे थे। २-२५ मी पैसीजर में बानपुर पहुचे। सार नहीं पहुचने से थोटी देर स्टेशन पर टहरना परा। शवलविज्ञोर के घर होते हुए।

समिता रिट्रीट पहुँचे । सही श्री सदमयुक्त से सा यो थे । उनने सहन देर तक बातशीन । उन्होंने प्रमानतापूर्वक पांच वर्ष तक पट्ट हजार मालाना सेरी देयारेय में कहिन्दीशानतों से हिन्दी-प्रचार के लिए देना स्वीकार विचा । श्रीर भी चाने हुँदें।

मार्गर तह विकास मारा प्राप्ती के प्रृतृती माती, स्वास्त्य भावि ने नारमा दिने नात्म निमा

र रहे. सम्मरियान नहींद में महारता ने गुण्याय के बारे में बारें।

गायेग्वन सुधी गुर बाँच के बाँच।

21-1-30 मुदर मा को समसाबा, हास चैरना । धूमने जानको वे गाप। राघाहान,

काकामाहेब भी माच हो गद । विनोद, मर्मा ।

वितार-सामग्दी-विभाग विनियम्।

हरिशास मुक्तरका को जो जनह अपन ने सी (बालाजी महिर के बगीवे के पाम) बर पूनमवर वे नाच देगी; वाजार नी इमारत का नमा मकान देण। अग्य गरानात्र भी। गौरीनासजी को देखा।

हुनान पर उत्पर के मनान की मफाई कराई । मोटर नुगइवर का फैसर

नुना ।

भानू भी, किमोरलामभाई, गरस्यती देवी, भूतवन्द आदि कई मिली मादे; बानें।

थर्मा, मागपुर, इटारसी, झांसी (रेल में) २६-६-३७ प्रानको में चि॰ महालगा के सम्बन्ध में बातें।

प्रान्ट ट्रंक से गुवह मैनपुरी के लिए रवाना । साथ में वि॰ महातसा, श्रीमन्नारायण य लाला। यडं से रवाना हुए। वर्धा से नावपुर तक हरजीवन माई कोटक याते करते रहे । उन्हें दो पत्र लिखकर दिये । जुलाई से डेंड ौ रुपये मासिक उन्हें नावे माडकर दैना व उनसे पूरा काम लेने के बारे केशबदेवजी को लिया। दूसरा यत चर्बा सब को।

ागपुर में वृद्धिचंद्रजी पोद्दारमिले। वह अगर घर छोड़कर सीर्य, एकानी गान जाकर रहें तो उन्हें, ज्यादा-से-ज्यादा तीन वर्ष तक, पचहत्तर रूप्ये सिक सहायता भेजने का, उनके कहने से, कबूल किया ।

म्डेकर काटोल तक साथ आया । उसे १ जुलाई से जुन (३८) तक एक के लिए पचास रुपये मासिक की आमदनी कराने की बारंटी दी।

भाग्ताको पत्र ।

कायरा, भगतूरा, रूछ-६-२७

करणा ४ वर्णसूचि ।श्रीदेवर क्रमाद ब भरेन आहे। देस में ही आते जाते का विचार रखा। धी मर अलन्दरवरचारी (माहेबची महाराज, उसर ४६, रहे। पर १६१६ में बहे) दलाल बाग बातों का महास में तार २४ की गा = १० वरे रक्तवास होने धी धवर सुधी। बात ही सुधर ६॥ बडे रोगत देन में उसरी हाल-साम जावेगी। इस हजा।

मैतपुरी पर्ने । श्री धर्मनारायणजी व स्टब्सारायणजी ती स्टेशन पर ही जा गरे थे । श्रीमन्नारायण के घर स्नान, भोजन, बानें, बाराम। वानावरण

गृजनारम मासूम हुआ । चर्या ।

प्रीमन् के पिना श्रीधमेनारायणत्री में गब बाने गृब स्पष्ट तौर ने कर ती गई। उन्होंने सब घर बानो की राय लेकर प्रमाननापूर्वक सम्बन्ध करना स्थीरार किया। उनके बाबत के कारण श्रीमन की माना ने कि नदालता की गीद कॉरा भरी। श्रीमन् की माता, घाषिमा बादि का स्वभाव टीक मानुसहमा।

र्मनेपुरी झहर के बाहर व बाव में घूमकर देखा। सदनमोहन का घर देखा। गोविन्द ने जलपान कराया।

चि॰ मदालमा की सगाई की बान निश्चिन हुई।

मैनपुरी, शिकोहाबाद, कानपुर २८-६-३७

स्री धर्मनारपायाजी (प्रश्नोकेट (श्रीमन् के पिता) से विवाह की रोति-रियात शारि पर ठीन विवार-पितिनय। पूरी सरह से उन्हें समझाया। एक बार सी विवाह ता ११ जुलाई का रखने का विवाह हुआ। मैनपुरी से मुबहू ७ वर्ष का गाड़ी से रखाना। विकोहाबार गाडी बदली।

हुरमनारामणजी व मोनिन्द प्रमाद बीने बहा तक आये थे। २-३५ की पैसेंजर में कानपुर पहुने। तार नहीं पहुनने में थीडी देर स्टेशन पर ठहरना पड़ा। नवलिक बोर के घर होते हुए।

ममता रिट्रीट पहुंचे । बहा थी चटमपता बा मंग्र थे । उनसे बहुत देर तक बातची । उन्होंने मधननतापूर्वक पाच वर्ष तक पन्टह हमार सामाना मेरी देयरेंप्य में बहुन्धीनान्तों में हिन्दी-प्रचार के लिए देना स्वीकार चिमा । बीर भी बातें हुई।

रान की भीजन के समय दा० जवाहरलास के सब घर के बजीन, बातहणा आदि में विनोद बातें। चन्द्रा, शशी भी थे। कानपुर रेस में (कलकता के लिए) २९-६-३७ गुवर प्रायंना । डा॰ चन्द्रकान्ता, डा॰ जवाहरतात, शर्मा, सरोवनी, महेरद्र आये । कमला रिट्टीट में धूमना । तालाब के आजूबानू का दूर बहुत ही गुन्दर, रमणीक व देखने योग्य था। बालकृष्ण शर्मा, हरि विशर्षी, जराकी स्त्री व दोनों बहुनें आईं। ठीक बातें, परिचय <sup>।</sup> हा॰ मुरारीलालजी वर्गरा मिलने आये। श्री पदमपतजी से मिलने मिल में गयें। उनसे व कॅलाजपत, लक्ष्मीपतः रामरतनजी आदि से परिचय, बातें। मिल में जो नई छपाई दाधित की वह दिखाई। अन्य व्यापार आदि की वातें। पदमपतजी ने हिन्दी प्रचार के लिए जो सहायता देना स्वीकार किया उस बारे मे पत्र दिया। वह उन्होंने मंजूर किया। हिन्दीप्रवार के काम के लिए अपनी अगेर से भी सब मिलकर <sup>प्रवीध</sup> हजार की सहायता का निक्चय। डा० जवाहरलाल के घर, गीता के चर, गौरीशकर हौजरी फैक्टरी <sup>व सना</sup> के घाट वर्गरा देखते हुए कालका मेल से रवाना। खब भीड़ थी। प्रया<sup>न मे</sup> पं॰ जवाहरलाल, इन्दु, कृपालानी आये। खाना लाये थे। रास्ते मे डा॰ चन्द्रा, गिरधारी, रामेश्वर आदि से बाते।

कासकता, ३०-६-१ जीव कासकता, ३०-६-१ जीव वि क कमत वर्षेरा सब मिसकर पन्नह टिकट वर्धा से (नागपुर मेन हैं) पहुँचे। मैं, कानपुर से बुश्रीचा भरतिया, वन्नकानता, मदाससा, रामेस्प नहेंचेटिया के साथ कालका मेल से पहुँचा। लक्ष्मण प्रसादजी के घर जलीपुर होते हुए हेरे पर पहुँचे। स्नान आदि है

रानमा आधान के पर जलापुर हित हुए हर एर एक् निवृत्त । बार्ते, प्रीप्ताम, टेलीफोन, नोजन में कच्ची रसोर्द भी। भोडा आराम, बाद में मिलने वालो से बातचीत। बिवाह के लिए क्षमण प्रधादजी के बहुत गये। व्यवस्था ठीक भी। वर्गर्द भोड़ी कम पढ़ी आनेवाले बहुत लोग आये। घर बढ़ीवास, सर छानूसफ, कई अंग्रेज व सनातनी लोग मी आये। सेडी जे० सी० बोस, सरसा<sup>ह</sup>बी चौधरानी, भौलाना आजाद, प्रकृत्न चोष बादि भी आये। क्लकता के मित्र तो प्रायः मव हो उपस्थित थे। कमन-माबिती का विवाह टीफ सौर में व मुखनारक सम्पन्न हुआ। घोजन, विनोद।

मदालमा की समाई श्रीमन्नारायण से की, उमकी घोषणा व नेग। कलकता १-७-३७

बनारमी प्रसाद सुनजुनवालों ने वाते — मिल, सगाई जादि के वारे में। बानकृष्णनी पोहरू, किमोरी केडिया आदि में सिनना। विक्रों के यहा मनों से सिनना, दिनोट, पाटी (धोडी देर कारण। अमिना सन्दर्भागक नार के सम्बन्धन नहीं से सिनना।

उमिना बहुन पोहार, बाद में समीबहुन बगैरा में सितना। जगनाम पाट रोड पर जानकी देवों ने मैटरनिटी होम का उद्घाटन किया। ममापति मुने बनाया।

गकर मिल व बिहार राष्ट्रीय भरद की चर्चा —बनारगीनान गुनगून-चाने, प्रमेचरकी नोपाणी, धनवयामदास्त्री नोयत्तवा आहि में । ममुद्रभानत्री व राजकुमारकी ने सात्रं । तीन हवार वी गहायता, तीन था पार मस्याओं में देने को बहा। भीनारामश्री के यर पर मिलना य भीजन। हावा-गापुर मेक ने वर्षा रवाना।

बिलासपुर, नारापुर, वर्धा, २-७-१७ विमामपुर में नहें नोग मिनने आये। नहें मित्र — गृवराजी हागाजो आहि मिनने आये। नारापुर से भी नहें मित्र जिले।

यमी पट्टेंग । चिक्र मानिती व समान वो समने उतारवर पिर रटेशन । पाट ट्रेक से पक्र अवाहरमान व मौलाना आजाद आये । राधाहरण ने बाते ।

विवाह निमित्त भोजन।

प्रवाहरतात् व मीलाता आजाद के शांच शेगाव गये। शांत को १० वजे बाद वहीं से वापन आये। शयों से सिन्ता-वाते।

वारी, १-७-१७ दुरात पर नि॰ मरालमा ने दिवाद की वरवन्या दिवार-विशिष्ट ( भी सीनप्रकार श्रीवारनव में बालकुर के समस्य के सारे में दानभीत ) पर-स्वरूपर केमब्देशनी को श्रीपुरण के सारे में, दरानकर, करेंद्रा को थी बाजुजी य विजोरलाल भाई में जमनाताल मन्म के बारे में विद्यार विनिगय । प० जवाहरमामजी, मौलाना आजाद नेगांव से वैतगाडी व मोटर में आवे । उनमें बातें । चि॰ गाविसी का स्वास्थ्य योडा ठीक नहीं था। जबर मानूम दिया। शान को ठीक लगी । विवाह के तार-पन्न देगे । थि० जयगृष्ण, रवमणी मिलने आये । सडकी अच्छी मालूम हुई। जवाहरलात, मौलाना आजाद सेगाव गये। शाम को आये। सरदार व भूलाभाई बम्बई में आये । जाम को संगाव गर्व-आपे। राजेन्द्रबाबु आये, शरदवाबु भी। शाम को भैया बन्धु के यहा मिला ने कमल, शायिली, जयकुष्ण, श्रमी

को भोज दिया। वहा गये। ठीक व्यवस्था थी। जवाहरलालजी, मौतान

आजाद, धान साहब आदि भी भोजन को गये थे ।

याल हुएन शर्मा की दिनला के ये धर्मनाशयणकी को श्रीमन के बारे <sup>हा</sup>

माम निवना परा ।

वनावेंगे ।

V-0-30 थिकिंग कमेटी का काम ६ से ११। व १॥ से ६॥ तकः। रात में भी विवार विनिमय। आज बापू मही आमे --सदस्य जवाहरलाल, मौलाना आजाद, राजेन्द्रवा सरदार वहनममार्ड, खान अन्दुल गफार खा, सरोजनी, जमनातिन, नरेन्द्रदेव, शकरराव देव, पटबर्द्धन, भूलामाई, क्रपलानी । दोपहर के झा गोविन्द वल्लभ पन्त आये। निमत्रण से राजाओं व शरदबाह हाजिर है। £-6-30 विका कमेटी सुबह द से ११॥ व १॥ से ७ तक। रात को ना से १० तक फिर हुई। १०॥ घटे बैठक हुई। ऑफिस लेने आदि के बारे में हैं चर्चा, विचार-विनिमय बागू के ठहराव पर । जवाहरलाल भी दूसरा ठहरा

७-७-२७ सुनहहिन्दी प्रचार सस्याकी ओर से पू॰ वापूजी के हार्य से प्रवारि

विटारमा प्रोत्ता गया । रान्द्रियात्, काकामात्त्व च यापू बोले । पदमपत्रशी वे केरो प्रधानतः को योषामा बाहुनी ने की । वित्रण क्योटिक-१२ व २ ने १ तत्त हुट्टै—क्यादत पटे तका । व्याह्मसामानी के आसी स्थित कहो । आस्ति सं यापू या ज्यादक्षाला दोनो का यिला हुआ प्रशास माजूर हुआ । तरीमात्त व वात्त्रभाटि प्रकरणा प्रधीने के स्यवहार के यारे से मोहे मे मूल स्थित कही । पुतस्यक्ष प्रकरण तथा मीनक आदि के यारे से भी बहुग कमेटी के गामने बहा । मैं क्यो स्थापन देना मात्रना

हैं, यह भी कहा। देर नव विचार-विनियय। वॉक्स क्षेत्री में क्षोंदिन सेने का ठहराव कबूर किया। व्यापनायाला बाग वसेटी की सभा हुई। हिस्सी हबार की हक्सामेंन सका सुबह व बात देर तक हुई। राजेश्वायू,

काकामात्रय, मत्यमारायणजी, हरितर शर्मा शादि थे। ८-७-३७

नर्मदा के गम्बन्ध के बारे में कलकता टेलीकीन किया। वर्षिण कमेटी। मुबह ८-१२ व १२ से प्रशासन करती रही। जबाहुनगानती ७-४० की गाडी में प्रधान रवाना हुए। हिन्दीप्रचार ममा वा वार्ष धी टक्टनवी, काकरसाहब, सन्मनारायणजी, कणा के नाम १० बने रात तक हुआ।

५-७-३७ किगोरीलाल भाई व जाजूजी से बातें करके भूलाभाई व सरदार में बाते । मागपुर प्रानीय कमेटी को जो वज भेजना था, उस पर दादा धर्माधिकारी

नागुदु प्रानीम वर्षेटी को जो थत भेदना था, उस पर दादा ग्रमधिकारी के साथ विचार-विनिमय। चि अनुस्ता, नर्मदा सादि से बातें। थोडी मदालता से भी। सेगाव—हिन्दी प्रचार समा का कार्य पू अ बायूबो की उपस्थिति में पूरा हुता। टण्डनत्री हाजिय थे। टण्डनवी रात को प्रवास ये। मोनाना अबुत्त कलाग व नागुदु बाते रवाक व दा श्रृशेव से बातें।

भूनाभाई व सरदार आज गये।

भौताना अबुल क्लाम मेल से गर्म।

दुकान पर विवाह की व्यवस्था का कार्य किया। काहामाहब स्रोदिस विषाद-गर्या । को भर्या । भगनी गेवा सदिर विनेतालें ने दृश्ट भी गमा। बादू नेगांव से बाव, बर्च से गोहुराधाई, चित्रागिया, मधीबेन, नाताबटी, बुंबर बहुत वर्गत, पेरीनपेन, देववानी आदि आपे। चित्तसिया अभ्यातहारिक मामुमहुण् । उनको स्यागपत्र देना पड़ा । स्त्रीरार

हुआ। गेरा स्थागपत क्यूम नहीं हुआ। शाम को घाण्ड दूक ने जनेता, श्रीमन्, उनके पिता, माना आदि आवे। रात को मदालगा देर तक रोती व हमती रही। थि । गजागन्य, हिस्मत्तिमञ्जा ने बार्ते ।

रात को डेड पट के करीब ही सोने को मिला । मुबह जल्दी उठना।प्रापंती मदालता के ताथ गीताई-पाठ । मदालता को समझाना ।

मदालसा के विवाह की सँवारी । ६ । बजे दुकान पर (गांघी चौक) पहुंचे सात बजे से विधि शुरू हुई। पूर वापूजी, विनोवा को हाजिरी में विवाह सम्पन्त हुआ। ठीक समुदा जमा था। बही पर सबों ने एक पगत में बैठकर भोजन किया। चि० नर्मदा की सगाई, कलकत्ता वाले चि० गजानन्द (प्रमुद्रयातः

हिम्मतसिंगका के पुत्र) के साम की। कलकता टेलीफोन से प्रभुदयान की स्वीकृति ल ली थी। विवाह सम्पन्न होने के बाद वर्षा आदि शुरू। बहुत जोर से पानी पड़ा बरात के लोगों के जीमने में कट्ट पहुचा। सब मकान पानी से भर गर्वे। रामिकसन डालमिया से देर तक बातचीत । वह दोषहर की एक्सप्रेस से

गये । शारदाबहुन बिङ्ला, बेंकट पिसी, रमा जैन आदि भी आये थे। 92-6-36

प्रापंता। चि भदाससा को बाज मैंतपुरी विदा करने की तैयारी। उसकी बरात के साथ ग्रान्ड ट्रक से विदा किया। गाड़ी लेट आई। ठीक विनोद-

प्रमोद रहा।

मीम देशे (कारतन की पानी) आई।

प्रकार मोहर इस व मोटर से सद पार्टी मिलकर सबे ! नदी का दृश्य गुरुर देशने योग्य था।

रारदादहन विष्टता, चम्यावहन, वेजटतान, ब्रह्माद मेल से बम्बई गये । रात को भोजन के बाद गिरधारी, नमंदा, सातिती वेहिया के भजन वर्गरा

# 93-0-30

हैंग् । विनोद रहा ।

वि॰ नमंदा व नजानस्य हिम्मननिनका के साथ चूमने जाना। दोनो से विचार-विनिमय । नर्भदा को २२ वर्ष थावण से पुरे होवेंगे। गजानन्द का रीमदा कर्य सार रहा है।

दोपहर को एक टीक अंजे गये। चि० रामेश्वर नेयटिया का स्वास्थ्य खराम

रहेने के बारण उसे ४-६ रोज यही रहने को कहा। टा॰ दनरा, विजापी, गाधी (नागपुरवाला), डा॰ महोदय आदि से बानधीन।

रात है।। बजे तक गिरधारी, गावित्री केडिया, उमा, नमंदा, रमा, प्रभा, बगानी मित्र का गायन, विनोद हआ। अर्खा।

आज का दिन थ रान एव प्रकार से विचार-चिंता में बीता।

# 9 X+19-319

वि । नर्मदा व गजानन्द के माच घमना । महिला-आधम जाना । किशोरी, भागीरथी बहन आदि ने मिलना।

चि॰ साविदी व कमल से वार्ते।

माद्यान देम--- मृदह वरन्दीकर ने पटकर सुनाया । शाम को बहकस, करदीकर, कालुराम, पूनमचन्द वगैरा के साथ देर तक विचार-विनिमय। भारतन व उनकी पत्नी मीतादेवी को भोजन के लिए बलाया । भोजन के बाद गायन, विनोद, प्रमोद रात १० वने तर चलता रहा ।

आज नागपूर में कार्येस की मिनिस्टी ने चार्ज लिया ! 94-6-36

मावधान केम में आरोपी की ओर से श्री गोविन्दराव पाण्डे ने जिरह की। उन्हें मनीहर पन्त व नोल्हें मदद नरते थे। अपनी ओर से मि॰ सालवे, गजानन्द्र, नन्द्र, सावित्री, नर्भंदा आदि से बोडी वार्ते । 95-0-30 ४ बजे प्रार्थना । थोडा घूमना । गजानन्द्र से बार्ते । ग्रान्ड ट्रंक हे वह ग्या । श्री नेगायदेवजी व आविदअली बम्बई से आये। उनसे कार्म-स्ववहार तथा

बदयम, यस्ट्वीकर थे।

बातें। आश्रम गवे।

चि॰ श्रीकृष्ण धर्मरा के सम्बन्ध में सुबह व शाम बातचीत। वह मेत से बापस बस्बई गवे। श्री प्रिजराज नेहरू के साथ भोजन, बातचीत । ठककर बापा भी आज बी गये।

बिह्टा व पटना के बीच पजाब हावडा एक्मप्रेस की दुर्घटना की खबर भूनी, द् रा व मन को झटका पहचा। 98-6-30 श्रीराम की पढ़ाई, बम्बई जाने के बारे में, जानकी देवी से मत<sup>भेद, मेरे</sup> व्यवहार आदि । केशर से बाते । चिला केस ७। से ६॥ तक पढ़ा, सुना, विचार किया । मागपुर से दाण्डेकर आया, थोडी बातें।

१२ बजे कोर्ट गये । मि० जयवन्त व उसके वकीसों ने कहा कि वे हम. द्रारफर करना चाहते हैं। कोर्ट ने उन्हें समय दिया और कहा हुटे आर्ट ले आओ। वह नहीं लासके। बाद में कोर्ट ने कहा, केस बलाओ। उनके इन्कार करने पर मेरा कास पूरा समझा गया व छुट्टी दी गयी। हुनरे गवाह के लिए १६ अगस्त तारीख मुकरंर हुई। पूनमचन्द से अमनालाल सन्स कम्पनी के बारे में व अन्य विवार

विनिमय । गांव के मकान में गये। जानकी का स्वास्थ्य देखा। थोडी देर बैठना।

बगले पर गगायाई व दुवे रिटायर्ड तहसीलदार आदि से बाते। आज मन दुखी य अशान्त रहा। केशर व जानकी के कारण। ₹-6-65 आज देर से उठना हुआ। वत्सम जाजू आदि से आर्ते। विहार वार्ती 🖟 किगोरी व चौचमत साज माण्ड ट्रंक में सबे । भागीरभीयहन में बातगीत। वण्टरात सम्मान जमनाशात मन्त के बारे में विचार-विनिधय में निश्यय। जानुकी, पुतसप्तर, कमनतवन व करदीकर के गाव कम्पनी करते का

निष्यय हुआ य भीचे मुजब क्षेत्रर देने का तय किया— कमनाताल ११: लाय, कमतनयन ११: लाय व २४ हजार उनके निधान निमित्त, माविधी २४ हजार, रामग्रस्त ११: लाय व २४हजार उसके जिला, विवाह तथा विवाह के याद उसकी धन्नी के लिए २४ हजार, कमना

२४ हजार, मदासमा ४० हजार, उमा ४० हजार। प्राप्त में स्वाप्त में अपने हैं, उनकी जगह में में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त में स्वाप्त किया है। उनकी जगह में में सर देने । नानू की एक हजार के ज्ञेयर देने बावत विचारता है। प्रमार्थ इस्ट के लिए स्टेट अनम जिकालता है। चाजूओं व पूत्रसम्बन्ध के जिस्से

यहं चाम किया गया। पत्र-स्ययहार् में जिल्मावित्री व समल में भी सदद सी।

मनीत पर जानको व कमला ने बाने। आज जो निरुपय हुआ, वह समगावर बेटैं। यही भोजन पन नो जाम नहीं याँ।

### 29-6-50

विनीवा वे पत्र के जवाब से उन्हें पत्र निष्ठा । श्वावाई वे बारे से उपादा गहराई से जाने वी बेरी इच्छा व उन्ताह नहीं। उनवा पत्र आसा कि सूरी व्याना ही होया। मीमाना बात्राह का बाई ने आये। उनने महात के वर्द नालपुर पुरुषीर

हुए मालूम हुए। यापू ने किजीरनालमाई य मंडितजी के पतों पर विवार योगा में सम्बन्ध के बारे में उन्होंने पन्न लिगकर दिया। गुगुवाई की भी पग्न लिखकर दिया । यगले पर मौलाना में ठीक-ठीक बातें । आधिर गगुवाई ने भावी व्यवस्था के बारे में स्वीकार किया। 22-6-30 दादा धर्माधिकारी से अच्युत धर्माधिकारी की मृत्यु के बारे में बातें। मीलाता आजाद से बातें । उन्हें स्टेशन छोड़ा । यह इसाहाबाद गर्मे । नालवाडी-विनोबा से नगादेवी की हालत पर देर तक विचार-विनिध्य मरी योजना उन्होंने पमन्द की। विक योगा के बारे में बापू का पह में अन्होने परान्द किया । बुकान—यच्छराज जमनासाल के काम की सभा हुई। वि० कमन में हाजिर थाः श्री जानकी देवी, केमर, नर्मदा ने बातें। गगादेवी से बातें हुई। उत्तर खलासा परिचय। विश्वासराव मेघे, उसकी माता पार्वती वाई व वेंकटराव आये। उनके खाता मदिर में डालने का विचार। पन्न-व्यवहार--साविती से पन्न लिखवाये। गगादेवी की बापू के पास सेगान भेजा। नागपुर, २३-७-३७ मोटर से नागपुर जाना। चि॰ साविझी व कमल भी साथ थे। रास्ते मे वालकपन की बातें।

पी० एस० पाठक का परिचय । दरवार, रायवहांदुरी, पार्टी वर्तरा क

अम्बासरी सालाब, तैननखेड़ी ईंक देखते हुए नामपुर पहुंचे । पूनमचन्द राका के घर भोजन। उन्होने अपनी स्थिति कही।

खलासा ।

मेगांव - भीलाना व मैं बैल गाड़ी से गये। वर्षा गूव जोर की पड चुकी भी और पोड़ी आर भी रही थी। रास्ते में गाड़ी का बाग निकल गणा पहुचन में देर। यहां बापू से मौलाना की व मेरी शातचीत। बापू भी घरे

मिनिग्दी, एसाउमा भादि भी बाते ।

राजनाव्याद की अपवाद कार विश्ववा लड़की के मार्ट में भिनना हुआ। सवारी व पड़वार्ट मिते।

कारिया भी जगर देखी। बुद्धिनरस्त्री पोहार में मिते। उनने माम प्रमेष्ठ, सम्बाहरी (जहां बह रहते हैं) व बामद्री ने राहते की जगर देखी। उमपर विचार-विनिष्मय। बीमन, वह रहते हैं उम बगते की जमीन-महिक पनाम

्तार-अन्दात्र । छत्पेट को त्राह ११ एकट का १० हजार । हाउसिम करनी की मान्या कोचने का निज्वय हुआ। गिरछारी, हारकादाम, पूनमकार गाम थे।

क्षण्यकर मोसंघित समा का बार्य छननलान के घर पर हुआ। सदस्य व विकेशी जनक

मेनेटरी ब्यादा उल्लाह नहीं ले रहे हैं। श्री पटवर्धन में बातचीन। परिचाम बुछ नहीं आबा। मोटर से बापन वर्धा।

वेलातर वे डाक बगेन में भोजन किया। १४-७-३७

बालामाह्य में नागपुर प्रान्तीय कावेस के सम्बन्ध में चर्बी । लक्ष्मीनारायण मंदिर की सभा !

गकरराव वैकर व रामनाथम् मिनिन्टर मे बातें।

बन्बई जाने भी तैयारी। एक्मप्रेम से रवाना।

24-6-46

मुक्रना बाई भ्इयासे २ घटे बार्ने — मदन रुद्या के बारे से, राधाकुष्ण की सगाई व अन्य ।

को सगाई व अन्य । सरदार बल्लम भाई के यहा भोजन व बार्ते । सर चुन्नीलाल आ गये थे ।

रिजिन्द्रार की कोर्ट में श्रद्धा वालेंब व वार्डन रोट बगले के दी टायटल रिजिस्टर निये।

ऑफिम में लाला मुकन्दलाल (आहौर वाले) आदि से वातें।

सम्बाह्य में साला मुकन्दनात (बाहार वान ) बारद में बात सम्बाह्यन मॉर्निमटर (मणीतान खेर) से बाते ।

बच्छराज सत्म या जमनासाल सत्म के बारे में धूसासा बाते। वि० बच्छराज सत्म या जमनासाल सत्म के बारे में धूसासा बाते। वि० बम्मतन्यन, केमबदेवजी, धूनमचन्द साथ थे। नामिक धर्ममाला में बारे में भी धर्चा

विहता आफिस मे रामेश्वरदासनी से वातें।



दिनिमय ।

विर राज्या, श्रीतिवास, जिजमोजन मिलने आये । बाजीनाच, इन्द्रमीहन की मिले ।

रामिग्टरान थीया, धन्तु दानी मिते। नेजबदेवजी में रामरिट्यान ने पन्द्र हजार लेना है, उस बारे में बातें। उसने सोमवार तक नेशबदेवजी षा सन्तोष सरने को करा ॥ मिपिया व गमी से सिलने हुए कल बच्चा सेच से सेवण्ड क्वास से मैं डा०

शीवराज के साथ स्वाना। इसाहाबाद, ३०-७-३७

हा । जीवराज व मान्टर गाठे, भूता बम्यनीयाने आर्किटैक्ट भूता साथ मे । वमना मेमोरियल के नको-एस्टोमेट तया अन्य चर्चा, विवार-विनिमय देर तक होना रहा। इटारको से टा० चन्द्रकान्त को शीयराज ने तार भेजा। जबलपुर में बत्नी तब आबिदअसी से यह बसास में बातवीत—खासकर हाउसिंग के बारे में। कटनी से मतना नक श्री साधवराव अने (यवतमाल वासो) से बातचीत ।

इलाहाबाद-जवाहरलामजी स्टेशन पर आये। उनके साथ आनन्द भवन। इय, फन निया, कमला मेमोरियल वगैरा के बारे में बादचीत ।

इलाहाबाद, ३१-७-३७

चि॰ डा॰ चट्रकान्ना कानपुर से आई। उससे बोडी बाते। जीवराज, भूता, जवाहरनास आदि के साथ कमला मेमोरियल के बारे में देर तक विचार-विनिमय (प्लान आदि के बारे में) होता रहा। आदिदअली, जौहरी, मगलप्रमाद आदि मिलने आये। दोपहर को तीन बजे हार्जीसग कपनी की ऑफिस की जो इमारत अवाहर स्ववायर में बन रही है, उसे तया कायस्थ सोमायटी की जगह बगैरा देखी।

रामनरेश विपाठी के यहा शाम ना भोजन, फल वगैरा। उनसे एक घटे से ज्यादा बातें--उनके 'हिन्दी मदिर' के बारे में । साहित्य भवन—के बारे भे बुजराजजी से य मार्तण्ड मे थाने, परस्थित

समझी, कपिलदेव माखबीय में मामूली बातें।

टा० चन्द्रकान्त से डा० जीवराज से, उसके बारे मे बार्ने, खुर्शेंद से भी।

हा प्रतिम कब्पानि, कमाना केमोरियान का काम करे जा मही दगार दिव विशिष्ण । 9.0.30 प्रार्थना । जराहरमात्रभी में मार्थे-साल महमूद के टेमीफीन के सर्र नमा विनिध्दी भी अन्य नार्य-गद्धति वे बारे में। राण्डायरशा महत्रमह मनी पार्च, अबाहर स्वतायर में राजेन्द्रवानू के ही में हुआ। बादी भण्डार देखा। मारामा मेमोरिया दुस्ट की मीटिंग मुबह व रात की देर तक हुई। टिंद प्रभाग बनेटी का काम १२ मे १ तत हुआ । माहित्य सम्मेलन की वार्य मारिणी १ में २) तकः। हिन्दी गाहित्य सक्सेलन बी क्याई समिति २। में ३॥ सर । नाम ठीक ही से दुआ। श्री पर अयोध्या सिंह जी उपाध्याय व रामदासजी गीड की मनसाप्रमाद पुरस्कार, बारह मी रचवा दिया गया। जाहिर सभा में गये। ६।। से ६।। तक यहा बैठना पड़ा। प्रयाग, बनारस, २-८-३७ प्रार्थना, धोडा घूमना । डा॰ चन्द्रवान्ता वानपुर गई । गरययती, शियमूर्तिमिह, इनका जमाई तथा सीलायती रह्या वगैरा मित्रे आये। डा॰ जीवराज व भूता बम्बई गये। जवाहरलाल, राजेन्द्रवायू व कृपलानी से विचार-विनिमय । वर्तिन कमेठी ता० १७-१ को वर्धा में रखना निरंचय हुआ। म्युनिमिपल बोर्ड का म्युजियम श्री क्यास ने दिलाया। ठीक था। जवाहरलालजी की सब चीजें यहा पर रखी हैं। दीनानाथ तिवारी, मुरेन्द्रनारायण, मजुमदार आदि से मिलकर इलाहाबाँ सिटी से १२-४० पर रामनरेशाजी के साथ धनारस रवाना। पांच बजे के करीव पहुचे। रास्ते मे आविद अली साथ।

वनारस में हिन्दुरसान हाउसिंग के बोर्ड की सभा। राजा ज्वाला प्रसाद व श्रीप्रकाशजी आये। देर लेक भावी काम के बारे में विचार-विनिमय।

पूर्व मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक वाते।

## बनारस. ३-८-३७

रामकृष्ण हालभिया को गया टेलीफोन किया। मिलने -- मुचिता कृपलानी, मरोजनी रोहतगी, चि०कृष्णा, चन्द्रकला, वियोरी उसकी बहिन, महादेवलाल श्राफ, श्रीनाय सिंहजी, चौधमन,

योपाल बजाज साहि आये । बातचीन ।

१२-५ की गाडी से दिल्ली के लिए रवाना । रास्ते मे बाबू भगवानदासजी से मिले। जीहरी, आविदश्रली, बनारमी आदि बनारम से मुगलसराय तक

माय आये । साही लेट ची । प्रयाग में जवाहरकालजो मिले । उन्होंने बापू के नाम पत्न व सन्देश दिया । रूपनानी दिल्ली सक साथ आये । खाना-पीना तथा राजनैतिक व अन्य गातें।

कानपुर--हा० जवाहरलालजी, महेन्द्र, सिद्धगोपाल वर्गरा भिले ।

दिह्ली, ४-८-३७

दिल्ली पहुचे। हरिजन कालोनी गये। बापू मे बातें। बापू ११॥ ॥ १ तक वायसराय से मिले। भी रषुवीरमिंह जी (दिल्ली कश्मीरी गेट) के घर भोजन, बातचीत। उनके पिता से टीक परिचय ।

५-६५ की पान्ड ट्रक से बायुजी के साथ थर्ड से वर्घी रवाना।

रटेगन पर गाडोदियाजी व श्रीराम अग्रवाल वर्षरा खाये थे । अग्रे हुएनानी

नै 'ये रास्कल्स वर्षा आये' यह वहा, सो मुनकर बुरा सना, हु ग्र हुआ। बार्ने वामसराय ते जो बातें हुई व उनपर उनका जो असर हुआ, वह बताया ।

सरदार नरीमान प्रवर्ण पर ठीक चर्चा। मैंन दूमरा पक्ष लेवार जो बहना था, सो बहा।

(रेल मे), ४-६-३७

बापूजी से सुबह व शाम को बातधीन। विधय थ --मदालमा, उमा सगाई, डा॰ बतरा व उनकी पन्नी शेवाव में दो छाटे घर, विनोबा सीकर या संगाव, हरिहर शर्मा, पारनेरवर, सावित्री व विदर्श बरव प्रयोग, बार्यकर्ताओं का अधाव, आध्यम के नियमी का परिणाम,

हा इंगिय न स्वती, न सना सेमोरियत का काम करे या नहीं इगार विवार fafana e

9-5-30 मार्थमा । जपाहरपाणजी से बार्गे—बार महसूद के टेसीपीन के बारे में समा मिनिरदी भी अस्य शार्य-पञ्चति के बारे में ।

शररावन्त्रम गहरमद अली पार्च, जवाहर स्वजायर में राजेन्द्रवादू के हाप

में हमा। खादी भण्डार देखा। न गरा भेगोरियण दुग्ट की मीटिय मुखह य रात को देर तक हुई। हिंगी प्रचार वसेटी वर वाम १२ से १ तक हुआ। साहित्य सम्मेलन की वर्ष-

मारिणी १ से २। सन । रिन्दी गाहित्य सम्बेलन की स्थाई समिति २३ से ३॥ तक । काम ठीक तीर सं हुआ। श्री प॰ अयोध्या सिंह जी उपाध्याय य रामदासजी गौड की

मनलाप्रताद पुरस्कार, बारह भी न्यया दिया गया ( जाहिर सभा में गये। ६॥ से द्या सक वहा बैठना पडा। प्रयाग, बनारस, २-८-३७

प्रार्थना, थोडा मूमना । डा० चन्द्रकान्ता कानपुर गई। सत्ययनी, शियमूर्तिमिह, इनका जमाई तथा लीलावती रुझ्या वगैरा मिलने भाये। डा॰ जीयराज व भूता बम्बई गये।

जबाहरलाल, राजेन्द्रबाबू व कृपलानी से विचार-विनिमय। विका कमेटी ता० १७-१ को वर्धा में रखना निश्चस हुआ। म्युनिसिपल बोर्ड का न्यूजियम श्री व्यास ने दिलाया। ठीक था।

जवाहरलालजी की सब चीजें यहा पर रखी हैं। रीनानाथ तिवारी, सुरेन्द्रनारायण, सञ्ग्रमदार आदि से मिलकर इलाहाबाद सटी से १२-४० पर रामनरेशजी के साथ बनारस रवाना। पाच बजे के हरीय पहुचे । रास्ते मे आविद जली साथ ।

नारस में हिन्दुस्तान हाउसिंग के बोर्ड की समा । राजा ज्वाला प्रसाद व प्रिकाशजी आये । देर तक भावी काम के बारे में विचार-विनिमय । मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक वातें।

### Eq177, 2-2-23

गम्हाम राज्ञीया की राज्य है जीवीम विकार

मिती—पृथित करवारी, मराज्ये शेरपति, विश्वास, सद्धास विभिन्ने सर्वो देशित, महादेवस्य स्वाद, धीराय सित्रकी, सीरमात,

गोगात्र बजाय कार्रि कार्य । सानवीर ।

रेरे-४६ की मारी से दिन्ती ने विन् उठा सा । कार्य में बाद मरानामधी में भिन्ने । बोर्ट्स, क्यांबरक्ष में, बनावमी साहि बनावम में मुख्यमार पान माप बादे । साही लेट थी ।

प्रयास में जबाहरकानकी मिने । उन्होंने बातु के नाम पत्र संगरित दिया । इपनानी दिल्ली तक साम क्षांब । काना-नीका सवा जबनैनिक संघय कर्ते !

रानपुर—हा । जवाहरवालप्री, महेन्द्र, विद्यनीयास धर्मेग मिते ।

हिस्सी, ४-द-१७ हिस्सी पुरसे । श्रीकार कार्योक के

रिन्ती बहुते। हरिजन वानोनी गर्व। बापू में बानें। बापू ११। में १ तक वायमराय में मिले। भी रपूर्वीर्रामह जी(दिल्सी कम्मीरी नेट) के बर भोजन, बातबीत। उनने

पिता से ठीक परिचय । ४-१५ की बान्ड टुक से बापूजी के साथ गर्ड में वर्धा रवाना ।

र्रेपर पर गारोदियाजी व श्रीराम अग्रवान वर्गरा आये थे। उन्हें कृपलाची

नै 'ये रास्कल्स नयी आये' सह कहा, सो सुनकर बुरा लगा, दुख हुआ। बापूने वायसराय से जो बार्ते हुई व उनपर उसका जो असर हुआ, वह विषया।

सरदार नरीमान प्रकरण पर ठीक चर्चा । मैंदे दूखरा पक्ष लेकर जो कहना था. सो कडा :

(रैस मे), ४-द-३७

रापूनी से पुत्रहुं स जाप को बातणीत । विषय थे— परातमा, उसा समार्ट, बाट बतरा स उनकी पत्ती तेवाव में दो छोटे पर, मितोबा सीकर या तमार्थ, हिंग्स्ट, चर्मा, पार्टक्स, पार्वियो व विदेशी संस्कृतमान, कार्यकरोंकों का बसाय, खाधम के निममी का परिणाम, 9-5-819

प्रार्थना । प्रवाहश्यासत्री से बातें — हा० महमूद के टेमीफोन के बारे में समा मिनिन्द्री भी अन्य नार्य-गद्धति ने बारे में ।

राण्डायम्थन शहरमद अनी पार्क, अवाहर स्ववायर में राजेन्त्रवाषु के हाय से हुमा। सारी भण्डार देखा।

समाप्ता भेगोरिक्यल दुन्द भी गीटिय मुबह य रात मो देर तक हुई। हिन्दी प्रमार समेटी सा नाम १२ ने १ तक हुआ। गाहिन्य गम्भेसन की कार्य-सारिकी १ ने २। तक।

नारान्य र परायकः निन्दी माहित्य सम्मेलन की ज्यार्ड गांवित २१ में ३॥ तरः । काम ठीक तीर ते हुमा । स्री पूरु अधोष्या तिह जी उपाध्याय य रामदासती गांड को मगनाप्रमाद पुरस्कार, बारह भी त्यया दिया गया ।

जाहिर मभा में गये। ६।। में ६।। तक यहा बैठना पढा। प्रयाग, बनारत, २-६-३७

प्रायंना, थोडा चूमना । डा॰ चन्द्रकान्ता कानपुर गई। गरयवती, शिवमूर्निमह, इनका जमाई तथा शीलावती रहया बगैरा मितने आपे । डा॰ जीयराज य भूता बम्बई गये ।

जबाहरलाल, राजेन्द्रबाबू व कृपलानी से विचार-विनिमय। वर्किंग कमेटी सा० १७-१ को बधों में रखना निज्वय हुआ।

क्ष्युनिसियल योर्ड का म्यूजियम श्री व्यास ने दिलाया। ठीक था। जवाहरलालजी की सब चीजें यहा पर रखी हैं।

दीनानाथ तिथारी, गुरेन्द्रनारायण, मजुमवार आदि से शितकर इलाहाबाद सिटी से १२-४० पर रामनरेबाजी के साथ बनारस रवाना। पांच बजे के करीब पहुचे। रास्ते म आबिद अली साथ।

बनारस में हिन्दुस्तान हाउसिंग के बोर्ड को सथा। राजा ज्वाला प्रसाद व स्प्रीप्रकाशानी आये। देर तक माथी काम के बारे में विचार-विनिमय।

पू॰ मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक बातें।

गमरूपा द्वापित्वा को गता देवीकोन किया। मित्रे-स्थितः श्वतानी, सरोजनी शेहत्यो, विश्वता, महक्ता, विभोगे उनकी बहिन, महादेवन्त्रन श्रापः श्रीनाय गिरुवी, चौपमा, गोराप बजाज साहि हाते । बानश्रीत ।

१२-५० की गाउँ। में दिल्ली के लिए ज्वाना । गर्मने में बाबू भगवानदासजी में मिने । जीहरी, काविद्यत्रनी, बनारमी बादि बनारम से मुगुनगराय तक साय बावे । गारी केट थी। प्रयाग मे जबाहर बालजी मिले । उन्होंने बाप के नाम पत्र व सन्देश दिया ।

इपलानी दिन्ती तक साथ आये । खाना-रीना तथा राजनैतिक व अस्य बाते ।

 मानपूर—हा० जताहरलालजी, महेन्द्र, गिद्धगोपाल वर्षेश मिले । दिस्ली, ४-८-३७

दिम्ली पहुचे । हरिअन बालोनी गये । बापू में बातें । बापू ११॥ से १ तक बायसराय से बिले । थी रपुर्वारमिह जी (दिल्ली कश्मीरी गेट) के घर भोजन बातचीत। उनके

पिता से ठीक परिश्रम । ५-३५ की प्रान्ड टुक से बापूजी के साथ बडे में वर्धा रवाना।

स्टेशन पर गाडोदियाओं व श्रीराम अग्रजान वगैरा आये थे। जन्हे कपलानी ने 'ये रास्कल्स क्यो आये' यह कहा, सी शुनकर शूरा स्वया, दु ख हुआ। बापू ने बायसराय में जो बातें हुई व उनपर उसका जो असर हुआ, बह

वेताकः । भरदार नरीमान प्रकरण पर ठीक चर्चा । मैंने दूसरा पक्ष लेकर जो कहना था, मो कहा। (रेल मे), ४-८-३७

बापुजी से मुबह व शाम को बातचीत । विषय थे---मदालमा, उमा सगाई, डा॰ बतरा व उनकी पत्नी सेगाव में हो छोटे घर, विनोधा सीकर या रेगाय, हरिहर शर्मा, पारनेरकर, साथित्री व विदेशी

बस्त प्रयोग, कार्यकर्तामी का अभाव, आध्यम के नियमी का परिणाम, tata

हरानिम करपनी, कमना सेमीनियन का काम करे या मही इमपर विचार-विनिमन ।

९-८-३७ प्रार्थना । प्रपातस्थानप्री से बारे — डा॰ मत्पूर के टेमीफोन के बारे में समा सिनिस्त्री की अस्य कार्यन्यक्षति ने बारे से ।

तमा स्थानस्था का अस्य कायन्यञ्चात के बार मा । हाररावन्त्र सहस्यह असी पारं, जवाहर स्वतायर से राजिन्द्रवाह के हाय से हुआ। स्वारी अपहार देखा ।

न मना मेमोशियन ट्रस्ट की मीटिंग मुबह व गत को देर छह हुई। हिनी प्रमार कोटी का नाम १२ में १ तक हुआ। माहित्य सम्मेतन की वार्य-नारिको १ में २) तक। टिन्सी माहित्य सम्मेतन की क्यार्ट समिति २। में ३॥ तक। नाम ठीक तीर

गे हुमा। श्री प० अयोध्या निह जी उपाध्याय व रामहासत्री गीड की मगमात्रगाद पुरस्कार, बारह भी श्याय दिया पया। जाहिर गमा में गये। हो। गे दा। सक यहां बैटना पढ़ा। प्रकार, बनारस, २-८-३७

प्रायंना, योष्टा पूमना । ष्टा० चन्द्रवाना वानपुर गई । गरयवसी, निवर्मूनिमिह, इनका जमार्ट तथा मीलावती रख्या बगैरा मिल<sup>ने</sup> आये । ष्टा० जीवराज व भूना वस्बई मये । जयाहरसान, राजेन्द्रबाबु व कुपलानी से विचार-विविधय । वॉक्स कमेटी

जबाहरतात, राजन्त्रबाबु व कुपताना सा विधारणवाणी वार्याणी ता० १७-१ को बधाँ में रखना निज्ञब हुआ। म्युनितिपल बोर्ड का म्यूजियम श्री व्यास ने दिलाया। ठीक था। जबाहरतालजी की सब भीजें यहां पर रखी हैं। दीनानाय तिचारी, मुरेस्टनारायण, मजुमदार आदि से मिलकर इसाहाबाई दीनानाय तिचारी, मुरेस्टनारायण, मजुमदार आदि से मिलकर इसाहाबाई

भागताभ सामार, गुरु-नारायण, सुनुभार शास्त्र व गामर स्वाना । याच बने के सिटी से १२-४० वर रामनरेशजी के नाम बनारस रवाना । याच बने के करीय रहुचे | रास्ते म आदिद असी साम । बनारस में हिन्दुस्तान हाजिसम के बॉर्ड को सभा । राजा ज्वासा प्रसाद व श्रीप्रकामजो आये । देर तक भावो काम के बारे में विचार-विनियम ।

पू॰ मालवीयजी व गुप्तजी से देर तक वातें।

## क्ष्मारम, ३-८-३७

रामकृष्ण हाल्मिया को समा देवीकीन किया ।

भित्त-मृथिता कुरताबी, मरोजनी रोजकी, विश्वकात, चन्द्रक्या, शिक्षोरी उपको बहिन, महादेवताल भाष, भीनाम सिहरी, भौधमत. गोपाल बजाज आहि जावे । वानचीन ।

१२-१८ भी साडी में डिल्ली के लिए रवाना । राग्ने में बाबू भगवानदामनी में मिले। जौहरी, आबिदअती, बनारमी आदि बनारम से मुगतमगाप तक

साथ आहे। साथी लेट की ।

प्रधार से जबाहरकालजी मिले । उन्होंने बाप के नाम पत्र व मन्देश दिया । ष्ट्रपलामी दिन्ती तक साथ आये। ग्रामा-पीना तथा गामनैतिक व अग्य बातें।

बानपूर-वा अवाहरलालजी, महेन्ड, निद्धयोगास वर्षेण मिले । हिल्ली, ४-८-३७

दिल्ली पहचे। इंडिजन बालोनी गये। बापु से बार्ने। बापु ११। से १ तक वायसराय से मिले। भी रघुबीरोमह जी (दिल्ली कम्मीरी गेट) के घर मोजन, बातचीत। उनके

पिता से ठीक परिचय । ५-३५ की प्रान्ड ट्रक से बाप्जी के साथ थर्ड में वर्धा रवाना ।

स्टेगन पर गाटोदियाओं व भीराम अग्रवाल वर्षेश आये थे। उन्हें कृपलानी ने 'पे रास्कल्स क्यो आये' यह कहा, सो सुनकर बूरा सवा, दू छ हुआ।

बापू ने बायसराय से जो बातें हुई व उनपर उसका जो असर हुआ, वह वताया । सरदार नरीमान प्रकरण पर ठीक चर्चा । मैंने दूसरा पक्ष लेकर जी कहना था. सो कहा ।

(रेल म), ५-८-३७

बापूजी से सुबह व शाम को बातबीत । विषय मे---मदालसा, उमा समाई, बा॰ बतरा व उनकी पत्नी सेवाव मे दो छोटे घर, विनोधा सीकर या सेगाव, हरिहर शर्मा, पारनेरकर, साविन्नी व विदेशी वस्त्र प्रयोग, कार्यकर्ताओं का अभाव, आश्रम के नियमों का परिणाम,

नागपुर-वृद्धिचन्दजी पोहार, गिरधारी कृपलानी, द्वारकादास भय्या अ आये । जमीन मकानों आदि की बातें। वर्घा पहुचे । वर्षा थी । वगसे पर बादू थोडी देर ठहरे । बाद मे सेगांव गो चि॰ नर्मदाका पत्न पढ़ा, विचार य दुःघ हुआ। पत्न बस्वई जानकी दे या कमल के पास भेजने का विचार। वर्घा. ६-८-३७

मनुष्य की कमजोरी, बापू का भावी प्रोग्राम, आदि-आदि।

प्रार्थना । आश्रम गये । हरिमाऊजी के स्वसूर (भगीरथी बहन के पिता) मिलना, परिचय । साथ ये भोजन ।

चि० वासन्ती के स्वास्थ्य का प्रश्न, उससे वातचीत। मानसिक हॉल समझी ।

पत्रय-व्यवहार । चर्खा ।

ज्योत्सना व उसकी मित्र आई--भोजन, वाते ।

जाजूजी से व वाद में चिरजीलाल से वातें। **७-**=-3७

पु॰ विनोवा मे विचार-विनिमय देर तक। ठीक विचार। .. राजकुमारी अमृतकौर भी बम्बई से आई और सेया**व** गई।

सेनापति वाषद मिले। बाबा सा० देशमुख व दादा से नागपुर प्रान्तीय कांग्रेस कमेटी के बारे मे बातें।

बापूजी का व विनोवा का पत्न पारनेरकर-रामेश्वरदास के बारे मे देखा। बाद मे बापु के नाम का पत्त लिखकर सेगाव भेजने की दिया। जानकी देवी को वगले पर रहने को समझाया । फिकर रही । ಷ-ಪ-30

श्री एन्ड्रज सम्बई से आये, सेगाँव गये-आये। अभ्यकर मेमोरियल की सभा वर्घा में हुई । देर तक चर्चा, विचार-विनिमय-

वर्गरा होता रहा। डा॰ सोनक च ट्रस्ट डीड पर ही अधिक समय गया। नागपुर प्रान्तीय सभा के बारे में कुछ सदस्यों ने अपने विचार कहे।

दारहेकर, अनुसकर अवारी से देर तक बातचीत । काकासाहब व राधा-इरण से बाते ! आरुपन के राजनीतक कैदियों के बारे में विरोध-सभा, टाउन हाल में, मेरे सभागतित्व में हुईं। भी एन्ड्र ज मुक्य बक्ता थे। सेनापित बायट भी हाजिर थे। चिक सामित्रों का आज जन्म-दिन चा। ये सीग प्वनार हो आये। दालबाटी

९-६-३७ पूमता, नालवाडी तक । जावकी साथ में । विनोवा के साथ बातें । डा० खरे

चतुर्भजभाई जसानी आदि से बाते।

आज नही आ सके १

धूर्मा की रसाहे पर पर बाते थी। श्रीमन्नारायण ने अपनी कविता 'रोटी की राव' रात को योडी देर पद-कर मुनाई।

५०-८-३७ महिना आश्रम जाकर बासन्ती को देखा। उसे प्रयान का पत्र दिखायां, सम-प्राया। प्यर कम होने पर नावपुर जाने का निक्वय। आगायहन व

भागीरपीवहन में बार्ने—वामन्त्री के बारे में। भागीरपीवहन में बार्ने—वामन्त्री के बारे में । भीडरण प्रेम को बड़ाने के बारे में वाकासाहब, जाजूजी, पूनमचन्द, कालपाम, आदि के साथ विचार-वितिसधः

कामूराम, आदि के मात्र विचार-वितिमयः। पद्मावदी (कर्तटक) मिलने आदि। धावी प्रोद्याय के बारे म दिचार-वितिमद। भी रोजनार गुक्त मिनिस्टर, जिल्ला विभाग, आपओं में मिलन

बागबीन, विचार-विजिनस, विनोह । इं। गरे व परवर्दन सामपुर में यान सिमने आये । इं। वर्षे ना कहना टूमा कि मैंने जो यह लिया है, देन से बापम ले मू । उन्होंने अपना हुग स समा आदि हो आने भी, और बहु कि मुझे आनत की जिस्मेरानी से निनो

ध्या आदि वो बान की, और कहा कि मुख प्राप्त की जिस्मेदारी ने निर्दे कीरिंग, आदि । वहुत देर तक विचार व धुमाना की कारता हुआ कि गे कारा । यावा मा • देनमुज (विजन वानो ने यह स्थवस्था गुलाई थीं। तथ सिताकन भोजन, विनोद बातें।

साली भी वर्षगांठ घर पर। सुबह उसे व कुछ और लोगों को भोज करने बुलाया।

धी आयंनायकम्, श्रीमन, आशावहन से नवभारत विद्यालय के बारे देर तक विचार-विनिमय होता रहा।

विरस्टर गोविन्दराव देशमुख आये । अभ्यकर मेमोरियल का टस्ट डीड

तैयार हुआ ।

अध्येकर मेमोरियल की भी मीटिंग शाम को हुई। ट्रस्ट डीड पास हुआ।

हा० सीनक ने अपना त्यानपन्न वापस लिया । सब लोगो के साथ भोजन ।

हालत जानी !

प्तमचन्द राका से घर-गृहस्थी की बातें।

आवकारी व रेवेन्यू) आये । वातें ।

नागपुर प्रान्तीयकमेटी के बारे में थी दाण्डेकर, अबुलकर, पुतमचन्द,

छगनलाल से विचार-विनिमय !

शाम को 'सावधान-केस' के कायजात देखे, विचार-विनिधय । 93-5-36 सरदार वल्लभभाई, बी०एफ० भरुचा मेल से आये । सेगाव वये ।

92-2-30

99-5-30

गौरीलालजी को क्षय का दूसरा स्टेज हो गया, यह सुना । वहां गये, सब

काकासाहब, सरयनारायण, श्रीमन से हिन्दी-प्रचार के सम्बन्ध में बातचीत।

श्री दुर्गाशकर मेहता (मिनिस्टर फायनस्स), श्री बोले (मिनिस्टर

भरदार से भोजन के समय बातें। आवधान' केस के कागजात सुबह पढ़े । १२ से ४॥ तक सावधान का नाम आमिनेशन घला, पाण्डे ने कास किया। र गाभाई व पसाभाई के साथ घुमते हुए बातें। 98-4-30 इत गये । जवाहरलाल वगैरा आदि आये । हा कमेटी ६ से ११॥ व शाम को १॥ से ६॥ तक हुई। बापू भी हाजिए

थे। बण्डमान दिन । गाधी चौक मे सभा । जवाहरलान नेहर, पटवर्धन,

जयप्रकाश, चौदधराम बोले। 94-4-30

थी चरे व गुसजारीलाल के माथ पैदल बातचीन करते हुए सेगाव के रास्ते जाना व वापम । पू० बापू मे व खरे मे वातचीत । वर्षिम क्येटी सुदह = ने ११। व शाम की २-६।। तक हुई ।

थीहरणबाब व खरे वर्गरा आज गये। 98-6-30

विका कमेटी मुदह = से ११। व दोपहर को २ से ७ सक हुई। पूलामाई, दान, बगैरा आज मुबह गये।

गाम को जबाहरताल, मौलाना आजाद वगैरा के साथ पवनार घूमने गये। स्थान स सकाम प्रमन्द आया । गाति प्रमाद जैन से बनारम बैक, सीमेन्ट फैक्टरी, सी० पी० वक्छराज

कर्मनी के शेयर, प्रमात की समाई वर्गरा के बारे में विचार-विनिमय। गर्ले के भाव व इण्डस्ट्रीकी चर्चा।

96-2-30 द्वापू ७।। वजे आये । डा० चौयमराम से बातें खान साहब तथा सिन्ध योजनाके बारे में । विकास कमेटी का काम सुबह द से ११॥ तक व २ से ६।। तक हुआ । बापू पाच बजे तक हाजिर रहे ।

गाति प्रसाद जैन से बातें । वह बाज गमा।

नागपुर में आज राजि के १ बने कुन्दनसाल गांधी की मृत्यु २३ वर्ष की षमर में हुई। उसकी मृत्यु के समाचार मुनकर दुख हुआ। गौरी, मुलचन्दजी बागरी की सहसी में उमना विवाह हुआ था। इस सहसे से बहुन क्यादा आणा की गयी थी।

95-5-20

प्रार्थना । बायू आये । चवडे धहाराज से बार्ने । बापू से देव की सरदार-नरीयान प्रकरण के बारे मे मेरे सामने वार्ते । महाराष्ट्राहरहीकाचार बोदना ।

यापूने सरदार से व मुझसे नरीमानन्त्रकरण के बारे में बात की। मरदार को यहुत सीट पहुंची, हुन्य हुआ। रात को दोन्त्रग्राई घटे उनके पाम रहे। देन के गांध बातचीत ।

जयाहरनात्त्रजी वर्तमा आज बम्बई गये । राजाजी यहास गये ।

79-2-30

गगाधरराव देशपाण्डे व स्वामी आनद का आया पत व उन्हें लिखा हुआ जवाब दोनो सरदार यहनमभाई को दिये—बापूजी को देने के लिए। मान अस्तुन गपमार धान, डा॰ भीवयराम बाण्ड ट्रंड में करांची गये। मामल पदालामा को लाने मैनपुरी गया। साबिक्षी बाज ठीक मालूम हुई, भूगार नहीं आया ।

सेगाव-वापू से बाते । सरदार बस्वई गर्व । वर्षा बादि जीरों की आई ! गाविती के पास शकरलाल वैकर के नाय भोजन, बातें, विज ।

20-2-30

गकरनाल बैकर आज लघकर गये। यण्टराज जमनालाल की मीटिंग हुई। खेती-सम्पनी के बोर्ड की व साधारण मधाएं हुई ! पत्र-ध्यवहार । मधुरादामञी मोहना से बातें । नवभारत विद्यालय व मण्डल की कार्यकारिणी सभा, विजलालजी व मयुरादामजी मोहता से उस सम्बन्ध मे बातचीत।

२१-६-३७

महिला आश्रम की सभा ना। से १०।। तक हुई। **डा॰** गिल्डर व गुनजारीलाल नन्दा बम्बई में आये। बापू का स्तर प्रेगर ज्यादा---२०० के करीब बताया । चिन्ता, विचार-विनिमय । डा० तिस्डर ने एक छोटा सा स्टेटमेन्ट दिया । वह बन्नई गये । महिला आश्रम में भोजन, भागीरथीवहन के घर, वहा राखी बधवारी आशावहन, मीरावहन, गुलाववाई ने भी राखी बांधी। सुबता बहुन ह भाग्यवती व केशर की राखी भी बाधी।

वर्धा-नागपुर-वर्धा, २२-८-३७ आश्रम की वहनें व घर के लोग पवनार गये। बही दाल-बारी, चूरना का भोजन, खेन वर्नसा। गिरपारी व जानभी देवी के साथ नागपुर। इत्रोतिवर अभ्यक्तर से वात-चीत् ।

वर्षा आये। बरोहो स्टीची। बुनाय, राधाहरून, जानही ने बात्सीत। जन्दी मोदा ।

23-5-30

चि॰ राधाष्ट्रप्त रुद्या बम्बई मे आया ।

गाम को पान्ड इक ने रचुबीर सिंहजी दिल्ली बाने मपरिवार आये। उनकी ध्यवस्था ।

28-2-30

मौनाना आजाद बस्वई से आये। निर्मेना गांधी भी आयी। भकरलान बैकर लयनऊ से आये और बान्ड ट्रक से महास गये।

वि॰ राधाकृष्ण रहवा व रीता ने करी र दो घटे बातवीत, जान-पहिचान, रीता मुगील व प्रेमल लडकी मालम हुई। नत्रभारत विद्यालय मे श्रीमन व मदालमा के विवाह-निमित्त सम्मेलन,

भीन । वहा मत्र गये । मौलाना ठीक बोने ।

वि पन्ना कलकता से बस्वई गई। यहा उनर नहीं सकी। विचार व हु व हुआ।

रयुवीर निहजी(दिन्तीवाले) उनकी मौगी गुणीला देवी व उनकी स्त्री प्रेम में बार्टे ।

धानपन्द व पूनमचन्द से चान्दा फ़ैक्टरी के बारे मे बातचीत।

24-6-50

मौराना आजाद बलकत्ता गये। वासनी के मिल्ल सुबोध कुमार राख भी आज इनाहाबाद गये। जरण भी गया ।

दोमोदर को ज्वर बन्न हुआ। यत-ध्यवहार देखा।

थी रपूर्वीर सिट्जी, ब्रेमदेवी व गुणीलादेवी से बातें। मागपुर मे गरदार भगवन्नसिंह, शोभागिह श्रीरथुकोर गिहरी से मिलने भारे। उनकी पत्नी व साली साथ में थी।

पि० मदालमा व गोवर्धन ने बल्ल-स्ववहार का काम लिया। पि० रीला व राधाकृष्ण के साथ घूमे। बातनीत।

२६-८-३७ भाज मारवाडी शिक्षा मध्यम वा चन्दाय सम्बर्धनाना गुरु तिसा

जाननी देवी में पांच शो रुपये मगवाये । पत-स्ववहार, चिरंजीलाल बहजाते, पूनमचन्द रांका से बातें । विश्व राज्ञ कृत्य रहमा के बारे से मुद्रता बहुत को मुद्दारोवार पत्र ।

पि॰ रीता व साधाष्ट्रपण के साथ पवनार यह। ठीक बात । होने ते बर्गे प्रमानतापूर्वक पूर्ण सेवारी दिनम्बर की बतवाई। वी वनमान निर्देश सुनीला देशो, प्रेम देवी, उमा भी बहां आये। बहुं श्रोजन, बाव<sup>45</sup>ं विमर्त । छनानभाल भादना भी बहुं विषक्ते आया। वास्तानी देनहुँ है मिलिक आया। वास्तानी देनहुँ है मिलिक साथा। वास्तानी देनहुँ है

वापस रात में वर्धा आये। २७-६-३७

सेगाय गये। बापूजी से होंसी व यिजोद की बात । बापूजे छोटे बहुत हाला स्वीकार कर लिया। राधाकृष्ण इक्षा व रीता का परिचय, दिनारे। बापूजे, बारदा की बात की। पूजा व बम्बई जाने का प्रोधान बताया। भीजन, काराम, पदम्बदहार। क्षितराजनी, तेजराम, प्रधाजी, पूजस्थन्त, विरंजीसाल, देवकृत क्रेय काम्रेस के वारे में बात करने कामे। विभार-विनियम।

नालवाड़ी गये। विजोजा से उनके स्वास्त्य के बारे में बातचीत। स्वास्त्र ठीक नहीं मालूम हुआ। राधाकूटण हहया व रीता का परिचय। वहाँ टैकड़ी पर मुक्ते गये। कालासाहत से सिराजालकार्स हिन्दी सुवार साराजीय साहित्य साहित्

काकासाह्य से हीराजालभाई, हिन्दी-प्रचार, शारतीय साहित्य शारि<sup>हे</sup> सारे में देर तक विचार-चितिगय होता रहा। २४-५-३७

पूमते हुए मगनवाड़ी भवे । रीता-राघाकृष्य को सब दिवाया । महार्देर भाई, दुर्गावहन, जे॰ सी॰ कुमारप्पा, सीवादेशी आदि से मिले। धार्ली भर देवकर खमी हुई । मेन में पूता के लिए रवाना-वर्ड में। श्री रचुवीर मिह, प्रेमदेवी, सुणीलादेवी रीता, राधाकृत्य सहया साथ में ! बादर-पूना, २९-८-३७

कत्याण में शी रषुवीरसिंह श्री,राधाकृष्ण, रीता, सुशीलादेवी, प्रेमदेवी वर्गेरा उत्तर गरे।

दादर में केशवदेवजी, मुकन्दलाल, जमनादामभाई, प्रह् लाद, फ्रीयन्द, गगाबिसन, समेदा, राजकुमारजी वर्गरा मिने । बातचीत । दीहर से पूना एक्सप्रेस से बापस पूना के लिए रवाना । केशवदेव जी साथ

में। कत्याण में सद सोग साव हो गये। पूना-मुद्रताइहन मे बातें । स्नान, भोजन ।

रीता व कमला को साथ लेकर आये।

किकामाई द लेडी लीली बहुन आदि से देर तक बातचीत। माणकलाल व भीराबहन से मिलना। दातें, किशोर के बारे में व रमेश की मृत्यु के बारे मे।

30-5-30 ने गबदेवजी श्रीकृत्य में मिले। छङ्भाई के माथ मगलदास पकवासा ब मावलकर से मिलना।

रीना, रधुवीर मिहजी, सदन, राधाकृष्ण, श्रेमबहन, सुशीलादेवी वगैरा से

बानवीत । सुबतादेवी की शकाओं का समाधान । रीता व राधाकृष्ण की मगाई का नेयचार करके भगाई पक्की हुई।

गगाधरराव देगपाण्डे के साथ कौमिल भे गये। कई मित्र मिले। कौसिल की कार्यवाई देखी। शकरलास वैकर से बाते। युना-घोंड नदी, ३१-८-३७

फिरोदिया व मगीनदाम मास्टर मिले । बाद में गावसकर व मगलदाग पक्तामा भिलने आये। देश तक बातचीत।

पोड़ नदी-पूना ने ४२ मील पर शावश्याव के पाम-गये। वि० राधावृत्य रीता साथ में। श्री मोनीलाल्जी सारहा के घर वि० मौरा व उसनी मा से मिने । वही पर जोजन । इक्ट्रा हुए लोगो वो वाग्रेस मेम्बर होने को ₹हा ।

चि॰ यदालसा व गोवधँन से पत्न-ध्यवहार का काम लिया।

चि॰ रीता व राधाकृष्ण के साथ धुमे। बातचीत।

₹-5-30

आज मारवाड़ी शिक्षा मण्डल का चन्दाव मेम्बर बनाना गुरु विया। जानकी देवी से पाच सौ इपये मंगवाये।

पन्न-व्यवहार, चिरंजीलास बडजाते, पूनमचन्द रांका से वातें। वि० राजः कृष्ण रह्या के बारे में सुवता बहन को खुलासेवार पत ।

चि॰ रीता व राधाकृष्ण के साथ पवनार गये। ठीक बातें। दोनो ने अपनी प्रसन्नतापूर्वक पूर्ण तैयारी दिसम्बर की बतमाई। श्री धनश्याम सिंहरी, सुसीला देवी, प्रेम देवी, उमा भी वहा आये। वही भीजन, बातचीन, विनोद । छगनलाल भारका भी वही मिलने आया । तात्याणी देशमुह रे मदिर के बारे में व्यवस्था सबधी बातें।

बापस रात में वर्धा आये।

२७-द-३७

सेगाव गये। बापूजी से ,हसी व विनोद की वार्ते। वापू ने छोटे अगूर धाना स्वीकार कर लिया । राधाकृष्ण रुद्या व रीता का परिषय, विनोर। बापू ने शारदा की बात की। पूना व वस्बई जाने का प्रोबाम बतामा भोजन, भाराम, पत्त-व्यवहार। शिवराजजी, तेजराम, भव्याजी, पूनमथन्द, चिरजीलाल, देवधाद वर्ष

काग्रेस के बारे में बात करने आये। विचार-विनिमय। मालवाड़ी गये । विनोबा से उनके स्वास्थ्य के बारे में बातचीत । स्वामार ठीक नहीं मालूम हुआ। राधाकृष्ण रहया व रोता का परिचय। वहाँ है

टेकडी पर घुमने गये। काकासाह्य से हीरालालभाई, हिन्दी-प्रचार, भारतीय साहित्य शारि बारे में देर तक विचार-विनिमय होता रहा।

25-5-30

घमते हुए मननवाडी गये । रीता-राधाकृष्य को सब दिखाया । महारेप-माई, दुर्गाबहन, जे॰ सी॰ दुमारप्पा, सीतादेवी आदि से मिले। भारती का घर देखकर ख्ली हुई।





ष्य उपरास करना भूत यथे थे भी आज जिला । प्रतासार । वैपाददेवजी, मुक्तन्त्रास, जसनादास साधी । आदि से मुक्तन्द्र आयनं व वेस

है दारे में दानचीन-पूलामा । सहस्र विभी के क्षाप्ताकार के स्तरे के स्वरंगत

मस्त पिमी से अट्नदाबाद ने बारे में गुजामा । चि॰ तमेदा, मिश्रा, भार्युन्ता, मस्तिम में मिलना । शान्ताशृज का अपना गमा मसान व पार्यन्ता वा वसना देखा ।

गौरीमकरभाई, केजर, पन्ना, द्विजमोहन बिडमा आदि मे भी मिले ।

#### ३-९-३७ स्टब्स किया । संघी स्टब्स

षि॰ धन्तु से बार्ने, पूसना । सोधी बहन हीराजान बाह मिसने आई। उसने सपनी ज्यिति कही। बाद से हिनका पेटिट सानिसिटर व मिट्टू बहन पेटिट मिलने आई। प्रशेष्टकर से क्षापन केशो जिल्ला के बाटे के सानवीत । विजयोगन प्रिक्त

पुगेरवहत में कमता मेमोरियन के बारे में बातचीत । क्रिजमोहन बिक्ता व रामेश्वरदानजी से बातचीत—मामिकची पेटिट की जमीन व अन्य बातें।

बच्चराज कपनी व हाउसिय के होअर के बारे में भी बातें।

बच्छराज कम्पनी व बच्छराज फैक्टरी की बोर्ड मीटिंगें हुई । मगलदास पकदामा, रामनारायण पोहार, अमोलकचन्द चतुर्भुजजी,

रामेश्वर, सुशीला, शान्ताबहन, भाग्यवती आदि से मिलना । रात को ६-५ की नागपुर-एक्मप्रेस ने वर्धा रदाना । चि० गगाविमन व

श्रीकृष्ण साय मे । श्रसावल-अकोला वर्धा, ४-९-३७

रान्ते में वि० श्रीकृष्ण नेवटिया से उसके भावी प्रीग्राम, व्यापार व सगाई-विवाह, गोद आदि के बारे में विचार जाने । मेरी राय कही । बनारस के सम्बन्ध का विधार ।

चि॰ गगाविमन बजाज से जीन प्रेस, बच्छराज फैस्ट्री, जावरा जीन व मोग्शी प्रेस की जमीन बेचने के बारे में सवा सोकल कमेटी (बोर्ड) के जरिये फैस्ट्री का काम करने का निक्चय, विचार-विनिष्ध ।

यटनेरा से चि० पार्वती, छुट्टी के कारण, विवासूचना के साथ आई। अयोना से कोटेपूर्णास्टेशन तक चि० तारा व सुशीला साथ आई। सारा में रपारप्य व गुर्गाता की घर मी स्थिति समझी। यर्था पहुंचे।

वर्धा, ५-९-३७ पि॰ श्रीकृष्य भेवटिया, मदानमा, श्रीमन, काकासाहब, नाना आठवेन माप में। यापू सूत्र गर्ने हुए मानूम हुए।

कार प्राप्त पूर्व पा हुए मानून हुए। कार प्रेशर १६४-१०४ मा। पत्म भी ठीक मी, तमापि मकावट पूर्व भी। भागे गमय रेगी में आये।

थी। आतं गमय रशी में आये। सायधान में स के कानजार वर्गरा देंगे। आबाराम राठी यहा काम सीवने आया।

**१-१-३**७

गायमान कैम के कामज देशे। कोर्ट में १२ बजी यये तो आरोपी को बीर में थीमारी का गार्टि फिनेट (अमाणपत) पेस हुआ। ता० २२ व दर्श मुक्टरहुई। श्री मयुप्तवास मोहता से उनके वार्ट्याने में मिने—विरश्रीताल बडवीरे गार्थ में। ग्रासकर मारवाडी जिल्ला महत्त्व न नकारत विवासन की साहायत के बारे में बहुत वेट तक बातचीत। मैंने उनहें कहा कि १ वर्ष तं कर बन-बस हजार की जिम्मेवारी आप ले लें। जब उनका इतना उत्साई मही दिया तो कहा कि पाच हजार सात की बिम्मेवारी आप ले लें वाव की में हु के दर्ज के की किम्मेवारी आप ले लें वाव की में हु भावित फिन्हाल तो उन्होंने इस वर्ष से दी हजार साताना पांच थर तक दने का निक्चय किया है, ज्यादा के लिए बाद में विवार करने का निक्चय किया है, ज्यादा के लिए बाद में विवार करने का निक्चय किया है, ज्यादा के लिए बाद में विवार

७-९-३७ यहुत से पतो का जवाव आज क्सा गया । अभ्यकर ट्रस्ट डीड के लिए स्पेजल पावर रजिस्टर कराकर धाण्डेकर<sup>के</sup>

नाम नागपुर भेजा। वर्धा-नागपुर, ८-९-३७

चि॰ गगादिसन व थीकृष्ण वर्गरा के साथ नागपुर वृद्धिचन्दत्री पोहार, पुलगाव मिल, नागपुर-वर्षा लीन द्वस व नागपुर जमीन वर्गरा की वातचीत । लिए रुपयो की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, यह कह दिया। छगताल भाग्या को आयदाद मार्टवेद रुपने के बारे में बानधीत। कानुनी अडचन ने हो हो रचने का निश्चय । ६॥। टका ब्याज, मात मे दी बार आठ किस्त कादि । निरुधारी के साथ हिन्देन्तान हाउमिंग की ऑफिंग देखी । वाम घोडा समझा । खर्चा बदा बहा रहा है, उसे मामूली मूचना । रामेश्वर

अप्रवास के घर चि० शान्ता वर्गरा में मिलना । डा० खरे में मिलना ! जनाहरताल व इन्द्रिश को नेकर मोटर में वर्धा खाना। पवनार में यमुना बुँदो इन्दिग को दिखाई, व्यास्थान हुआ। वर्धा-सवो के साथ भोजन हिन्दी, उद्, प्रायमर आदि पर विचार-

विनिमयः महादेवभाई ने सेगाव की चिंता दूर की । दूर की रिपोर्ट दी । वर्धा-सेगांव, ९-९-३७

प॰ जवाहरसास नेहरू व चि॰ इन्दिरा के साथ नाश्ता । आ वजे मुयह स्यवक की मोटर से सेगाव गये। वही २।।। बजे तक रहे। बापू कमजोर मालूम हुए। वहाका वातावरण ठीक करने का प्रयत्न। ध्यारेलान का

काम मातवा उपवास था । उसमे देर तक बात करके उपवाम छुडबाया। एक बार नानावटी को भैने जर मुकरंर किया। बापू से व अन्य लोगों से बानचीत जवाहरलाल व इन्दू वापस आते समय थोडी दूर तक वैलगाडी मे घर बापम आदे । चाय-पार्टी में बोड़े मिल्ल भी आये थे। विहार का फैमला उन्हें दिखाया। दोनों को ठीक नहीं मालूम हुआ।

जवाहरलाल, इन्द्र को मगनवाडी दिखाते हुये स्टेशन । मेल मे वे बस्वई गये, थर्ड क्लाम से । अवारी से देर तक बातचीत । उसे कह दिया, पचान की और महायता देकर अब भेरा सम्बन्ध नही रहेगा।

45-9-0P चि॰ श्रीकरण की समाई के बारे में बातचीन, विचार-विनिमय ।

थी भोहनताल टिवडेवाला व जबलपुरवाले आये। देर तक बातचीन करते रहे। उन्हें समझाया कि जब झठा मुक्दमा है, तो तुम्हे पवराने का

मर्था गहुचे। #11, Y-9-30 पिक धीरुण नेवटिया, महालगा, शीयन, वहरागाह्य, नाता माहरते

ने स्वारप्य व गुर्शाला की घर की रिपॉन समारी।

गाप में । बापू शय की हुए माजून हुए । बार प्रेशर १६१-१०१ मा। पत्म भी ठीत थी, संयोपि घराउट पूर

थी। माने समय हेती में आवे। सामधान ने स ने काराजात सर्वेश देशे । आगाराम राठी यहां नाम मीपने

METER 1 2-2-30

गापमान नेग कं कात्रज देनें । कोर्टमें १० वर्षे संदेशे आरोपी की और

शे सीमारी वा गाटिविवेट (ब्रमायवज्ञ) येस हुआ। गा०२२ व २३ मुक्देरहई ।

थी मगुराशम मोहना ने उनके शारयाने में मिन-निरजीतात बहुजने गार्थ में । शासकर मारवाडी शिक्षा मण्डल व नवमारत विद्यालय ही

गहामना के बारे में बहुत देर नक बातभीत । मैंने उन्हें वहां कि ६ वर्र तक दग-दग हुजार की जिम्मेबारी आप ने में। जब उनका इतना उत्माह

गही दिया तो कहा कि पाच हजार साल की जिम्मेदारी आप से लें व पाव की मैं मू। आग्निर फिलहान तो उन्होंने इस वर्ष में दो हजार साताना

पांच वर्ष तर देने का निक्चय किया है. ज्यादा के लिए बाद में विचार करने का निश्चय हुआ। U-9-3U

बहुत में पर्दी का जवाब आज चला गया। अभ्यकर दुस्ट डीड के लिए स्पेशल पावर रजिस्टर कराकर दाण्डेकर के नाम नागपूर भेजा।

वर्घा-नागपुर, ८-९-३७ चि॰ गगाविसन व श्रीकृष्ण वर्षरा के साथ नागपुर वृद्धिचन्दत्री पोहार,

पुलगाव मिल, भागपुर-वर्धा जीन प्रेस व नागपुर जमीन वर्षरा की बातवीत । मकान के लिए रंपयों की व्यवस्था नहीं हो सकेगी, यह कह दिया। छगनतात



में स्वास्थ्य व सुशीला की घर की स्थिति समझी।

वर्घा पहुंचे । वर्घा. ४-९-३७

चि० थीकृष्ण नेवटिया, मदालसा, श्रीमन, काकासाहब, नाना बाउसे साथ में । बापू खुद यके हुए मालूम हुए । ब्लंड प्रेमर १६५-१०५ था। पत्स भी ठीक थी, तयापि महातर हूर थी। शाने समग्र रेंगी में आग्रे।

सावधान केस के कागजात वर्गरा देवे। आशाराम राठी यहा काम ही है

आया १ 5-9-36 सावधान कैस के कामज देखें। कोर्ट में १२ वर्ज गर्म तो आरोगी ही और से बीमारी का साटिफिकेट (प्रमाणपत) पेश हुआ। ता० २२ वरी

मुकर्रहर्दे । श्री मथुरादास मोहता से उनके कारखाने मे मिले — विरवीताल बार माय में। खासकर मारवाड़ी विद्या मण्डल व नवभारत विधानन गै सहायता के बारे में बहुत देर तक बातचीत ! मैंने उन्हें कहा कि ५ वर्ष तर दस-दस हजार की जिम्मेवारी आप से सें। जब उनका इनना उमार्

महो दिखा तो कहा कि पाच हजार साल की जिम्मेवारी आप से से व पाद की में सू। आखिर फिलहान तो उन्होंने इस वर्ष मे दो हवार साना पांच वर्ष तक देने का निश्चय किया है, ज्यादा के लिए बाद में दिष् करने का निश्चय हुआ। ひち-さつ

बहत से पत्नीं का जवाब आज बला गया। अभ्यकर ट्रस्ट डीड के लिए स्पेशन पायर रजिस्टर कराकर दाण्डेकर है नाम नागपुर भेजा। वर्धा-मावपुर, ८-९-३७ चि० गगाविसन व श्रीकृष्ण वर्षरा के साथ नागपुर वृद्धिपन्दत्री पोर्गर, प्लगांव मिल, नागपुर-वर्धा जीन प्रेस व नायपुर जमीन बगैरा ही बाउपीत।

मुकान के लिए रुपयों की व्यवस्था नहीं हो नवें थी, यह कह दिया। छनना एक



के स्वास्च्य व सुचीला की घर की स्थिति समझी। वर्धा गहेंने।

आया ।

वर्धा, ४-९-३७ पि० श्रीकृष्ण नेवटिया, मदाससा, श्रीमन, काकासाहव, नाना आठवने

नाथ में । यापू गूब चके हुए मानूम हुए । स्तर प्रेमर १६५-१०% था । पत्म भी ठीक थी, तवापि वकावट वृद्दे थी। आते समय रेंगी में आये । सायधान केस के कागआत वर्षरा देखें । आकाराम राठी यहां काम सोधने

UF-9-3

सायपान केन के कागज देते । कोर्ट में १२ बजे गये तो आरोपी की कीर से योमारी का गार्टिफिकेट (प्रमाणपत्त) पेस हुआ। ता० २२ व २१ मुफ्रेरहुई । श्री मुप्रावात मोहता से उनके कारखाने में मिले— विराजीतात बड़ गते साथ में । खासकर मारबाडी शिक्षा मण्डल व नवभारत विद्यालय में सहायता के बारे में बहुत देर तक बातचीत। मैंने उन्हें कहा कि १ वर्ष तक दस-दस हजार की जिम्मेवारी आप से लें। जब उनका इनगा उत्साई नहीं विद्या तो कहा कि पाच हजार सात की जिम्मेवारी आप से लें वाच की मैंने कु के के लें की में ली भी में हम के की की निक्ष्य किया है, ज्यादा के लिए शाद में विवार सात नी मानवारी आप से लें वाच की में लू आखिर फिल्महास तो उन्होंने इस वर्ष से वो हजार साताना पाच वर्ष तक देने का निक्ष्य किया है, ज्यादा के लिए शाद में विवार करने का निक्ष्य किया है, ज्यादा के लिए शाद में विवार करने का निक्ष्य हजा।

v-9-30

बहुत से पत्नो का जवाव आज चसा गया। अभ्यकर ट्रस्ट डीड के लिए स्पेशल पावर रजिस्टर कराकर दाण्डेकर के नाम नामपुर भेजा।

नाम नागपुर भेजा । वर्धा-नागपुर, ६-९-३७ वि० गगाविसन व श्रीकृष्ण वर्धरा के साथ नागपुर वृद्धिचन्दनी भेड़िरि, पुनगाव मिल, नागपुर-वर्धा नीन अब वनागपुर वसीन वर्धरा को बातचीत ! मकान के लिए रच्यों को व्यवस्था नहीं हो सकेगी, यह कह दिया । इपननार्ण



नमा नत्त्रमा है । नामत्रान देखने से समा जि. नेम स्मरित हाना नाहिए। षारा सेप प्रेन्ट्रीने भारे सेन्यारणा की रिगोर्ट वही। पीड़ा दुग हुमा-मापुरास के बर्जाय आदि के बारे से । भी न शिलों से पालार ने बारे में स सिहाह के बारे में बाहफीर !

पुरु पिनीयो के पान, बिरु शीकुरण नेपटिया व साथी साथ से। देर तह सामधीर । पि व रमम व गाविशी रमहरा से मेम में आगे । दादा के यहां गमपि में भागे बारको का अभिनश ।

99-4-30

म<sup>क</sup>रराठ जननामान के काम की सभा दुकान पर € से ११ तक। पूनगपन्द, भिरुभोमान, जदन्ताय गिया में । अमनानान सन्म ना मेगोरप्टम व आदिकाम देने । काम प्रयादा किया । हैदरायाद में अरतर हुमैन व हरकोई से उनकी बीबी हमिदा आये। रेगाव डा॰ मधंडा प्रसाद श्रीकारनय सिविय सर्जन गाम मे । बापू ना ब्लड

प्रेगर १६५ 🕂 ११० था। तबीयत बोडी ठीक माल्म हुई। श्री नानाभाई (भावनगर बाली) ने बातचीत, वह मेल से गर्म । 92-2-30 ग्रन्थराज जममालाल की सभा । इस्टेट जमनासाम सन्म में द्रासफर करने

में यारे में परीय अवाई घटे बाम हुआ। चि॰ गमल, जानकीदेवी, कमला, उमा वर्गरा भी थे। चि॰ गंगादिमल, पुनमलन्द व बोडी देर साविती भी वी।

भोजन, आराम, पत्त-व्यवहार । कुमारणा से चन्दा के बारे मे देर तर बातचीत । उन्होंने पानचन्द की कमियां बताई । वह पहले मे जानते थे,

यह भी उन्होंने कहा।

भी गौरीलालजी बजाज को देखने गये। नमंदाप्रसाद सिविल सर्जन भी

आये में । स्वास्थ्य की हालत ठीक नही मालूम हुई । किशोरलाल भाई मथुवाता व गोमतीवहन से देरतक बातचीत । नरीमान-

प्रकरण के बारे में उन्होंने पूछा।

वर्धा-नागपुर, २१-१-३७

६॥ वजे मोटर से नागपुर स्वाना। जयप्रवामनारायण, करंदीकर, देवीश्यान तिवारी साथ में। डा० गारे के साथ गींड हरिजन छातालय के समारम में गये। सभापनि की हैनियन से उद्घाटन निया। टा॰ गरे से गवनेर पार्टी, प्रान्तीय सभा, मरोजनी, अन्यंतर आदि की बातें।

बाटलीयाना, मैनेजर एम्प्रेसमिल, मे मिलना ! बातचीत ।

छगनताल भारका के घर भोजन । विद्यायियों से बातवीत । दाण्डेकर के **पर शारदा से मिलना ।** 

Y। बजे बापम वर्धा आये । सालवेजी साय में । सावधान-केम की तैयारी ।

वर्धा, २२-९-३७ सीनीबाई नागपुर मेल से नई। उमे अकल के बारे में कह दिया। हिन्दुस्तान हार्रोतिंग कम्पनी के कानून मुजब कर्ज लेकर बनाना हो तो बनाओ, परन्तु इनना कर्जा लेकर मकान बनाना ठीक नही रहेगा । आधम देखा ।

मोहनदेवी की मां की मृत्यु हुई। उनमे वितना। बीना को देखा। भागीरपी-बहुन व आशायहन से बातें।

बन्बई मे---कु० हमीदा सैयबजी व प्रवोध आये। शकरलाल बैकर के सामने स्थिति समझी--मुबह व रात को भी।

नागपुर प्रातीय कावेस का समापति मुझे सर्वानुमति से चुना, यह सूचना मियी। पुंबर मावप्रात-केम के थोड़े कायबात देखे। चर्चा। कोर्ट में १२ से ४॥

हरू सार्यान-केस मे मेरी भास एवडामिनेशन पूरी हुई। सारीय आगे की रणी गई। मुझे मुबत किया गया। सेगाव-डा॰ मर्मदा प्रसाद महादेवभाई के साथ पारनेकर व विमनलाल

भाई को टाइफाइड का सन्देह ।

बापू ने बातें --नागपुर प्रान्तीय समापति बनाया थया । बापू ने शगहे की तैमारी रखने को कहा, समग्र जिल्ला, वान्तिकारी लोगो की व्यवस्था, रमीदा का प्रक्त आदि बार्ते ।

22-8-80

भागम । भागीरथीवहन, बोना, शरद आदि को देखा । श्रीमन, शरलाबहन

अस्टी घवर गुनाई। गकरमास बैकर बापू के वाग गेगांव जाकर आये। किगोरसासभाई मध्यूबासा से ध्यारेसास की स्थिति कही। कोई उपाय गिकस सके सो निकासने को कहा। जकरसास बैकर आदि से बातवीत।

मनं भंदुराय निश्न्माहृषा। १७०९-३७ पर्गागप की सभा क से ११ व बाद मे १ से २ व द से ४ तक। पर्यासंप य समा उद्योग मण्डल दोनों की सम्मिन्त समा। पूरु बासू सेगाव से आरोस। उन्होंने अपने विद्यार वहे। जिनु प्रान्ती में कांग्रेस मिनिस्ट्री हैं, <sup>ब</sup>हीं

रणनातमक कार्य निम प्रकार करना, यह शमझाया। जवाबदारी मी बतालाई। यह यामन ३। जजे सेगांव गये। प्राम उद्योग सम के दुरट की गमा हुई। मारवादी वोडिंग से गम्पति-उत्सव के निमित्त सेल-कूद वर्षरा थे।

मारबाड़ी बोडिंग से गणपति-उत्सव के निर्मित्त शेस-बूद वगरा थे। १८-१७ चर्चा सम नभा ८-११ तक हुई। छपलानी, मसानी, शकरशाल बैकर की लेवर कमेटी के बारे में सभा हुई।

बर्धा आहि जोर से आई।

यते, धोते व दादा के घर गणपति-उत्सव के निमित्त गये। प्रसाद, विनीद, भाषण वर्गरा। १९-९-३७

डा॰ प्रकुरल घोप व गोपबन्धुवाबू से वातचीत ! २०-९-३७ पत-व्यवहार ! जयश्रकाशनारायण व शकरसाल बैंकर से बार्ते ! जम्र वर जावेगा डेट-दो महीने में । बुह पहुचे । फल, दूध लिये । मावित्री योडी उदाम हुई । उमे समझाया ।

जह-पूना, २६-९-३७

मुनोचना व मोमेश्वर भानावटी से मिनना । नियना-पडना । मूरजी निक्रा, जीवनलालभाई, शांति साह (हीरालाल अमृतनात) आये। मूलजीमाई को गाधी सेवा सम के लिए पाच वर्ष तक बीस हजार की हर वर्ष महायता के बारे में समजाया। उन्होंने कलकत्ता में विचार

न रके सन्तोपकारक जवाब देने को कहा।

जीवनलालभाई में श्री जेठारामजी के बारे में बातचीत, मदद। शाति के बारे में भी बातें । केजबदेवजी से बाते ।

पूना मेल से चि० साबितों के साथ पूना रवाना। रास्ते में साविती से वाते। उत्तने चाय वर्गरा ली। १ ६० ७ आने का बिल आया। मैंने चिवडा वर्गरा रिया। समका १२ आने आया।

20-2-80

प्रायंना । चि॰ रामनिवास थम्बई गया । तीन साख की लिमिट, बक्छराज जमनालाल में । सुवताबाई को समाज-मुघार की कसौटी व हिम्मत मे ई व महने के बारे में समझाया । कई उदाहरण दिये । रामनरेशजी विपाठी व श्रीगोपाल मिलने आये। देर नक 'हिन्दी-महिर' के बारे में विचार।

24-9-30

हा । दिनशा मेहता के पास आज भी साविती को से गये । कल माविती भो जो तपामा, उमका खुलामा ।

रामनरेशजी विपाठी, श्रीमोशास व सुमहा मिले । साविधी नाथ मे । थी गरराव देव व जार्टल विस्ते बावे।

गर गोजिन्दराव महमावकर से मिले । साविती को पर्णशुरी व बापूजी का उपवास का स्थान दिखाया ।

'मीरा' सिनेमा देखा । गुवताबाई, रूमला, बाहू, सावित्री गाय में । टीर मालुम हुआ। शायन अच्छे थे।

£ 3

य वशी में शिषु-मदिर की योजना समझी। श्रीमन से मारवाडी शिक्षा-मण्डल की बातें।

वगले पर श्री गोविदराव देशपाण्डे, मनीहर पन्त, कोलते 'सावरकर-पर्स-फण्ड' के लिए आये। उन्हें समझाकर कहा कि सावरकर की कार्यस के प्रति जो नीति है, उसे देखते हुए मैं उसमें भाग नहीं ने सकूगा । घायद मुझे इन

बारे में स्टेटमेन्ट भी निकालना एडे। संगाय में बापू में देर तक हमीदा के सम्बन्ध के बारे में विचार-विनिमय। शकरलाल बैकर साथ के थे।

चि० उमा से बाते । दादा, बाबासाहब देशमुख, कर्रदीकर, किशोरलाल-भाई, काले, शिवराजजी, तेजराम बादि से वातें।

नागपुर मेल से थई में वम्बई रवाना, पूनमचन्द, प्रबोध व हमीदा से बातें। बम्बई-जह, २४-९-३७

प्रार्थना । पूनमचन्द वाठिया से जमनासाल सन्स व चांदा मैच फैक्टरी ही बातें । शंकरलाल वैकर, हमीदा, प्रवोध से कल्याण से दादर तक बातें । दादर मे उतरे। केशबदेवजी व आबिट के साथ जुहु आना। नई होपडी बनाने की जगह निश्चित करना।

जुह गये । गौकुलभाई भट्ट मिलने आये ।

24-6-30 जल्दी उठना । प्रार्थना, पूमना । कमल के यूरोप जाने की तैयारी । अर्रावद पकवासा, शाति व उसकी माता मोधीबहुन मिलने आये। मोधीबहुन साथ बेलार्ड पियर गये। जानकीदेवी, मदालसा, भाग्यवती के लिए ती टिकिट नी रुपयो की ली। श्री अम्बालाल साराभाई के लड़के गीतम ह विक्रम भी इसी जहाज से गये। डा० गिल्डर की सड़की मी। कमत क स्टीमर 'स्टेटहार्ड' १ वजे रवाना हुआ। साविती ने हिम्मत रखी। दानीर्ज के घर आराम । वैकर के यहा वालको से मिलना, सेलना, घुमना। साविती मदालसा को चाट खिलाना ।

काग्रेस हाउस में खादी-प्राम-उद्योग, स्वदेशी प्रदर्शनी का उदयाटन किया। ठीक समारभ या।

गौरीशकरभाई से शान्ताकृज मे मिले । उन्होंने कहा कि साविद्यी का धरन

त्यार बहु जावेगा हेहका शामिते के शुपूर पहुँचे शतात हुए जिये शर्माय ही. सभी प्रथम बहु शहुन करणात्र श

### कहन्द्रा, २६-१-३७

पुरीगात व गीनेस्सर नालावती ने मिलात । विख्यान्यदना ।

पूर्णि तिक्का जीतन्त्रात्मारे, गार्डिगार (होगवाद अपूरवाद) लोने। मूरणिमार्ड को साधी नेवा सब के जिल्लाच वर्ष तर बीस हजार की हर बर्दे गराप्टा के कारे से समाराया। उन्होंने कचकत्ता में विचार

भारते मन्त्रीपनास्य जजाब देने को बला ।

जीवन सरभार में क्षो जेडानामजी के बारे में बातवीन, सदद। मानि के कारे में भी बातें। केजबरेवजी में बातें। पूना मेल में विश्वाविद्या के सावपुना स्वाना। सको में सावित्री में बातें।

पूना मल में विश्वावित्रों के मायपूना रवाना। सन्ते में मावित्री में बाते । उसने वास वर्गेश हो । १ ४० ७ आने का बित्र आया । मैंने निवदा यगैरा दिया । उमका १२ आने आया ।

50-6-30

प्रापंता। वि॰ रामनिवास बस्बई वया। तीन लाय की निर्माट, बन्छराज जननालाल संत्र मुबनाबाई को समाज-मुखार की कर्माटी व हिम्मत से दु व महरे के बारे से समझाया। वई उदाहरण दिये। रामनरेराजी दिवारीट क्षेमोपाल मिलने आये। देर नक 'हिन्दी-मंदिर' के बारे से किसार।

२८-९-३७

डा॰ दिनमा मेहता के पास आज भी साविती को ले यये। कल सावित्री को जो तपासा, उमवा खुमामा।

रामनरेशजी त्रिपाठी, श्रीगोपाल व सुभद्रा मिले । साविती माप मे । श्री शरूरराद देव व बाईल मिलने आये ।

सर गोविन्दराक्ष महत्रावकर से मिले । सावित्री को पर्णकुटी व बापूजी का जनवान ना स्थान दिखाया ।

'मीरा' भिनेमा देखा। मुद्रताबाई, कमला, बाबू, भावित्री साथ मे। ठीक मालुम हुआ। गायन अच्छे थे।

24-4-36 प्रार्थना । पूमना, गणेशस्तिङ तक सुत्रतावाई के साथ । रामनिरंदन धुनझुनवाला मिला । कमजोर हो गया । सुव्रतावाईने राधाकृष्ण के विचार

व हम लोगों के प्रति पूज्य भाव बताया। सयाई की व सार्वनिक काम की चर्चा। भगवानदासजी व रतन से मिलना । उनका स्वास्य्य कमजीर लगा। रतन

से वार्ते । हेरे पर भोजन । राननरेशजी ब्रिपाठी से देर तक खुब साफ सार्व बातें । मोहन देशपाण्डे मिला ।

रामकुमारजी नेवटिया आदि से मिलकर घर पर आये।

पूना-जुहू, ३०-९-३७ ७-१० की पूना भेल से चि० सावित्ती के साय बम्बई रवाना । दादर उतर कर जुहू । टेकचन्द के साथ सुव्रतावाई के ट्रस्ट के काग्रज पढ़े व सूचना की। गोपीरामजी रुइया से मिले, बातें । सावित्री के साथ कॉफी सी।

पत पढे। योडा आराम । बाद में साविती के इलाज के बारे में सूचना व्यवस्था । यर्घा जाने की तैयारी। केशर वसैरा से मिलते हुए नासपुर मेल से, ४-४० पर थर्ड में चि॰ मदालसा, गजानस्द व नौकर के साथ वर्घा रवाना हुए।

auf. 9-90-39

वर्धा पहुचे। प।। यजे नरफिट हाउस । वहा से मिनिस्टरो के साथ प्रोनेशन में। हाँ दरे, गुक्त, मिश्रा थे। बीमारी के कारण शरीक प्रोसेशन में नहीं में। दोरो की अस्पताल में बाधी श्रीक तक पैदल जलुस निकसा। ठीर सोंग है। मि॰ मजाना कमिश्नर भी साथ था। झडा अभिवादन-गांधी **योर** में। बाद मे नवभारत विद्यालय, महिला आधम, हरिजन बोहिंग, धर्मात्र मादि इनके साथ देने : सब मिसकर अपने घर भीवन ! सारी पार्टी ने दोपहर को मगनवाडी व मेटरिनटी होम देखा । डि॰ कौगिन तथा मगारी मेबर का मानपत्र हिन्दी मदिर, खादी भण्डार, सत्यत्रभा औपधासव देगा। में साथ में रहा। रात को घर पर सब विलक्षर भीजन । मि॰ सजाना भी में। गांधी-मौर से जाहिर स्वासन् । स्युनिसपुत बसेटी की ओर में भी

मेरे सभापतित्व में सभा बड़ी व मुन्दर हुई । व्याख्यान अच्छे हुए। ११ वर्जे घर पर आये । नर्रोस मिनिस्टरों का वर्णी में टीक स्वायत हुआ। २-१०-३७

तारीख से बापू का जन्मदिन । बापूजी को आज ६८ वर्ष पूरे होकर ६६ वा पालू हुआ । पत्र निराजको ।

थी गुक्लाजी मबी, शिक्षा विभाग, का शिक्षा-सम्बन्धी योजना पर टाउम होत में भाषण हुआ, करीब एक घटे। मुना।

मेगाव गये। बापूजी सीलावती आसर को सेकर अस्पतास आये। सीलावती का टामिल का आपरेशक हुआ। बापूजी ४॥ बजे तक अस्पतास में रहे, बाद में उन्हें तेमाब छोडकर आया। आते व जाते समय मोटर में बात-

चीत । विनोबा का नवभारत विद्यालय में बापू के अन्ध-दिन निमित्त भाषण हुआ

विनोबा का नवभारत विद्यालय में बापू के अन्ध-दिन निमित्त भाषण हुआ
---एक घटा करीब । मुना ।
रिवधकर गुक्क के साथ डा० अगन्नाय महोदय ने घर भोजन ।

गाधी चौक में क्यों आदि के कारण अरामदे में दादा धर्माधिकारी व बासा मा० बाढ़ोने का बायू के जन्मदिन पर भायण हुआ ।

बर्धा-नागपुर-वर्धा, ३-९०-३७ प्रार्थना। पूनमवन्द वाटियां ने बन्छनाज जमनासाम वे वरम तथा बान्द्रा मैंच पैनटरी साटि के द्वारे में विचार-विनिमय।

रामनास व साटा महाजनी (अवीना वान ) आये। मवधारस विद्यालय व सारवाटी विकास महत्त्र के उत्सव और क्रिक्ट

परिषद की व्यवस्था के बारे के बार्यनायकम्, श्रीमन, गर्गाकात, भिष्टे, कारत्येक्ट बार्टि ने विचार-विनियत। भी गीतादेवी, जानतन् के पर भीतन करने गये। क्लिंट, बालभीकः मीटर के एतने से चवनायका सकात्र (यगुना कुटी) देवत हुए लागुर

मीटर से राज्ये से पबतार का सकात (समुना कुटी) देवते हुए नागपुर गये। उमा, सानी, बाबासाहब साथ थे। तितक दिसालय से अध्यवन दुसर व मेटी की सभा हुई। इस्तनाज करा क मैनेजिंग ट्रारटी व मधी मुक्टर हुआ। में सभापति बना। प्रा० को० की कार्यकारिणी की सभा। डा० खरे भी आखिर तह हही। टीक काम हुआ। थोड़ा परिचय भी हुआ। वापस वर्षा। ४-१०-३७

श्री सत्यनारायणजी य लीलावती को दवायाने से जाकर देखा। सर नारायणजी को टाइफाइड हुआ। थोडी चिन्ता। बच्छराज जमनानाल दुजान की सभा व जमनालान सन्स का काम बी याकी रहा, यह हुआ।

याकी रहा, यह हुआ।
पूनमचद वाटिया को दीवाली से बैंक के काम के लिए छुट्टा किया।
पूनमचद वाटिया को दीवाली से बैंक के काम के लिए छुट्टा किया।
पित्र प्रीतिक विकास के चार्ज दिया गया। डारकादास सद्द्या मदद पर।
चारा मैंच फैंक्टरी की ब्यवस्था।

महिलासेवामण्डलकी ओर से नागपुर के मूलाबी के मकान पर ६॥ टर्ग स्माज में एननलाल भाककाकी जमानत से तीस हजार देने का निर<sup>द्द</sup> हुआ। दो बार आश्रम गये।

चा चार आश्रम गया। अस्पताल में सीमात्रसी व सत्यमारावणजी को देखना। मागपुर मेग से सम्बद्ध रयामा। बाती, रामेश्वर,अमतुल, शुक्ता मीहरा<sup>ती,</sup> गोविंग्द साथ मे। वर्ड में भीड थी।

पानिय साथ मा पड म भाड थी। जुह, ४.१०-३७ प्राप्ता। साथर उतरकर जुहू आते समय अमतुल को उसके पर छोड़ा। गौरीजकर भाई में माथिसी के समाज के थारे में बातबीत।

मोरीमकर भाई में माबितों के इलाज के बारे में बातचीत ! जुड़ू में टा॰ विधान राय मिले । देर तक मूरोप व हिन्दुस्तान में परिन्धि पर विचार-विनिमय ।

यर विचार-विनिष्म । वेशपदेश्यों व जमनादास गांधी में मुक्त्य आयर्त वक्से के बारे में हैं वि विचार-विनिष्म, निश्नय । समीश सिंबार करके जसनादासमाई के हम

. ् । म गाबिली से बातबीत । उनके इसाज की क्याप्ती मोर्केट ने छटा इजिगान दिया । भौतितार मार्ट भी आहे। सरिका, माह्यसम्भ व मरियम सार्ट । E-90-30

रात्रहुमारकी विरात्ता, भीतारामणी विमन्ता, भरवती मेतान वर्षण नित्रने अहि ।

मेर्रप्रती आधिकप्रती व दशनक्षर सीत निष्ते क्षावे । मि॰ बारीया, अमनुस रामाम व उनरी भनीजी मिनने आये।

मुमजीमाई से भई होपड़ी का निश्वय ।

हा । बागी अवसरे, बसल अवसरे आये । समुद्रस्तान । देर से भोजन । दीवनना तभाई मिलने आये।

नेनवदेवजी, रामदुमारकी व श्रीवीपाल आये। वेंबटलाल पित्ती भी आया। यही पर भोजन-वानचीत। वेदारमणजी लडीया की स्टेट के बारे में विनार-विनिधय।

U5-90-8U

र्णेक्स्ताल वैकर, राष्ट्रमाई देमाई, चि० प्रबोध, हमीदा आये, धातचीत, त्रिज् । मरदार वस्तममाई में मिलना, बातचीता गुमान्ती की राभा के समापति

वेनना स्वीकार करना पडा। पेरीनवहन के यहा हिन्दी प्रचार की सभा। यही शाम का नाक्ता, दूध-

रीटी गाई। मरीमान मिसने आये । उमे बम्बई प्रान्त के एकाउन्ट के बारे म ममझोवा ।

E-90-30

मि॰ बात्रीसा च म्हाब्रे (इजीनियर) सिलने आये। श्री मीपी बहुन च गान्ती मिलने आई। थी मगलदास परावासा व उत्तरा सदका भी आया। यही भी तत व बातजीन । श्री मुन्दरलाल भूतेश्वर क्षत्रिम वाने भी मिलने आये ।

2-90-30 प्रार्थना । दादर गये । नागपुर मेल ने सीतारामजी सेवगरिया, भगवा- देवी य बालक आये। माटुमा मान्ताकूज होते हुए जुह आये। उनका व्यवस्था की।

अर्थिद पक्षवासा से वातचीत ।

पति बने ।

आये-रहे।

भोजन व काराम के बाद बम्बई। साबिती भी साथ थी। पिठ श्रीमन्नारायण को ज्वर आने की खबर सीतारामजी सावे। दार्ग तार किया। वहां से टेलीफोन आया। जानकी देवी नागपुर नेत्र हे गोविन्द के साथ वर्षा गई। श्रीमम की बोर से बोडी विन्ता। भूनेपवर जिमा राजनैतिक सभा का उद्धाटन किया। दरबार साहब हमी

पूट-पूठ-३७ प्राचना, घूमना। चि० शाती व रामेश्वर साथ मे। वरसोबा तक गरे।

यिक् ला परिवार मिलने आया। अरिबन्द पकवासा से बातें। पत्न विषे । आज इतवार होने के कारण बहुत सोग मिलने आये। मदनसाल बालने व श्री निवास सगढ़का से मारवाड़ी अस्पताल की चर्चा। सीतातावी वगैरा से बातचीत। गोविन्दलालजी पित्ती व शान्ताबाई आये। केशर, नमंदा, पत्ना, बाँग भी। आबिद असी, मूलजी, राजा, प्रभावती, अमतुल आदि परिवार सहिं

99-90-30

प्रार्थना । पूमना—चि० शाती व रामेश्वर साथ मे । चि० साविती मे करीव एक घटा स्वभाव आदि के बारे मे बातचीत ।

जीवनसाक्षमाई व नानामाई (रंगूनवाले) मिलने आये। केसवदेश्वनी न श्रीकृष्ण से बाते। श्रीकृष्ण ने गोसा की शासत नहीं। सरदार से न मूनामाई से बातें। सरदार से ईम्बरमाई के बारें से हेरी राय, गांधीवेशा सप, द्यासती सम्बन्ध बर्वेरा की चर्चो। गगाधर राष्ट्र रेरें

राम, मांधीवेता सथ, घासभी सम्बन्ध वर्गरा की चर्चा । यगाधर राव दर्ग गाँड से मिला। क्षाफिस में पैरीन बहुन से बातें । यधां से टेलीकीन काया। ऐसा मा<sup>तू</sup>र हुआ कि यहां जाना पढ़ेगा। ी मनीपाल कोठारी की सून्यु के समाचार सुने । दु या हुआ। रीमन की बीमारी की जिला। हुँ में मोतिस्ट कैप हजा।

गर्पना । समुद्र-स्नान । नमेदा, फान्ता, वर्गरा भी ये । सोगितिस्ट केंस्प में थी मनानी का व्याव्यान ठीक मासूम हुआ ।

भीमन की अन्वस्थता के कारण वर्षा जाने की तैयारी। गयी को पीछे का राम समझाया, मावित्री में वातचीत ।

पन्न-ध्यवहार। यस्वई रजिन्ट्रार के आफिल में । सूरजमतजी का अग्रेरी वाला मनान बेचा, उनपर मही की ।

वर्षों ने फोन बादा कि श्रोमन की तबीयत ठीक, मत बाजी। इसने वर्षा

जाना व्यक्ति रखा ।

माद्गा होने हुए जुह ।

93-90-80

प्रापना, ममुद्र-स्नान । घगवान देवीजी साथ मे । योडा धुमना । मोगलिस्ट केंद में भी दातवाला वा 'फेटरेशन'-विधान के सारे मे व्याद्यान ।

रा॰ जवाहरलाल, प्रश्चिताला, कथन, नवनीतलाल, जयन्तीलाल, श्रीवहन भारि भाषे । शान्ती, अमृतलाल शाह भी । सब मिलकरे भोजन, विनोद । पत्र लिखना। साविक्षी व भान्ता बम्बई यथे। सर्मदा से भालूम हुआ कि

मीतारामत्री व भगवानदेवी ने नेशर के यहा भोजन करते समय नमंदा से जो बात हुई उससे गैरममूल व सबको इ य पहुचा । रात मे सबी की ममझाने बा प्रयस्त किया गया ।

98-90-30 प्रार्थना, समुद्र-स्नान । भगवानदेवी, भान्ता, नमंदा, दाई, वगैरा ।

भूष्णा हठीसिह व हठीसिह-बालक वदेश आवे।

मे गवदेवशी, श्रीगोपाल, शीक्ष्ण मिलने आग्रे । बातचीत । गुमाश्ता परिपद के बारे में नीट तैयार किये। काशीप्रसादजी आये। थोडी देर वित्र; पत लियना ।

गांपेश्यरसम्बी विदया में देर तक बावधीत। भी भारतम् त्री, भगवानदेशी, नर्मदा, प्रहुमाइ में बातें। इतरी आपनी<sup>र्यर</sup> समग्र पुर गणने का प्रयान ।

राम का भी रीज कर साई यमेरा थाये। 94-90-30

प्रार्थना, गमुद्र---ग्नाम । मान्ता, नर्गदा, भगवानदेवी, विबदा के हार

धमना । मूलजी से जुटू जमीन के बारे में बातें। सावित्री से बातचीत। गरियाला मिलने बायी । हपीने व व वैद्यजी आपै । गाविसी, शशिवाला, शान्ता बम्बई वर्षे । शानुसुमारी (हैहराबाद वाली)

हमीदा, प्रवोध, मनू, उमका भावी वर आये । बानवीत, विनोद, होतन।

हमीदा ने व प्रयोध ने सुन्दर शायन सुनाय ।

व्यवस्था । आये खे :

१६-४०-३७ साबिब्री ने बाते। उसने अपनी वई प्रवार वी वस्पनाए वही, देहेर्स समस्य रूपने तीतारामजी, पन्ना, भगवानदेवी वगैरा शान्ताकूज रहने आज गरे। ही

केणर, नर्मदा, प्रह्नाद से माट्गा मिलना । वातचीत । 

जुहू आये । नर्मदा, शान्ता, नर्मद वैद्य, जाफर साथ में 1 नीद कम आई। १७-१०-३७ प्रार्थना, घूमना। नर्गदा व शान्ता के साथ। समुद्र—स्तान में सर्हे ही भी साथ से के

भी साथ में थे। आज साविती ने अपने मिलो को दावत दी थी। छ: सात जने आ<sup>र्दे</sup> हैं। भोजन, बातचीत, विनोद ।

ergin a fango gunu poju o govor. Jahri poj som govoru poju o govoru som simo g

ا مشرع پیست بی سیمی بیستششش از بادی حسا داسی به بادی می ۱۹۰۵ و

हिमार्कात है के कार ही होत्स्य में उपन् पनन्ते । कतामहास स्वत्रामा व समग्री है। से दिल्ला

**۽** ا

र किराना । पेरिनेजेन्द्र, सुर्वेड, द का विवास स जिलाला । नेलपुर केल से दश्च (काला ) काला कंडनकी, डॉरेन्ट्र, आविदस्थानी साम

बर्चा, १९-१०-३७

मेल में बर्धा पहुंचे। आविद अनी मारापुर गया।

श्री हृदयनारायन्त्रज्ञो सैनपुरी नवे। उत्तयं स्टेशन पर बार्रे। श्रीमन् को देखा। मैगाद गरे। बाबू यदे हुन् मासून हुन्। सीन संही उनदे श्रीयाम वर्गेया की

निर्माय पर । बादू यन हुए मार्गुम हुए । मान न न उप पर नगर । मीटी बादे बर मी । जानदी देवी अमानव जयपुर से ११॥ की गाडी से पहुच गई, यह जानकर

मुगी हुई। आराम----पन्न व्यवहार । विक्षा महत्त्व की सम्रा ।

२०-१०-३७

जन्दी तैयार होतर आवार्ष पी० सी० रेको सेकर नवभारत विद्यासय गर्द। भारताडी गिन्ना मण्डल की रजन-जयन्ती थी। आवार्ष रेका व्याप्यान

मारवाडी गिशा मण्डल को ज्जन-जयन्ती था। जाकाय ६ का व्याख्या हुआ। प्रदर्शनी-उद्घाटन आदि। अनमूषा बहुन, इन्द्रमृति, शकरलाल वर्गरा आये।

क्षतमुषा बहुत, इन्द्रुमान, शकरलाल वर्ग आयः महिला क्षाप्रम —नवभाग्त विद्यालय के पारितोषिक वितरण, नाटक, आदि कार्यक्षमः।

१. देखिये परिशिष्ट

११-१०-३७ प्रार्थना । अनमूबाबहन के माच मान्ता ।

सामी ने टीड बचा विया ।

आचार्य रे के मान नवभारत विद्यालय में माद-मान कीटी। आचार्य रे के मान नेवांच जाकर आना।

आगार्य रे के माथ नेवांच जाकर आना। गयभारत विशालवं में रान को उर्दू य हिन्दी में नाटक हुआ। २२-९०-३७

राष्ट्रीय शिक्षण वरिषद का काम था से ११॥ तक पूर बारूनी के की पतित्य में हुआ। दोपहर को २॥ ने पांच बजे तक समा बती।

२३-१०-३७ मुबह राष्ट्रीय शिक्षण परिषद का काम के से ११, २ से ४॥ देवे छ हुआ। परिषद आज समाप्त हुई।

गाधी-गेवा-सम की मभा रात को छा। से १० वजे तक हुई। २४-१०-३७ मामल स्कूल प्रदर्शनी देखी। पू० बापू भी आये थे।

साम को पबनार गये—सरदार, मधी, मृदुला, डॉ॰ सुंबारायन मिनाम् आदि से साथ। बही भोजन किया। लिगम् आदि से साथ। बही भोजन किया। नागपुर नेल से थर्ड मे कलकत्ता रवाना।

बापूजी, सरदार वर्षरा भी इसी गाडी से बले थे। रास्ते में व स्टेंगते हरें भी खूब भीड थी। आराम कम मिला। सिर में चोडी चोट आ गई। बिलासपुर में रहारी नहीं खोसने देने के कारण कोच भी आया। सुचीता ने सिर हवाया। रहें

में अव्यार तथा 'हरिजन' वर्गरा पढ़े। मुझीला, वीचा, सेतीवटी, तार्ग आदि साम में।

कलकता, २६-१०-३७

कलकत्ता, २६-१०-३७ बापू के पास रहा । उनसे जमा की सगाई, वल्लभभाई के साथ के <sup>मतभेद</sup> मुगीना व प्यारेलाल, बापू के स्वाम्प्य व आराम व भावी प्रोग्नाम के बारे में बाते।

मुमाप व भरद बोस बापू को स्टेशन से अपने घर पर ले गये।

लक्ष्मण प्रसादजी के यहां (२४ राजा सन्तोष रोड, अलीपुर) गमे । यहां भकरतात वैकर, जयसमदास, उनकी स्त्रो व गुलजारीलाल मिले ।

वित्र कमेटी १।। बजे जरदबांबू के घर पर हुईँ। विद्यों ने जो पार्टी दो, उसके बारे, में बर्बिय कमेटी में जो चर्चा हुईं, वह ठीक नहीं सायुम हुई।

# २७-१०-३७

प्रार्थना । प्रमुद्दयालकी हिस्मतस्यिका, गजानस्य, भागीरचजी, वसन्तलास स्रोद कई मित्र मिलने आये ।

ममुरवालजी मे गजानन्द-नमंदा के विवाह का फैमला । जन्मपत्नी की घटना की युगामा आदि । विवाह २७ नवम्बर को । जनेत मे २० से श्यादा नहीं आपे, समय एक रोज; प्रहानाद को वर्षा पत व तार भेजा ।

ग कमेटी--- दा! से ११॥ व २ ने आ। तक । श्री तेर व जवाहरनाम के विसे तृ यह आ। सेर की बोडी गलती बी, इसने अवाहरनान को शेक

। मका । परन्तु जवाहरलाल का ब्यवहार ठीक नही था । पै में जयरामदास, अकरमाल, गुलवारीलाल बादि से सबदूर-मगटन पर सर-जिल्लाल

#### 25-90-20

ंग बमेटी—=॥ में ११॥ व २ से ५ तक हुई। आव धोलाना आजाद ब गिरिम्माल पर कोछ आया। जो वहना या सो नागः सीर में वहा। गिरिप्साल वा व्यवहार सिनिस्टरो के नाम अयध्यतः वा था व उतवी दायने विकाद कोडी वो नेवीस्टि वी मही थी। रना पार्ट में बाहेन के शीमियरो (मुख्य महिखो) के नस्मान न पार्टी।

हो कई लोग मिले। दोनस्य पार्कमे सार्वजनिक सभा हुई। स्त्रियो की शया संक्षता हा।

ारो को आपानी शास न सेन के बारे में समझाया । स्बदेशी ग्रंदर्शनी हारी।

यराज्य मानूम हुई, तथापि जयरामदात व शंकरशात से बोड़ी देरण सगठन के बारे में बातें। २१-१०-३७

र १८-१०-१० अनुत्वान्न, गिरीश्वान्न, आशासता (डाका) सुरवाता, बाहनी की मितने आये। मितने आये। यक्तिंग कमेटी में गये। स्वास्थ्य नरम था। वही विधात रावने व्यक्त १०१॥ डिग्री ज्वर था। यामी का जोर था। दवा तिब दी। १॥॥ दिस्ती स्व

य यवा। आराम । दो बजे के करीब १०४ डिग्री अन्दाज ज्वर हुता।
आल इंडिया कांग्रेस कमिटी की बँठक से जावा नहीं हुता।
१००१०-३७
डाक्टर ने आजवर्धा व मीटिय में जाने की व वर्धा जाने ही मनाएं।
मुद्दालाजों, रामेश्वर जो नोपणी, बनारसी प्रसादी, सहारी, हुतार, मन्यामदासजी विद्ला, जिजमोहन, गोविन्दरासजी मान्यानी, हुतार, क्यां कुण्यामी, स्थामसुन्दर, धन्नू, सीरेट्स सब्दमदार, मुवासातजी, तार है।
जवनामी, स्थामसुन्दर, धन्नू, सीरेट्स सब्दमदार, मुवासातजी, तार है।
जवनामी, स्थामसुन्दर, धन्नू, सीरेट्स सब्दमदार, मुवासातजी, तार है।

पोधी देर विज, जीमवा बहुन, जमा, विस्ता, महार्गीर के ताय [[र्ग्य होमियार मामुम हुई । शक्त प्रमान मुद्द । शक्त प्रमान के अयहार व आवी स्थिति के बारे में विचार विद्वार एक जवाहरमाल के अयहार व आवी स्थिति के बारे में विचार विद्वार कार्येम के काम व विकाय कमेटी है निकलने के बारे में विचार करें पत्रते रहे। विकास कमेटी की मीटिय से स्था, जा। से ११॥ तक। आत द्वारा में में भी एक पटा गया र से ३ तक। एत से आप से न्हर बहिन करें

में स्थापपत का समीदा बनाया। मित्रों को दियाया। उसे आत्र की सोमयार कल देने का निक्कय रहा। कई मित्रों से दियाया। उसे आत्र की सोमयार कल देने का निक्कय रहा। कई मित्रों से दियार-विनिद्ध। सभ्मणप्रसादनी से बहुत देर तक उत्तरी चरेनू वार्ते, विचार-विनिद्ध।

विकास सर्वता है किया व उपात्मवान की दिया। उनकी सम्बद्धाः ।

वर्षिय वसेटी—द्या से ६६॥—१२॥ ने पाच बजे तक हुई। सब्सान्सरम मनो व विचार । मैंने तो इसने मही रहने का ही निश्चय गया ।

बापू बर बन्नामान चिन्नाकार परा ।

मदमनद्रमादनी द उमिला देनी में टीन वालती र ।

नागपुर मेच में बर्कास्वाना । दापू का बरु ग्रेशर सूच बढ़ समा। बह यर्घा की स्वाना नहीं हो नकी।

वर्षा, २-११-३७

मरदार बन्नमभाई व श्वनस्तान मेरे जिस्ते मे आये।

बानवीन, नाम्ना । रायपुर, गोदिया व नारापुर में भिन्न लीग मिलने आये, शातशीत ।

वर्धा पहुचे । बगले पर इनान व भोजन — डा० जाकिर हुमैन आदि के माय ।

दीपावली-पूजन ।

क्षिशोरनालभाई मे गाधी सेवा सध के बारे मे विचार-विनिमय।

3-99-36

प्रार्थना । मेगाव जाकर आया । पू० वा वर्गरा से मिला । बम्बई जाने की रुवारी-श्रीमन्तारायण से बातचीत ।

दीपावली के निमित्त कर लोग मिलने आये।

महिला-आश्रम व नवभारत विद्यालय गये।

चिरजीताल व द्वारकादास से दुकान की बातें पटवर्द्धन व तेजराम से नागपुर प्रास्तीय काग्रेम के बारे मे विचार-विनिमय।

इण्टर में बि॰ विमला, शकरमाल बैकर, बगाविसन के साथ बम्बई रवाना ।

बह, ४-११-३७

इगतपुरी के बाद विमना को घाट दिखाये। शकरलान बैकर से बातें। दादर में सावित्री आई। ठीक मान्म हुई।

दीपापनी के निर्मिण माधववास न मारवाड़ी चेम्बर में मिनत।

U-11-10 मोरिश्रामत्री लोगा. ४१० पुरुपोत्तम पटेल ब बालक, भगवानशत सर्वे माना, मुन्ता, वे सपदेवती च पार्टी, मुक्तदनान, रामेण्डरदामती वर्ते,

रारनाः, मधेदाः,पटित भन्मानम (माद्वीर बान्) थादि मिनने बावे। 99-99-30 वर्षा रो- इहास द्वाहबर आया । उसने सामगांव व आसीना ने बीव ने भयकर मोटर दुर्घटना हुई, जिममें चि॰ रामकृष्ण व श्रीराम से, बहस

बगाई । परमारमा ने श्वेर की । बाध, चीने आदि मिले, वह भी रही। गुषह श्री होशलासजी बाग्यी, हरिधाऊर्जी, गोगीवहम, सीतारामी आदि आग्रे ।

हीरामानजी ने प्रजामण्डल, जवपुर की स्थिति समझाई। रात-जाल मीरोजी, सूचेंदबहम, मुलोचना आये । सन्तो र बहन, राधा व केशव आये ।

92-99-36 मुक्त्रदलासजी के यहा ने विमला को लिया । सफिया को अस्पताल मेहेवा। सीतारामजी से मिले।

टा॰ मेहता व प्रो॰ साह वर्गरा मिलने आये । देर तक बातचीत। 91-99-30

जानकी देवी व नर्मदा से विचार-विनिमय, व्रत, सयम के बातावरण उपवास आदि पर।

मुझे भाज ४६ वर्ष पूरे हुए, मिती के हिसाब से। जुना आकड़ा व नवे वर्ष की बजट, विचार । युझे कसा वातावरण चाहिए बह केशर, शांती भगवानदेवी, नर्मदा, मदानसा, थीमन्, सावित्री आदिनो समझाया। सार्य

में भोजन। सूरजमनजी दूस्ट की सभा हुई। केशवदेवजी, मुकन्दलाल वेद, प्रकाश वर्गरी

श्रीनिवास २६या ट्रस्ट कमेटी जुहू में हुई । जसू माई, शान्ता मेमराज, बडी दास, श्रीनिवास थे। देर तक काम हुआ।

काटन कमेटी भी जुहुँ में हुई, भूलाभाई व शंकरलाल बैंकर के साथ विचार-विनिमय।

नि॰ मावित्रों से योडी देर बातें। उमे समझाया। वह आज डा॰ कुमुद मेहता के यहा गई थी।

जह, बम्बई रेल, १६-११-३७

ममुद्र-स्नान, पत्र-व्यवहार । घुमना, जानकी देवी व मदालसा से भागी प्रोग्राम, बत आदि की चर्चा। सीतारामजी से मिले।

मागपुर मेल मे रवाना।

वर्षा, १७-११-३७ वर्षा पहुंचे। नर्मदा के विवाह की तैयारी बड़े बगले पर हो गई थी, पर

आखिर केशर के आबह से राधाकृष्ण के यहा सामने महप बनाने का निश्चय करना पटा । किशोरीलालभाई से मिलना। बच्छराज जमनालाल के काम की सभा

EÉ I

माम को सेगाव गये। वहां बापू के रहने आदि की व्यवस्था देखी। रात वही भोवा ।

मेगांव, वर्धा. १८-९१-३७

मुबह जल्दी उठा ।

सेगाव से बालकोबा की झोपडी तक पैटल। बाद में घोडा-गाडी में वर्धी

गोंधी मेवा सप की सभा का कार्य हुआ। यहत्त्व की सभा। टीक विचार-विनिमय हुआ। मरदार, गुबाधरराव, जयरामदाम, कृपलानी, शवरराव देव, प्रपुरत बाबु आदि कार्यकर्ता हाजिर थे।

मैं तरसा से मेल में बापू आये। टावटर ने संपासा। बापू वे शाथ गेसाव

भागा । सापु वट्टां शोडा बोले - ध्यवस्था । 99-99-20

दापूर्व साथ पैदल कुमना, देह भील तर । बापूर्वी व्यवस्था । दान मही-दय में बातें ।

रीपातारी ने निधित माधनवाम व मार्याही नेहबर में नितन।

गोविष्ट्रसम्बी भीयाः श॰ पुरुषोत्तमः पटेण व वाननः, परवानसम् शरीः

मानाः मुनाः, ने सबदेशको न पार्शेः मुक्त्यनानः, रादेशस्यामयी वीर्णः राम्या मधेरा, परिन मन्यानम (नाहीर वाने) आदि मिनते वारे।

19-19-30 ार्डार्ड । संघा थे: म्हाने दृहदयर आसा। उनने ग्रामनीय व आहोता है तिस्बी मयसर मोटर दुर्पटना हुई, जिसमे पि॰ समन्दर्भ व श्रीपम है, बहुई मगाई। परमारमा ने धेर नी। बाप, चीने आदि मिले, बहु भी बहूी। गुवह भी हीशामानती शास्त्री, हरिभाऊबी, योपीवहन, श्रीताग्रहरी

आदि आपे : हीरामासभी ने प्रभामण्डल, जयपुर की स्थिन समझाई । राग-जास गौरोजो, धुर्गोदयहम, मुसोचमा आये । रान्तोप बहुन, राघा व केशय आये। ४८-१४-२७ मुफ्टदलालजी के यहां ने विमक्षा को लिया। सफिया को अस्पतात है देखा।

सीतारामजी मे मिले। टा॰ मेहता य प्रो॰ शाह वर्गरा मिसने आये । देर तक बातचीत । ार-पारण जानकी देवी व नर्मदा से विचार-विनिध्य, व्रत, स्रयम के बात्रवरण, 94-99-30

मुझे आज ४८ वर्ष पूरे हुए, मिती के हिसाब से। जूना आकड़ा व नवे वर्ष का बजट, विजार । मुझे कैसा बातावरण चाहिए वह केशर, गाँउ। भगवानदेवी, नर्मदा, मदालसा, श्रीमन्, साविती आदिको समझाया। सार ਜੋ ਸੀਤਰ।

सूरजमलजी ट्रस्ट की सभा हुई । केशवदेवजी, मुकन्दलाल वेद, प्रकाश वर्षरा भागे । आये । श्रीनिवास रुइया ट्रस्ट कमेटी जुहू मे हुई । जसू भाई, शान्ता मेमराब, बड़ी शादन क्सेटी भी जुह से हु<sup>‡</sup>, भुतामाई व शंकरलाल वैकर के साप विचार-विशिमय। चि॰ माविजी में बोड़ी देर बाने । उसे समजाया । वह आज डा॰ हुमुद

मेहता के यहां गई थी। जह, बन्बई रेल, १६-११-३७

समुद्र-स्नान, पक्ष-स्यवहार । घूमना, जानकी देवी व मदालमा से भावी श्रीपाम, बन आदि की चर्चा। सीनारामजी से मिले।

नागपुर मेल मे रवाना । वर्षा, १७-११-३७

कर्मा पहुचे। नर्मदा के विवाह की तैयारी बडे वगले पर ही गई थी, पर साधिर केशर के आग्रह से राधाकृष्ण के यहा सामने सहय बनाने का निश्चय करना पद्या ।

किशोरीलालभाई से मिलना । बच्छराज अमनालाल के बाम की सभा

हुई। माम को नेगाव गये। वहा बापू के रहने आदि की अपवस्मा देखी। रात

वही सीया । सेगोत, वर्मा, १८-११-३७

मुबह जल्दी उठा।

रेगाव में बासकोबा की झोपडी तक पैदत । बाद में घोड़ा-गाडी में बध वाता । गाधी सेवा सब की सभा का कार्य हुआ। महत्त्व की सभा। ठीक विचार

विनिमय हुआ। सरदार, गगाधरराव, जगरामदास, ऋपलानी, शकररा दैव, प्रफुल्न वानू आदि कार्यकर्ता हाजिर थे। कमरुता से मेल से बापू आये। डाक्टर ने संपासा। बापू के माथ सेग

जाना । बाप वहा थोडा बोले-स्यवस्था । 98-99-30

बापू के साथ पैदल घुमना, डेंड् भील तक । बापू की व्यवस्था । डा० म दम से बातें।

यर्धा-गाधी गवा गंघ की सभा में विचार-विनिमय। बापु को देखने हाक्टर लोग गये। महादेवभार्ज में बगाल की हालत पूरी समझी, विचार-विनिष्ध। यापु के पाम जल्दी जाना।

रात को मेगांव मे रहना ।

स्यह ४ वजे प्राथ्ना। बायू वाब्लढ प्रेशर १६४-११४, बोई विला स्यह ४ वजे प्राथ्ना। बायू वाब्लढ प्रेशर १६४-११४, बोई विला संगोव मे महिला आध्य तक पैदल, चि० प्रमावती चौकी तक हाँ है अगरे महिला आध्यम में भागीरबीवहन, आशावहन, मीरा, हीलमा, प्राहि आई।

ਹਾਜੇ। बगले पर सरदार व कृपलानी से देर तक बातचीत। सेगाव जाना । बापू का स्वास्थ्य, व्यवस्था आदि । नागपूर, २१-११-३७

सेगाव में प्रार्थना, ४ वजे उठना। बाद में पैदल वर्धा रदाना। एते हैं सेगाव में प्रार्थना, ४ वजे उठना। बाद में पैदल वर्धा रदाना। एते हैं स्ताराः, ० बज उठना । बाद से पैदल वर्षी रहाताः सेस वर्गरा देखे । बजु गांधी चौकी सक साथ से पैदल । बाद से बोगर्यी में क्षर्मा

१। पैसेंजर से नागपुर। ज्ञिवराजजी, दामोदर, तेजरामजी से बार्ते। गैं। खरे, बम्बावाले, टिकेकर मिले। प्रात्तीय कार्येग की कार्यकारिणी, अध्यकर वेमोरियल प्रात्तीय की

टाउनहास में मार्वजनिक सभा। विजय चिन्ह (द्राफी) श्री गुनते है।

...ु. नवा, २२-१९-३७ में नागपुर से वर्धा रवाना । दामोदर व बन्बारा<sup>दा हर</sup> ٧.

› जीवराज महादेवभाई के माथ समे । २१८-<sup>११८ हरी</sup>

प्रेगर बहुत ज्यादा था। घोटी बिन्ता। ध्यारेलाल कल वस्वई गया। यह मुक्तर विशेष विवाद व बिन्ता। उसे वापस आने वा सार भेजा। दां जीवराज ने बापू के स्वास्थ्य के बारे में देर तक बातचीन। नानपुर वैरु की मा। सेमाव में प्रायंता। बाद से बापू में मेगाव से न जाने के बारे में बाते। अपने विषया पहे। दहे-१९-३७ पुरु बापू से बातें। विनोद। खोटी पुसना। स्वक्त प्रेगर हहर-११० प्रहा। वेहमाभी टीक सामूस हुन्ना। धारेनाल व विजया भी आ गरे।

भागीरधी बहन, नर्मदा व चिरत्रीलान व उनकी मांको देखा। न्यनारायणत्री से हिन्दी प्रचार के सम्बन्ध संवानचीन । २४-१९-६७ पूर्वा स्तब्द प्रेशर १६४-११२।

ारू वे १०४६ प्रस्त १८६०-१९२० | प्रते समय सीचाक्सी, प्रभावती, कारवा विक्रमा से बातें । बाद से अपने ते देपे । एक बाडी देशी। | प्रते पास पत्रवासदान विद्वास काशदेवभाई से वायवणा के रोण्यु है बारे से दिवार सुते। अस्ट को पत्र दिया।

रे योगे में दिवाद गुने : अन्द को पत्र दिया । पीगवान, गुनीला आदि से बाने । शत्र दिन भ्रम ग्रेमोव बहा : बांव देखा :

२४-११ ३७ बागुवा स्पृत्येकर १८४-११२ रहा ।

सापुता स्तर प्रकार १६४-११६ रहा। गैगाव से ग्राहिन्दा आध्या तक वावश्यातक संस्थापनीय करण हुण ४०० भागः।

भागः। भीगनुत्राः स्पानः वेष्यः।

महिला आध्यत्र की शंधा गुरह व व्यवस्था को हुई । चन्द्रमासदासजी से देश सक का स्थीत ।

प्रोड्रों में शहर शहर जाता ! प्राचना अध्युषा केत रू. इसकारण की र

षधौ-मांधी मेवा संध की मभा मे विचार-विनिमन । बापू को देगने दाक्टर सोग नवे । महादेवभाई में बंगाल की हासल पूरी ममशी, विचार-विनिम्द ।

यापू के पास जरदी जाना। राम को नेगांव में रहना।

२०-१-३७

गुयाः ४ वजे प्राधना । वाषु वा स्वड रेहार १६४-१६४, योगी विल सेगाय मे महिला आध्यम तक पैदम, जि० प्रभावती बोडी तक मा आर्ट । महिला आध्यम में भागीरधीवहन, आषावहन, योगा, मीलम्मा, बा यात । यात प्राप्त में सुप्तानी से देर तक बातपीत ।

रोगाय जागा । याषू का स्वास्थ्य, व्यवस्था आदि । नामपुर, २५-१५३७ याषू का स्वष्ट प्रेशर २२०-११६ रोगाय का प्रार्थना, ४ बजे उटना । बाद के पेदल क्याँ रवाना । राजे रोगा वर्षरा देशे । कनु गांधी चीकी सक राय में पैदल । बाद से पीरा-प

जन्मा स्था आकर नामपुर जाने की तैयारी। सम्बद्ध ते— दाव मिल्डर व जीवराज मेहता वापू को देपने आये। स्टेंग पर वातचीत। १। मेहेंजर से नामपुर। विवस्त्रजों, हामोडर, तेजरामनी ते वातें। में पर वायायाले, टिकेस्ट मिले।

प्रात्तीय कार्येण की कार्यकारिकी, अध्यक्तर भेमोरियन प्रात्तीय करें? राउनहार में सार्वजनिक सम्रा । विजय पिन्ह (दूरको) श्री मुस्त ने री। नागपुर-वर्षा, २२-११-१७ ५-४० की पैसंजर ने नागपुर से वर्धा रवाना । दानोक्षर व वस्वानासा सार्व में।

\_\_\_\_\_\_

प्रेतर बहुत ब्यादा था। थोडी चिन्छा। प्यारेलाल कल बम्बई गमा। यह मुक्कर विशेष विचार थे चिन्ता। उसे बादम आने का तार भेजा। देर जीवराज से बापू के स्वाध्य के बारे से देर तक आतयीत। नागपुर में ते से प्राप्त । यह से बापू से सेगांव से ज जाने के बारे से बाते। अपने विवार को प्रार्थता। यह से बापू से सेगांव से ज जाने के बारे से बाते। अपने विवार कहे।

२३-१९-३७ पु॰ बापु ने वार्षे । विजोद। थोडा चुमता। एनड ज्रेमर १८४-१९२ रहा। पेरम भी ठीत मानूस हुआ। स्वारेतान व विजया भी आ गये। भागीरथी बरन, नर्महा व पिरजीनात च उनाडी मां को देया।

गान्तास्यकानी ने हिन्दी प्रकार के गाव्यक्त सं वातन्त्रीतः। य<sup>ड-</sup>१९-१७ बातु का रणद प्रेत्तर १६८-११२। पुगते गम्ब की नावली, प्रमावली, कांग्वा विजया सं कार्ये। बाद से अपने

पूमने प्रमुख भी ताबनी, प्रमावनी, कारता विजया से स्विते। बाद से अपने मैत देश (गृक्त बादी टेप्पे) । स्वापु के पास प्रमावनाश संबद्धता व सहादेवभाई से क्षत्रकार के ही टेस्पू के सी के विकार करें। स्वाप्त को प्रमावन की पास ।

क्यांद्र के पार्गपानवानदान विरुत्त के सहादेवकाई से कावकार के होते के सारे से क्विकार मृति । जब्द को पत्र दिया । मीरावहन, मुद्दीमा आदि में काति ।

निर्मिद्त, मुफ्तिमा आर्थित वार्तः भाजंदित भर निरोच पहाः गांव देखाः । स्थ-पुन-देख वार्तुका स्पट फ्रेलर १६ <-११६ पहाः

निर्माय सामित्र आधाम नवं वावस्ताहर सामावित वान हुए रेन्स स्थापः स्थापः

भीमत् का स्थान दशाः। भीट्या अध्यम् की नथा श्वाट कथ्यम का हुई । भन्यमानदार्ग्य है। हेर कक्का स्थीतः

को हुई विशाधक का आहार क्षाया का मुख्य कराग । इ स्वत्यक इंग्लेड

25-77-30

यापू ना राष्ट्र प्रेशन १६४-११२, शास को १८०-११०। गेगांय मे भौती तक जाजूजी के साथ बात करते हुए आये। मगनपारी-ध्युजियम के बारे मे विचार-विनिमय। गर्भदा ने विचाह के बार में विचार, व्यवस्या आदि। विदलानी सावर्गात ।

प्रभुदसाराजी वर्षरादग घर के वसीन भौकर मेल गे आये। बात<sup>बीर</sup> स्ययस्या सुन्दर मी।

भोजन करके सेगाय। प्रार्थना घल रही थी। बाद में कई कार्यकर्ताती शासें।

२७-११-३७

¥ यजे प्रार्थना । यापूका ब्लड प्रेशर मुबह १६२-११२ । शाम प १००-११० रहा। मुग्नालाल, विजयायहन, पारनेरकर, यलवर्तीयह, कन्तू से व्यवस्या जा

की यातें। विजया को ठीक तौर में समझाया कि वह अच्छी कार्यकर्ती की सकती है। पैदल वर्घा। रास्ते मे घोडा-वाडी मिसी।

थी प्रभुदयालजी वर्णरा जनेतियों को महिला आधम, नवभारत विवानव य हरिजन बोडिंग वर्गरा दिखलाया।

भाज नर्मदा के विवाह तक उपवास किया। फल वर्गरा भी नहीं लिया। पन्न-व्यवहार । चनश्यामदासजी, सदमीनिवास आदि से बातचीत। नमंदा का विवाह सपन्न हुआ।

25-99-30 सुबह बापू को सेगाव देखकर धनक्यामदासजी के साथ आये। स्वास्प

साधारण । प्रमुदयालजी, नर्मदा, गजानन्द वर्गरा को सहिला-आधम, नवभारत विद्यालय से गये। वे लोग क्षेत्र भी खेले। प्रभुदयालजी ठीन खेले। वापू के साथ प्रार्थना का बानन्द । गजानन्द, नर्मदा व प्रभुदयालजी से बार्ते ।

राही ही । सकता च दक्क हैंगा के ब्रामान्त्री कई । बहुमान पहुंचारेत । बापु को मेराचि देखकर क्षाद्य (अपन्यत्र देशा ही है ) परार महाराजी हिल्ला व सहसीरित्यार के देव वक बारामीत । दोसी आज हिन्ती व राप्ती हो ।

मेगाव, ३०-११-३७

हिन्दुरापन ट्रेरिय बावती के धारे में स्थिमदास, चिरजीलाल, पुनस्बद, मीराप्र में बारबीन । कमामा । मार्च नव दुमना नोई होतियार आदमी देउवर एनमे हासिस करना । जुना बाम रुपटाना । भौवारी वा फैनला ।

9-92-30 प्राप्ता । बापू में फिलना । यूमते हुए बाल्कीबा की देखा । जानकी देवी व गोतीगई में उनगी नियति यर बातभीत विचार-विनिधय । बापुत्री को नागपुर दुनिवर्गिटी काक्टरेट की पदवी देना चाहती थी। बायू

ने पहा, में योग्य नहीं हु। विनाद आदि।

हमारप्पा, भारतन, भीतादेधी वर्गेश आये।

वर्धा, २-१२-३७ मुबर बापू में मिलकर बर्धा रवाना।

राजासाहब मिले । मोनीबाई व विजया से बातचीत ।

दिनमीहन गोयलका को बम्बई में काम करने के लिए सवा सी रुपये मानिव पर ता० १५ दिसम्बर से रखा। वह अपना निजी दूसरा कोई काम नहीं वरेंगे। फाटका विलकुल नहीं वरेंगे।

गगावाई धलिया व सक्सी से बातें।

संगोद पैदल गरे। चि० शान्ता साथ। बापू मे मिला। रात को वही रहा। सेपाव. ३-९२-३७

भार्यना करके फिर सो गया । नाश्ना । बापू से विनोद । लिखना-पदना । बापू ने बुलाया । हिसामये वातावरण को दूर करने के लिए हम लोगों को जोरों से प्रयत्न करने को कहा। जल्दी मोना ।

# 25-11-10

मानु का राव्य येतार हुई इ-हुहुन्, साम को १८०-११०। मिनोप में भौकी तक आजुजी के साथ बात करते हुए आरे। गण रक्षा हो अपूर्व प्रकार के बारे में विचार-विनिमय।

मधेरा के विकाह के बार में विचार, स्पत्रम्या आदि। सिनार ने

बारधीर : प्रभुदयाल को वर्षना दम घर के वासीन मीवर मेल में आये। बन्ही भ्यवस्था सन्दर भी ।

भोजन कक्ते नेदाप्र। प्रार्थना पन रही थी। बाद में कई नार्दशर्यों **ब**रचे । २७-99-३७

भ बन्ने पार्थना । बाषू का बाद में सर सुबह १६२-११२। शह वर्ग \$40-250 2711

धुना शत. विजयायहन, शास्तेरकर, बनवंत्रमिह, बालू में व्यवस्य वरी भी य'ने । विजया को ठीक शीर में ममझाया कि वह अच्छी बार्ड में सर भी है। पैरण वर्धा। रास्ते से बोडा-पाड़ी मिली।

भी पंभुदयापथी करेता कोतियों को महिना आधम, नवमास्त विकास ब हारिजन बोर्डिय बदौरा दिखलाया। आज नर्दश के विवाह तक उदबाम किया। चन बर्मेस भी नहीं निवा

९५७ यव रृहर । चण्यामधालको, सस्मीनिवास आदि से बाउवीट । गर्भरः का विकाह स्टान्स हुका ।

35-99-33 स्राप्त बाप् को सेपांत्र देखकर जारवामदानदी के मान

£.7.44.1 रपुरवाचची, वर्षहा, वजाबन्द वर्षहा की विष्णालय से दरेश वे तरेन हेत की होते।

बापु के साथ प्रार्थना का बानन्द । यक्षानयः नर्वदा व प्रयुद्धानकी से 🧸 जर ७-१२-३७

राजा में नैयार होतर बादू के इस्त्रे में स्त्रे। प्रादर एकरे । बहा ने बापू को जुड़ के लाये । अपनी छोटी बुटिया में बापू देठे। बुछ ग्राया । उन्हें तो यह फनन्द आई। नया मदान व विडला हाउम दिखाया । डाक्टरो ने नये मनान से मर्दी बताई । बापू को विटला शाउम मे गर्य । वहा ध्यवस्था की । याना-दीना अपने यहाँ रखा ।

माम की प्रार्थना नये महान के नामने हुई।

हा॰ जीवराज, दिन्टर, बाह, रजवजनी वर्गेग आये। बापू की सपामा।

जह, द-१२-३७

बापू को रात में नीद ठीव आई। बापू के साथ घूमना। डा॰ जीवराज वगैरा ने बापू ने पेशाय व खून वर्गरा की जाच की। पन्न-व्यवहार । सिलने-जूलने बालां की तथा बायू की भाति मिले, ऐसी ब

अस्य ब्यवस्था की ।

मीतारामजी से बाहीं।

गाधी, परिवार मिलने आया 1

मुक्त क्षायन वक्स लिमिटेड की सभा जुह में हुई।

£-97-30

बापूको रात को नीद ठीक आई। माति भी मिली। डा॰ गिल्डर व जीवराज ने तपासा । वापू के माथ घुमना । दवनभाई से मामवने के बारे मे बार्ने। धीमन्तारायण वर्धा गया। उससे बातचीन ।

मुकन्द आयर्ग दक्स की सभा हुई। आज की सभा में रामेश्वरजी, मुकन्दीलालजी, वेदप्रकाम, लासा, शिवराज, किमनलाल, केमबदेवजी आर्थि है ।

90-17-30

बापूका वजन ११२ रचल हुआ। बापूके माथ घमना। हरिहर गर्मा (अन्ता) से बातचीन। बापू की इच्छा के कारण उन्हें मिलाया भी, परन्तु वापू को दू ख पहुंचा । यहा आने की जरूरत नहीं भी कहा।

यर्था ४-९२-३७ पैदल जाननी देवी के साथ महिना आध्यम तक गया। रास्ते में बातरी रेने यक गर्ट। आध्यम के पाम से चोड़े की गाड़ी में। बगले। रास्ते में बार्ट

गायन म में नयभाग्त दिद्यास्त्य, महिला आश्रम, आदि वे बोरेम हीह

विचार-चिनिमस हुआ। उन्होंने सेगै भूचना स्वीकार की।
जागरी स दासंदर मोटन से नामपुर बये। बहाँ मारवाही छात्रों साम्मेगन था।
सान मेगन था।
सान महादेवसाई के साथ मोटर से नेपाद जाकर छारे। की
पान न्यारस्य बेगा ही है। गुबह ध्नड सेगर २००-११४ करीन बदोपहारी
१६०-१०-१ दोपहर का ठीक है।
चिक सामग के साथ सहिता आध्यम से नाना व मागीरवीवहन है
यानचीत।
प्राचना के बाद कई सानों का खुलामा। मुचनाए बहुनो को हो।

भ-१२-२७ पिरल सेगाव रचाना—फेलर, उसा, रामकृष्ण, धीराम, सातावाई बर्गण साथ में। सब पैरल लेल। डा॰ जीवराज मेहता व नमंदा प्रसाद वहां आये थे। सब पैरल लेल। डा॰ जीवराज मेहता व नमंदा प्रसाद वहां आये थे। सवीचे मे दाल-वाटी की रसोई, वही भीजन। डा॰ मेहता से बातवीव। डा॰ जीवराज के जामह से कस मेल से बायू वे बन्बई (पुहू) जोने का निरमय किया। तैयारी, टेलीफोन वर्गय किये। सेगा से स्वाद से अपने सिवा। सेगाय आध्यम की स्ववस्था। बायू ने ६ वजे के करीब मीन सिवा।

६-१२-३७ ४ वर्ने प्रायंत्रा । बालू का मीन । नामवा, जानकी देवी व उमा के साथ पंदल वर्षा । यस्ते में बातचीत । वर्ष पर डा॰ दिनचा मेहता (पूना वाते) आये हुए थे। उन्हें सेनाय प्रेजा । नातवाडी-वर्षा तालुका व खादी स्वावसम्बन पर विचार-विनियम । बर्म्य की सेयारी ।

ा तपारा । बापू को लेकर मेल से बम्बई रवाना हुए । रास्ते मे बापू को जरा शारीरिक आराम मिला । विचार घलते रहें <sup>।</sup> 37, 0-92-30

या बाल में लीपार हो कर बालू के हमें में सबे।

द्वार र जने (१९०० प्रभूत १००० गण । अपनी छोटी हुटियाँ में बार्यू बेटे । हुए छाता । उन्हें तो या पनस्य आईं। नमा मनान व विश्वा हाइन दियामा। टास्टरों ने तमे मनात में गर्से बताई। बार्यू को विश्वा हाइन दियामा। टास्टरों ने तमे मनात में गर्से बताई। बार्यू को विश्वा

गाम की प्रार्थना क्ये सकात के सामने हुई।

डा० जीवराज, रिन्डर, बाह, रजवबली वर्गरा आये । बापू को तपासा ।

स्तू, स-१२-३७ बादू को रात में तीड टीक आई। बादू के साथ घूमना। डा० जीवराज वर्गरा ने बादू के पेराब क सून वर्गरा की जाच की।

पत-श्ययहार । मिलने-जुन्ते यालो की तथा वायू की शांति मिल, ऐसी ख अन्य व्यवस्था की ।

मीनारामजी से वार्ते।

गाधी, परिवार मिलने आया।

मुकन्द आयर्त यवमं लिमिटेड की सभा जुह में हुई।

E-97-30

बापू को रात को नीव ठीक आई। जाति भी मिली। डा० गिरडर व जीवराज ने तपासा। बापू के नाथ धूमना। बबनभाई में मासको के बारे से बार्ने। श्रीमन्तारायण वर्धागया। उससे यातपीत।

यातपाता मुक्तन्द आयर्गवनसँगी सभा हुई। आज की सभा मे रामेक्वरजी, मुक्तन्दीलासजी,संदप्रकाश, लासा, शिवराज. किशानसाल,केप्रायदेवजी भादिये।

90-87-30

बापूका बनत ११२ रस्तत हुआ। बापूके साथ धूमना। हरिद्र पार्म (अल्ला) से बाराबीन। बापूकी रूब्छा के कारण उन्हें मिलामा भी, परन्तु बापूको हुत्य पहुचा। यहा आने की अरूरत नहीं मी कहा।



## 9६-9२-३७

बापु के साथ घमना।

मर विश्वेशवरेया मिलने आये। आटोमोबाइल कंपनी के बारे मे बात की। दिनशा पूना गये । ट्रीटमेन्ट उनके आदमी ने दी ।

पत्र-व्यवहार, चर्छा ।

बापूको आज डा० गिल्डर व कीवराज ने तपासा। शाम की ब्लड प्रेशर च्यादा मालम हला, विचार।

96-97-36

बापू के साथ घुमना। दिन में भी उनके पास रहा।

9=-92-30

आज भी बापू का बनड प्रेशर कम । उनके माथ धूमना ।

बाप के पाम, चर्छा।

20-92-30

बापु के माय घमे। आबिद अली व दामोदर में बार्ने । यता के जवाब व बम्बई काग्रेग-चनाव की धातें।

मये घर में प्रवेश, भीजन। मिल्या, मरियम, गीवारामजी आदि आये। रामिशन डाप्रसिया, शमेश्वरताजी विदला वेशवदेवजी से देर नक

सामें । प्रार्थना के बाद के शबदेवजी, आबिदअली से हिन्दरनान हाउसिए कम्पनी

के बारे में बातें। 29-92-80

पीठ में दर्द श्यादा मालूमें हुआ। बापू ने शव शवन को बहा। रामिकनन शानिया के अखह ने नर पूरयोत्तमदाम न भिलन आज प्रथम बार बम्बई जाना पदा। उन्हें मिलाया। गीयेन्ट की बाने।

बापू वे गाय योहा युमना ।

महाराजा रीवां बापू वे दर्शन को आये । उनसे बावसीत ।

२२-१२-३७ यादयजी येंद्य य रामेश्यरदासकी विद्वाना आये । बापू के 🖩 मेरे स्वास्य है बारे में बातमीत ।

वर्धा जाने की तैयारी—नागपुर के चुनाव के लिए, पुगते गमय महादेवजी, छाजराम से बार्ने ।

जुह में मीतागमजी में मिलते हुए बोरी बन्दर । दामोदर, सहदेव साहरी वर्घा-नागपुर, २३-१२-३७

मेल में वर्धा पहुचे। चर ने मेटर्रानटी होम गर्व। भागीरवीवहन रो राटकी हुई, उसको देखा ।

**पर** पर बाबासाहब से नागपुर-चुनाव के बारे में बातचीत। जल्दी भोजन करके मोटर से बाबासाहब, दामोदर व सहदेव के मा नागपुर गये।

नागपुर-आफिम से कोई नही मिला। भारका भी नहीं था। पूनमचन्द य ढयले के घर व ऑफिस । बहुत देर तक समझौते का प्रयत

कोई राम्सा दिखाई नही दिया। रात को है बजे बाद वर्धा पहुंचे। 28-92-30 काकासाहव से ऊपा के सम्बन्ध के बारे में तथा बाबासाहब से नागुर

के चुनाव के बारे मे बातें। बाबासाहब व दामेंदर को नागपुर भेजा। जाजूजी, किशोरलालभाई, नमंदात्रसाद सिवित सर्जन, सीतावती, वार्ज-नायकम, श्रीमन्, संक्ष्मीश्वर सिन्हा व प्रो॰ रामनारायण मिले। हैदराहा की बहनो से बातचीत ।

शिवराज माफी मागने आया। कालूराम, द्वारकादास व चिरजीताल से दुकान व मुकदमे बारि ही बातें।

सेगाव गये। वहा बापू के समाचार कहे।

चान्दा मैच फैक्टरी, तेजेराम, सिनेमा आदि के बारे में ।

महिला आश्रम मे प्रार्थना । マギ-9マ-३७ प्रायमा । चि०णान्ता व पूनमचन्द बाठिया से बातचीत, बैक आफ नागुर, हाजुजी व चिरुदामू की नताई ने बारे में विचार-विनिमय। महाराष्ट्र चर्छा मध्यके धारे में चर्चा।

भागीरधीबट्न व परमानन्द को देग्रा ।

नालवाडी—विनोवा वा मृत्दर भाषम्, वर्षा तालुका मे खादी उत्पत्ति के सम्दर्भ मे विचार-विनिषय ।

र्माह्ना आध्यम—मु० उबोल्मा ने विनमस का उत्कव ठीक निया। गराबितन में बर्धा म्युनिमिधन क्येटी के सबध में विचार-विमिध्य। २६-९२-३७

मसर बाह्म बमेटी में चुनाव के सिक्षमित में मानपुर के सिए ६ बने रकाना । बाह्य करन्टीकर, सामोदर कराँदा माय में । यहने तिलक विचानय गये। बहा थे मच मंन्टरों में बूपमा, स्ववस्मा, मगर ना॰ कमेटी का स्ववहार बाबासाहब व मेरे सिए भी अनुमित रहा।

जितना न्याय देना सम्भव था, उसना प्रयत्न रखा। श्राय दिन भर घूमते रहता पक्षा, भोजन का समय छोटकर।

गिरधारी के यहा भोजन।

का श्वर से मिलकर व पटवर्धन को सूचना देकर राप्त की मीटर से ६।। क्षेत्र दर्श पहुचे।

२७-१२-३७ श्रीमन् में नवभारत विद्यालय के निए सरकारी ग्रान्ट लेने, प्रिसिपल,

ध्यापारी कीर्म, आदि के सबस मे बिचार-विनिमध । २८-१२-३७ महिला परिपद के लिए नागपूर गये । आशाबहन, उमा, लीलाबती साथ

में ! राजकुमारी में मिनना, बातचीत । महिना परिपद में राजकुमारी का मुन्दर भाषण । मुझे भी बोलना पड़ा । परिपद में जमाब ठीक था। राज को बापस वर्षी १० वर्षे बाद पहुंचे ।

क्षामानहृत, नीनावती, धीमन्तारावण साथ में ।
२९-१२-३७
पूमना, नालवाडी । विनोवा से विकया, महादेवी अम्मा, सहदेव, आदि
के बारे मे बातचीन ।

बामासाहब देशमुख से नागपुर चुनाव के बारे में बातचीत । उन्हें व दामोदर को एक्सप्रेस से नागपुर भेजा। मथुरदाराजी मोहता मिलने आये बांग्रेस आदि की बातें। र्थंक आफ नागपुर के बोर्ड की सभा हुई।

सेगाव जाकर आये । वहां प्रार्थना में ठहरे । झह्याभाई का मामता। 30-97-30

गुबह जल्दी तैयार होकर, नागपुर के लिए नौ बजे निकतकर, ११वजे वहा पहचे । साय में गोयधंन, चिरजीलाल, रामकृष्ण, जाते समय थे। ११ से ७ वर्षे शाम तक तिलक यिद्यालय में ही रहना पड़ा। नागपुर नगर तालुका द मधी, आवीं, हिमणपाट, नागपुर (अवंन) को पेटियां छोती गई। परिणाम जाहिर किया गया।

मागपुर से मोटर से वर्घा। घर थोडी देर ठहरकर रात को ही एक्सप्रेस से धम्बई रवाना । दामोदर साथ में। जुह, बम्बई, ३१-१२-३७ मनमाड के बाद नाइता किया। रेल में कागजात देशे। पक्षों के जवाब लिखवाये। दादर उतरकर, २।। बजे करीब जुह पहुचे।

केशवदेवजी, रामेश्वरदासञ्जी से. शक्कर, सिधिया भादि की बातें।

## 9835

## जह-बंबई, १-१-३८

बापु के साथ युमनी। श्री धर्मनारायणजी (मैनप्री वाने) व हृदयनारायणजी आये। उनने

घोरी देर बानचीत । मरदार वल्लम माई, राजेन्द्रवावू, भूलामाई, जयरायदाय, शव रशव देव, शकरलाल बैकर जुह आये। याँचम कमेटी के सम्बन्ध में देर तब विचार-

विनिमय होता रहा। प्रार्थमा । बाद में णरदवाबू व उनकी स्त्री भी आई ।

2-9-35

मुबह जल्दी तैयार होकर बायू से मिलकर बम्बई। प० जवाहरलालकी से मिलना। बाद में विडला हाउस, राजेन्द्रबाबू, सरदार, जयरामदाम, भूलाभाई, कृपलानी आदि से विचार-विनिमय, अपनी

मीति के सबग्र में विटला हाउस मे ही भोजन । विका कमेटी १॥ से ६ तक

विका कमेटी के सबको ने सबीना स्टीमर सिन्धिया का देखा। साधारण स्टीमर ठीक था। जवाहरलाल को ताज मे छोटा। विडला-हाउस, वहा आपस मे खानगी

चर्चा, विचार विशिष्ट ।

3-9-35

मुबह् जल्दी र्तवार हुआ। बापू से मिलकर बम्बई। विकास क्येटी दा। से ११। य १।। से ३। तक हुई। बाद मे प० जवाहरसात, मौलाना आजाद सरदार, राजेन्द्रवावू, राजाजी, बावू से मिलने जाये । मामूली वाते । 'जानको-क्टोर' में नाश्ता, चाय वर्षरा । बातबीत ।

मुद्यप्राप्तन्त भे उभकी भागमिक स्थिति के बारे में विवादिनियम्य साधारण्या त मदन की गमाई—विवाह आदि के सर्वध में वार्ते। मृदह वर्धे भीतनः। कमामा मेमोरियम् मीटिन ६॥ से ८ सक जाल नवरोत्री के यहाँ हुई।

४-१-३८ उन्हों नैयार होइस बम्बई जाते समय बायू से मिनकर कन हो ही

न हा।
यि ग न मेटी मुबह =11 से ११।1 य १२।1 में = सक हुई। महत्व को बर्बे
य दो मत्रव से ठराय पास हुए, गासकर काबेस बरी नीति—मिनिस्टी के
मामनों म य हिंगा आदि के बारे से म्यट की। बिहार किसान समाहे
यारे में ठीक चर्चा, विचार-विनियत।

५-१-३= पूज्य यापूजी ने, कल शाम को उनकी लकडी, जिस पायल मुस्तमान ने पण्टी थी, उस घटना का हाल कहा । ♣०००

कुपनानी व जगरामदास मिलने आये। बापू को कल के दोनो ठहराव ठीर मालूम हुए। बन्दर्द, राजेन्द्रबाजू, सरदार, राजाजी, भूलाभाई, जयरामदान, वेर आरि

सम्बर्धः, राजेण्टबाबू, सरदार, राजाजी, भूलाभाई, जयरामदाम, खेर आरि से बातचीत । मिनिस्टरो के व्यवहार के बारे में विचार-विनिमय। नेपाल के मेजर जर्मल जिलले आये। गोपीबहन, पेरीन, नरगिस, प्रूरवी भाई वर्षरा आये। सरदार, राजाजी, कुपलानी, शरदबाबू भी।

बापू से मिनकर फिर बम्बई। रामनारायण सन्स की समा में बोड़ी देर, व्हें हाजर का सौदा प्रश करते व जमीन के बारे में विचार-विनिमय। रामेश्वरजी विदला से बार्गे। दा॰ देमाई को दाढ दिखाई। उन्होंने निकासना जरूरी सनझा, निकार्त दी।

षडं व इत्टर मे भीड, सेकण्ड मे वर्घा रवाना । वर्षा, ६-१-३८

वर्धा तक चिता केम के कागजात पडे। वर्धा पहुचे। तयले पर आकर चिता केस के कागजात—वङकस, करादीकर, कालूराम के साथ देखे । १ बजे कोर्ट में गये । जयवन्त के न आने के कारण कोर्ट ने मेरी गयाह छोड़

. दी। महिला आश्रम में धारे पडितजी के दो घवन सुने।

७-१-३८ सुबह स्टेशन येवा ! मीनारामजी, भगवानदेवी वगैरा आये ।

त्रीगाद जाबर मिलकर आये। बालकोबा से मिलना। नागपुर से श्री पटवर्धन में ढवने आये। थोडी देर बातचीत।

कोर्ट ने चित्रा रूम आज गुर किया। बुलाबा आने पर वहा गये। १ मे २ वजे तक दिवाम, नामपुर वाले जयवन्त की ओर मे, शान्ताराम

१ मे २ बजे तक रित्राम, नागपुर वाले जयवन्त वी ओर मे, वर्गन ने विद्या।

पवनार में गाम का भोजन, २०-२१ लादमी साथ थे। श्री घरे व रमावाई के मुन्दर भनन हुन्। ६-१-३६

पूरु बापूजी बस्पई से आये । श्टेमन पर पैदल जाना । बापू बाले पर आये । विता केस की वर्षा ।

चित्रा कर वर्षाः। कोर्ट मे १२ मे १॥ व १॥ मे १॥ वर चित्रा केस. से रिकास मि० घानताः राम यसीतः, नासपूर ने चलायाः।

राम यहात्र, नावपुर न चलाया। वैद आप नावपुर नी सभा हुई। पुरयोत्तमदाम आजोदिया के पर समेश्वरती (श्रुनिया बाने) के साथ

भोजन ।

९०९-६६ बार्र वेसर के साथ पैदल नेगांव । बेसर सः उगवे भावस्य, रहन-महर बीमारी परना प्रत्याद वर्णना वे बारे से बासे । उसे समस्ताना ।

सामार पत्नी महत्त्वद वर्गाण कार में बाहत इस सम्माताता । तिथाक जावन प्राप्त महादेशभाई का ताब नावधीत । उन्हें हरिष्ट् कांग्रेस तक पुरस्काराय नेते को कहा । यहन्तु कोई यस नहीं निकरण । बाह मी हरूपत के मुनाबिक महादेशभाई मुनाबतात प्रोक्षाम आदि । स्थान प्राप्त केते ।



भृद्ध १-३८ इतात हैरात कारवाई, मान्या गांव में हे माने समय मीटर में

कोका भारत शांव है।

कृष्णा गरी भीता जामती, मनीतन्त्रभावे ।कृष्णा तो कन्यक्षामुर्वी। भारता से महिषा सन्दर्भ के बारे से हिमार-विनिष्णाः भाषातास्त्राम्य के स्थापना के साथ जिल्ही प्रपार के बारे से विकार विशेषस्थ

गर भारत विद्यासत व मारवादी जिला बन्दर वे बारे में भी। गर्मावरण विश्वीमान, पूनमधार, दाबोदर, मोरा, बनसवार्द सेने रमाबाद, मेरादेवी आदि वे बागधीत। बमसा सेले से विबहसर स्पर्व की आवदस्या बगार्वाई।

साम्मा ने घर तिन व दूध निया । संगाय पैरम । साम्मा, मुनर्स बार्स, मुसीन्या, बिन्दू, महादेवी, रमावार्स, (न्दरायाद वामी) थ में सर चाटक तक आई। सुभीला सहुद ही बुद्धिमान य हीतियाद नक्षणी मानुस हुई । ईस्वर उसे गुभी रसे । रास्ते में महादेव-भार्द्धिमान नक्षणी मानुस हुई । ईस्वर उसे गुभी रसे । रास्ते में महादेव-भार्द्धिमान । बालू भी हासत कही । वस्त्र प्रेचार बढा हुआ बतलाया, २०० में ऊपर । बालू में थोडी बातें । हुनीम्बी को भेजने का विचार। गुगीला व प्यानेलान से बालस असने मान्य बातव्यति। किसोरासलार्ष्ड, गीमगीयहरू सम्बाद समझ है। क्लियनस्वरूपण को सब कहा ।

के ऊरर। बापू ने भोटी बातें। हुवीमंत्री को भेवने का विचार।
गुगीता व प्यानेसान से बापस आते मदम बातबीत। विजीरहातमाँ,
गीमतीयहन, मान्ता साथ में। किमोरसानमाई को सब कहा।
भारतन में भीतादेवी व महिता अण्डल के मसी-वद संबंधी विचानमा।
कानसाहब सत्यनारायणवी व शीमन से हिन्दी प्रचार के बारे में बातें।
महिता आग्रम में—तित-गुह। विनोद।
प्रमायादेव महादेवी मेंस से वर्ग ।
परायादेव महादेवी मिल से वर्ग ।
मि० शारीफ मिनिस्टर व लाजुदीन मिलने आये। शरीफ ने नागपुर नगर
काम्रेस के बारे में विजीप बातें हो।

वाबामाहव करदीकर व हाकोटर के काम जाववर पास का गाम ।

## दर्धा-नागप्र, १६-१-३८

मेच में नारपुर देन। में जाविद्रक्षनी में गाडी में हिन्दुस्तान हाउसिए करदनी (बनारम) में बारे में बारें। उसे वहां का काम भी छ जाकर गलाने की महा द यान्य बन्द बरने को बहा। बंचनी के बारे में बद करने वा विनार, बेगाबदेवजी भी रिपोर्ट बाने पर बोर्ड में करना ।

नारपुर में तिसक विद्यालय गये। पटवर्धन नहीं मिने। इसके घर पर भी सही मिले ।

धगमलाल व पगवानदीमजो से उनकी पार्टी की स्थिति समग्री। छा । पारे नहीं मिल सके । मोहनी का घर देखा । गिरधारी के घर भीजन । नितक विद्यालय में वार्यकारियों सभा वा वास हआ। हरियूरा अभिने के

प्रतिनिधियों की सभा। मुझे सभापति खुना। मुजायबाबू की काम्रेस का सजापति चुना । आल इडिया के मेवरी मे डा० छरे, पूनमचन्द, चतुर्भणभाई और मैं खुने गये। ब्रान्स के कॉपशन मे श्रीमती सालवे, पन्नासाल, खाडवर, पटवर्धन खने गये । अध्यवार टुम्ट की मीटिंग हुई।

शत में बधी वापन।

वर्षा. १७-१-३८

देर से उठना। घोले व सुन्दरलाल के साथ महिला सेवा मण्डल के बारे मे विचार-विनिमय।

संगाव मे चि॰ शान्ता के साथ। पु॰ बापूजी की देखकर जल्दी वापस--हर्नामजी व सरस्वतीयाई की लेकर।

चिता केम रिपास एक्जामिन की तैसारी घर पर। बाद में कोर्ट में १२।

से ४।।। तक । बाखिर में आज गवारी पूरी हुई ।

महिला सेवा मण्डल की सर्व-माधारण समा, कार्यकारिणी सभा व महिला आश्रम की सभा पाच से साटे बाठ तक हुई। शान्ता के यहा भोजन व सभा का काम ।

थी पनश्यामदास बिडला आज मेल में कलकत्ता से आये। प्रेरे आने के पहले ही वह सेगान जाकर महादेवमाई मे लाडे लोधियन के प्रोद्धाम के बारे से विचार कर बाये।

जरदी गैयार होकर सार्ड सोवियम के सिए स्टेबन जाना । गाड़ी १० मिनट जरदी आ गई। काकामाहब व बानता को मिसाया। बाद में महादेवमार्ड य दोनो कुसारणा को मिसाया।

95-9-35

य दाना कुमारणा का प्रकाशा । द्वा० नमंदात्रसाद की शाड़ी मे सेगांव रयाना । रास्ते में आर्यनापकम् आरि से पिनाया । सेगांव पहुंचकर साढे सोथियन बापू से सिसे । बाद में मीरावहन की

निताया । अपने कच्छे मकान में टहराया । बापू के साथ पूमता । बापम वर्धी । वियाना के डाक्टर बापू को देयने आये । उसकी व्यवस्था । पनायानदाव-भी विद्या से बातधीत, भोजन, आराम, पन-व्यवहार ।

भनस्थामदासजी में साथ पवनार तक चूमना व बातचीत ! संगाय जाकर बापू से भिसका ! क्षार्ट सीयियत प्रार्थना आदि में गये। १९-१-३२ प्रार्थना ! कागजात देखें ! सरस्वतीबहन के साथ आध्य वर्गरा पूनती

प्राचना । प्राण्णात देखे । सरस्वतीबह्त क साय आध्य वर्षा प्राप्त साड लोपियन नवभारक विद्यालय, महिला-आयम, मगनवाड़ी, वार्ष भण्डार, लक्ष्मीनारायण मदिन सादि देखते आये । उनकी व्यवस्था महिल आध्यम मं की । यह योडे बोले, सुन्दर बोले । दोपहर को व शाम को संगंव सार्ड लोधियन के साथ । उनके साथ स्वा

पूनकर देवना। बापू के पास प्रापंता तक बैठना। धनश्यामदासजी विङ्गा आये। आव माम को मेगान भे ही घोजन किया। पनयामदासजी से राजनैतिक, हिन्दु-भुसतमान सगड़े आदि पर विचार विनिमय। उनकी राज भी कि दो अलग फेटरेशन कर दिये जाय।

हिस्सी प्रचार विचातस्य व हरिजन बोडिन देखा। सार्ड लोपियन ने बाज सुबह हरिजन-बोडिन, हिन्दी प्रचार विद्यावर, मालदाडी-देनरी के काम आदि का ठीक तीर से निरोक्तण रिजा। उन्होंने फरीब २०-२४ मिनट चिनोबा के साथ क्रमाटिकक दिचार-विनंत्रक में किया । सार्ड लोवियन घर वर आये । कार्यकर्ता व मित्रो से परिचय, बातचीत ।

समारम्म ठीक रहा। करीव ३० वार्यकर्ता थे। साथ में भीजन। सव मिनकर ७५ लोग होने। साई लोदियन व विडलाजी सेगांव गये। बापू वे बाते। प्रार्थना। आज

धापू का स्पट प्रेसर ज्यादा था। २९-९-३=

मुबह बामोदर में बानें । सरस्वनीवाई व महादेववाई के माय रेलवे फाटफ

तर पूमने । कार्य मोशियन को मान्य कर वेजावेस कर वज्याया ।

लाई लोपियन को आन्ट ट्रक ऐक्नप्रेस पर पहुचाया। यह देहनी गये। बजाजवादी का संघटन हुआ। आज प्रथम सभा हुई। हिन्दी प्रचार के

निए बानोनी इनाने के बारे में विचार-विनिमय।

जमान मुहत्मर (महान थानो) में बानचीन । मैगाव-स्वापू में घनश्यामरामजी बिहला के हम बर्प के एक लाग के फ़र्फ में में पचाम हजार राखे गामी नेवा सच के जनरल फ़र्फ में देने क

मंग पचान हजार याथ याथा सवा सय कंजनरल फण्डे मंदेन को निष्पम 6 अगुके जिल्ले इजर सार्कफण्ड में से अदाई हजार सल्पवाटी में विद्यासिय

क्षापूर्वाजन्म इजेर माक पण्डेम से अदाई हजार नालवाडी से विद्याचिये के लिए सवान बनाने व विद्वानआई पण्डे आदि के सबध में दिखार विनिध्यः

चनमबाद मार् पेरिस बामी ने पांच हजार का चेक दिया।

किमोग्नानभार, धोर्त, वैजनावणी से बाधी-मेबर-मध के बारे से बाने । २२-१-१८

प्रार्थना वे भजतः। नेवांव देवतः । वस्ताः व बुः वरत्तः विसाणी नाय हं बाद में विजनान वियाणी व दामोदर भी नाय हुए। बाद में, गुन्तागाल व पत्टीयर, हवीमजी वे जाने वे बारे में।

बारू में, मुन्तानाल व पन्टायर, हवामधी व जाने वे बारे में । हिजनान विवाधी में गरना, वमना व राजनैतिक निर्मात के बारे विवाद-विजित्तय ।

पनायामदान विष्टला से बानको की पट्टाई व अन्य दानो पर विचार दातकीन। याचा साहब निकन्तर व पटवर्धन ने नागपुर प्रस्तिक के बारे में विचार विनिम्म । पयनार ने धनन्यामदामुनी के कहने से दान बाटी की रमोई। धनस्यामदान,

पयनार म चन्यमामदागजा संकहत सं दान वाटाका रमाहा परायाणा प्रजलाल विवाणी, मरस्वतीवाई बाढोदिया वादि वे ।

र्देण्यरी प्रसाद श्राह्मण की बातचीत से बुरा मानूम हुआ। २३-९-३⊭ पूमने सेरांच सक पैदल, जानकी साथ में। उसमे बातचीत---मानीसक

स्थिति स्वास्थ्य इत्यादि के बारे में । गेगांव में बापू ने कार्येस व विद्याल बोर्ड, विद्यावीठ स्नाटक, सरस्तीतार्र, गाडोदिया, हुर्यामजी वर्षेत्रा सवधी बातचीत । व्यारेशाल से बापू ने हुर्य सैसारी, कार्येस क्षेत्रक में जाने के बारे में, रखने को कहीं। प्यारेशात से

यातचीत । मयुरादास मोहता य घनश्यामदाम विङ्ला के साथ बातचीत । बा० विधान राय य नलिमी रजन सरकार बंगान के मिनिस्टर आज आपे ।

का॰ विधान राय य निल्मी रजन सरकार बंगाल के मिनिस्टर काल ने अपने यहा ठहरे । उन्होंने देर सक बगाल की हालत पर बातचीत की । २४-१-३ स

प्रापंता। पूमने गये। दो मील का चक्कर सवाया। पत्रथानदात दिवता, विधानराय, निलगी रजन सरकार से बयाल की स्थित पर बजायेन सगठन के बारे में देर तक ठीक विचार-विनिधय होता रहा। हाए में भोजन, याद में ये लोग सेगांव गये। ठक्कर वादा भी आज आये। बाब की

भोजन, याद में ये लोग सेगांव गये। ठवकर बापा भी आज आये। शाव ज्य प्यतार में उपरोजत तीतो सज्जन के साथ जाता। वहां, भोजन के समय य याद में भी यही भर्चा होती रही। राजाजी आज देहती के मदास गये। उनसे स्टेशन पर मिसने गरें।

राजाजी आज देहती से महास गये। उनसे स्टेशन पर मितने ॥<sup>थै</sup>। यादतराय व लीथियन से जो बातें हुई, उतका सार कहा। २४-१-३६ पनस्यामदासजी विडला, दा॰ विद्यानराय, नतिनी रंजन सरकार देन है

कलकत्ता गये । सेगांव जाकर बाषू से व अन्य लोगो से मिलना । बापस घर झाकर मोत्रन बाद में दो वजे फिर महादेवमाई के साथ सेगाव जाना हुआ । बापू से रहें ३ तक बानभीत। 'गायी मेबा संघ', बिट्टनमाई पटेन ट्रस्ट, बॉक्न कमेटी, फेडरेमन, मननानी, बार्यनायकम्, डा॰ बतरा, प्यारेवाल झारि के सबंघ में। बर्चा आरुर दादा ग्रमाधिकारी व मदनमोहन में बाते। किशोरलान मार्द,

द्वप्ता आकर दादर प्रमाधिकारा व गडनगार्न न पर्वात । करारान पर्वा व द्वादा, बाना माहव सेर मे गांधी मेवा सघ की चर्चा। स्वतन्त्रता दिन २६-१-३म

नातर का रम निया। बान बनाये। गामी चौक में समा करना। निविश्व साम्क बार्ड कमेटी स्थापित हुई। हिंगणमाट मिन (मोहला) से स्ट्रामक। बहां जाने के बारे में विचार, पर मस्रादासत्री के वहां न होने के कारण गहीं जाना पड़ा। केगाय में बार्ष में सोगाव का हिस्सा व अध्य इसारते आदि 'आम रीवा

मण्डल' को देने पर विश्वार-शिनियत। बायू ने अपना भाषी कार्यनम व इच्छा जनमाई। उन्हें बढ़ मेगाव छोडना नहीं है। फल्टीयर रहता पदा, हिन्दू मुम्मित्य एक्ना के लिए तो विश्वारणीय है। कांग्रेस यर्किंग कमेटी व इसाम्बता के प्लेज पर विश्वार। प्यारेलाल की स्थिति कहीं। मैंने भी वहां।

वर्षों में स्वन्धता दिन की जाहिए सभा गांधी बौक से मेरे सभापतित्व से हुई। इन महोदय व शीमनी चौरपडे क्वायाने से गवे। सपुरादागनी मोहना नारपुर से आये। हिण्यचार से हुई भडकाने वासी व

भीयन हिमा बा वर्णन भुनाया। शामीदर को भेजा। बच्छराज नमनासाल के बाम बी सभा हुई—रात से ४-६ तक। बि॰ मान्सा नाव बम्बई ने लाई। बदातमा वर्षरा का हान कहा।

२७-९-३८ प्रार्थना । साजर का रस । सांगे सज्ज मुने । हिल्लासाट से पन्न लेख आदमी अग्या । पैटल स्टेंजन । पुण्याज से बाते । जिल्लामीता तासप

क्षादमी माजा। पैदन स्टेमन। पुण्यात में बानें। बिन मुनीला नामपु एई। रिमर्चपाट रेन ने गर्वे। मजूबतार से बहुन देर तक बानचीत। बा से मजूरों में ब जिर मजूबतायत्री में बान जी। पुणी रिपति समगी भी मजूबतार का मजदूरों एर प्रभाव नहीं दिवाई रिस्ता। यर्धा पहुंचे । मिनिस्टर, शरीफ, गोले आदि मिलने आये। बण्डरा जमनाताल की समा।

२८-१-३८ मां के भजन । आज नरस्वतीयाई गाडोदिया हकीम व ईखरी प्रसाद को डेपने गये ।

दाण्डेकर य एमननास भारका से देर तक वातवीत । रोगांव । जानकी साथ में । वापू से मिसकर प्यारेसास से देरतक बातबीय। हिंगणपाट जाने की तैयारी । जाते समय थी गोविग्वरावजी जवतपुर <sup>हाने</sup>

मिलने आ गये। हिंगणपाट पहुषकर मजूनदार व अयुरादास में मिलना। सनूमदार का पूरा काञ्च मजदूरो पर नही है। आज दारवन्दों के संबंध में बाहिर सभा हुई। श्री गोले (बिनिस्टर) ह

दर्गा ताई का भाषण ठीक हवा।

२७०-१-३६ हिंगणपाट से पत्न लेकर आदमी आसा। पैदन स्टेशन । पर्ड में द्वान पुदराज से बातें । सुसीला नागपुर गयी । हिंगण पाट से मजुमवार से व्ह पैर तक बातजीत । बाद से मजदूरों से व फिर मबुराबातती से बातें में पूरी स्पिति समझी, मजुमदार का मजदूरों पर प्रभाव नहीं दिवाई दिवा

नापस बर्घा पहुंचे । मिलस्टर शरीफ, गोले आदि मिलने आदे । बच्छराज-जमनालाल की सभा हुई । बच्छराज-जमनालाल की सभा हुई ।

दिकेट और छगनवास भारका से देर तक बातचीत। सेगान। जानकी साथ में। बाबू से मिसकर प्यारेसान से देर तक बातची। हिगणपाट जाने की तैयारी। जाते समय जवनपुर बाते पीविराहरी मिसने आरे। अग्रें।

हिंगणधाट में मजुमदार व मथुरादास से मिलना । मजुमदार का मजूरों पर पूरा काबू नहीं है ।

वंदी की जाहिर सभा मे गोले मिनिस्टर व दुर्गाताई का ठीक भाग

----

मते हुए नालवाडी गये। चि० घान्ता साथ मे। विनोदा ने सेगांव के गरे में ठीक विचार विनिमय। विनोबाका स्वास्थ्य आज घोड़ा ठीक गालुम हुआ । चि० शस्ता व महिला सेवा मण्डल के बारे में तथा आत्म-

विश्वाम आदि के बारे में विनोबा में विचार विनिमय।

भी दुर्गाताई प्रोग्नी (आकोला वाली) ने अपनी हालन, त्यागण्य व अकोपा की स्थिति कही। विजनानजी के बारे में जो कुछ कहा उसमें दू च व मन म विचार हुआ । वर्तमान स्थिति गृथ विचारणीय है।

जानकी देवी का स्वास्त्य थोडा खराव । सेगाइ में बाप में सेगाय को दान देने के बारे में बातबीत। मालगुजारी का हिस्सा दान देने के बारे में व्यवहार की अडचन । बगीचा व जमीन दान

देने वा निश्चय, वसत पचमी है। दादा ग्रमीधिनारी, बाबा सा॰ ने बाधी मेदा शघ के सदस्य की चर्चा।

बण्डराज जमतालाल, जमनानाल सस व जमनालान गृह विभाग का कार्य हुआर ।

बर्धा, मागपूर, ३०-१-३८

प्रार्थमा, पत्र व्यवहार । घटवाई, बाँबा सा० शिवराजजी व गोपालराय के माथ ६। बजे की काडी ने नामपूर जाना । पहुंचने पर हिंदुस्तान हाउसिंग में जाना । छणनलान भारका, बाद में पटवर्धन बादि में बानचीन । घटवाई में व शिवराजजी से भी। चि० शाली-रामेश्वर, गिरधारी, सोनीबाई, गोपीचदजी मिल । फोटालाल बर्मा से बैड के बारे में बामचीन ।

निजन विद्यालय । आज नामपुर प्रान्तिक न मेटी के लिए जो सदस्य आपे पे उनमें गुने दिल में दिचार-विनिमय। मेरी स्थिनि भाफ तौर से समtitt i

सभापति का चुनाव हुआ। मुखे कब्बीस बोट सिले । दो विरद्ध, मैंने अपना बोट दिया नहीं। सब मिलवार २० हजार थे। चुनाव में पूनमचन्द-नदा का व्यवहार भाज आधा में ज्यादा समाधानवारक रहा। घरे व अन्य मिलो का स्पेश्तर टीव नहीं व्हा स्टुख भी पहुचा। आज पूनम्बत्दन्यस की मेरी गमार से नैतिक विजय हुई। छगननाल से बातें।

एक्मप्रेय से वर्षा। यन में काफी विचार व दु य रहा।

31-1-3=

रीगांव में बापू ना स्वास्थ्य टीक था। वि० मुझीना ने वहा नार्नत हान रामारी जा मकती है। बापू को नामपुर वांक्रेस के चुनाव, डा॰ घरे पूनर पर द की स्थित, का हाल थोड़े में कहा। बापू का मीन था। यथां आकर पत्र व्यवहार। नामपुर बैंक के बारे में व महिला स्थान र रकम जया रक्षने पर विचार विनिष्य। भोजन के समय आज गोभी के साथ में विच्छू पका हुआ निकला। शोध

ग्लानि आई। मन को रोक कर मोजन किया। 'महिला सेवा मण्डल' की कार्य कारिणी की सभा हुई। राजकुमारी अमृतकीर व मिसेज सेन्केस्टर आये, उन्हें सेने स्टेसन वया।

हिन्दी प्रचारक विद्यालय में गया।

१-२-३= जानकी से गुबह तीन घटे तक बातचीत, मनःस्विति का वर्णन । भागीरयी बहुन, वि० ज्ञान्ता, मोतीलाल से बातचीत । संगाधराव देश

पाण्डे य मिसेज लेल्केस्टर से बात । 'बैंग ऑफ नागपुर' के बोर्ड की मीटिंग । मारवाड़ी विका-मण्डस की कार्र कारिएगी की सभा । हिन्दी प्रचार कमेटी की भी सभा हुईं । जाजुर्जी, किसोरसास भाई से सेवाव, महिला आधम की जगह आदिर्ग बार्से ।

श्री पटवर्धन, घटवाई, बाता सा० (विरुतकर) से नागपुर प्रान्तीय करेंग्री के बारे में व राजकारण के बारे में देर तक विचार-विनियत। मेरे दिवार से पटवर्धन व घटवाई सहमत थे। डा० खरे से बात करने का निक्या।

२-२-३ः नागपुर से मोटर से—जवाहरसाल व कृपलानी आये। जवाहरसात की सेकर सेगाव जाना।

मेल से सुभाष बाबू वर्धा आये। स्वागत । सुभाष बाबू को लेकर सेगाँव गया। जा आया । आत्र आंदन क्योटी मे—हगर स्ट्राइक, मिनिर्द्री, इटियन स्टेट्स आदि पर साम विचार-विकास हुआ । क्यां-नागपुर, ६-२-३६ राते में वर्षी आदि । हसा ओर की बसी । गुनाथ बाबू मेल से क्यक्त रवान हुए । मुनाबार्ड देहती गये ।

जवाहरसातनी से छासगी थोडी बातें। टेनीफोन के लिए दुशान गये।
श्रीहण सेट मुख्यमंत्री निहार से बातचीत हुई। हार स्ट्राहण व जू राजनीतक कींद्रियों को छोड़ने के बारे में। सपन्त सिंहर से टेसीफो किया। पन्तनी नहीं थिने। जवाहरसासन्त्री, मौस्तरा के आरम महि वर्षेरा देखा। बहिन कमेटी की समाहुई। इटियन स्टेट्स का ठहराब बहुत बार-विवाद विचार विजियन के बाद, पहित जवाहरसास ने जो उराब पेसा सिया व सवी ने मन्नर किया।

सेराव में बापू से मिलना । जवाहरलालजी की बातचीत । आते स

महिमा आश्रम के उरमव में ठहरना । जनाहरनानकी, मरोजनी, कुम्मानीका नागपुर के लिए निक्नता। YIII गहुंभे य गिरधारी के यहां पाय नास्ता।

पहुंभे य गिरधारी के यहां चाय नास्ता। अभ्यक्तर स्मारक सभा आज जवाहरसास के हाथ से कोणीतता की श्रिय पूर्व। गंभा अच्छी थी।

भी गुननजी (मिनिस्टर) से बातें । विद्या मंदिर के संबंध में । ग्रास्ट टुक से यर्धा पहुचे । गाडये सहराज का कीर्तन सुना-जस्डी ए.सा ।

७-२-३८

पिंडा गरेजी का कल शाम को हरिपुत्त में स्वयंत्रास होने की धवर हुने गर दु या व धवका लगा । किसोरलाल भाई, गोमदी बहन, कावा सा॰ में धारापीत ।

थातपात । श्री मणिलाल गान्धी व गुणीला व वालक आये । उन्हें सेगांव भेजा। धामाजी, आनन्दराव (सेवा ममिति वाला) आदि मिते ।

पत व्यवहार । सामोदर, गोवधंन, श्रीमन, शान्ता, वृश्मिककी, वसी आदि से बातबीत।

भाज ही रात में एक्सप्रेस से बस्बई जाने का निश्चय किया। हार में जानकी, रासकृष्ण च बिट्टल नीकर। यह क्यास में रवाना। गारी है चलते ही सो गये।

बाबर-जुहू, ६-२-३६ जुहू में फेसबदेवजी से मुकन्द आसर्ग वर्ज् स, हिन्दुस्तात हार्टीतग, हिन्दुस्ति ग्रुगर मितस आदि के बारे में वर्षमान स्थिति समझी। मुकदस्तानी, जमनादास भाई, फतेचन्द, प्रहुसाद, मुलबी, आबिदअती आरि है बातचीत।

जूह, ९-२-३८ समुद्र तट पर वरसोवा तक धूमे । जिल रामकिसन साथ था । उत्तरी आपे की पढाई आदि पर विचार विनिधय । आविद असी से हिन्दुस्तान हाटसिय कम्पनी के बारे मे विचार-विनिध्य ।

मदालसा से बातचीत ।

वर्षा। महादेवी (कर्नाटक) ने बद्रीयाला का घोडा हृदय-द्वावाः घर्णन रुनाया । मन पर अमर हुआ। 90-2-35 वालिनाथ मिलने आया । भाग्यवनी दानी, मिनने आई । दामोदर, श्रीमन्, शान्ता वर्धा मे अये । मेजयदेवजी में बातचीत । मदाम मिल की कई की आइत के बारे में चर्चा । पतेषाद भी था। शान्ता, मेमराज रुद्दमा से 'महिला मण्डल' के खजानची के बारे में वात-चीत । 99-7-32 बण्डराज करनी आदि की आफिस फोर्ट में ले जाने का विचार बन रहा धा। आँषिण आदि देखा । 97-7-35 बम्बई से कई मिल मिलने आये - मूबता बहन भी आई। हरिभाक्त भी, ब गवदेवजी रामनुभारजी, ब्यक्ट लाल झादि । आज समुद्र स्नान के लिए गये तो यहत बटी मध्टी किनारे के नजदीक दिखाई दी। बहुत बढ़ा मुह दिखाई देना था। मित्रों के मना करने के बारण, जल्दी बायम द्या गये। भोजन, आराम, घोडी देर क्रिका किजमोहन योगनका ने दुवान के काम के बारे में बात-श्रीत, हिमाद्य ।

रिक्री बहुन वर्गेश मिलने आये। .: श्री शाल्तिकृमार, मान्टर, पष्टया मिलने आये । वस्मि समेटी के उहराद के बारे में विचार-विनिमय । हरियुरा, (विर्टल नगर) १३-२-३०

से इहिया रटेट्स के दारे में टीक बातचीत ! सुधाप बाबू के साथ भोजन !

दादर स बॅठकर मही क्टेशन पर उनक्ता । रास्ते में सुभाव बाबू पट्ठाभि

बाद में उन्हें इन टीन बर्च वी स्थिति में व व्यक्ति व बेरेटी के अन्दर के बाम

मही मे मोटर ब्रास हन्युरा पहुचे। विद्ठलनगर में यरिंग रमेटी हे हैंग it årr merer i थापूरों — मुखाय ने जित्तनी बातें हुई यह सब धूमते हुए सुता दी। उर्दे पगर भाई। गुमाप बापू ने मिल लिये। यही बार्ते 🌠 । हरिपुरा, १४-२-३८ मिनिंग कमेटी — दा। में ११॥ य २ से ६॥ तक हुई। ठीक काम हुवा। एउ में सय-समेटी बैटी। प्रदर्शनी में कोड़ी देर जवाहरलाल व मौलाना के साथ गरे। 24-7-3E

मे ही र भीर में बारिक रिया।

प्रार्थेगा । पूमने निकने । गोजाला वर्गरा देखी । इजकृष्ण (दिलीवाने)

गे वहां की हासत समझी। यनिय कमेटी—दा। से १॥ व २ से ६ तक हुई। आज श्री जवाहरतात ही

रिपोर्ट पर गरमानरमी रही। बापू ने वकिंग कमेटी का हाल कहा। शाम की प्रार्थना में गये। यापू के साथ-जवाहरसास, सुभाय, मौसाना, सरदार और में बात्रीत है

रहे । मिनिस्टरी के बारे में, खासकर बिहार व यू० पी० के बारे में बातपीत।

उन्होने अपने विचार कहे। 25-2-35 बापू के साथ बातचीत। मैंने उनको कहा कि मैं विका कमेटी में नहीं

रहुगा। मुझे उसमे से निकाल लें। उन्होने कवूल सो किया। और दूसरी हालत बताई। बापू का खादी प्रदर्शनी मे प्रार्थना के स्थान पर आज 'खादी के महस्व' पर

मार्मिक भाषण हुआ। विकेग कमेटी दा॥-११ तक हुई। रात मे ह से १०॥। तक जली।

विषय निर्वाचिणी व आल इंडिया २ से ७ तक हुई। ठीक काम बला। १७-२-३= प्रायंना । डा॰ घोष व अन्तदा बाबू से घूमते समय बंगाल की हालत पर विचार दिनिमये ।

पूर सामू की भी धीर ने बम्दर्ज के सकतेंग के कारे में हुई बालबीत करी। बर्तित कमेरी ह में ११, १॥ व ६-६०॥ तन मीन बार हुई १ नायेनारियों नमा १२॥ १ तन हुई । क्लिन कोई, फेट्रेडन हुर्ग दे महाब के रहराव संजूत हुए। देशी विद्यामन मदधी रहराव के करी मे

विकार वितिमय-वर्षे । विका। शाम को विकाद कोटी की बैटक में प्रीमियर भी गोविक्टक मूझ पहन, शीवरण बाबू के निवेदन, नियशि का बर्दन मूनने पर हुन्य व बिरान्त हुई । \$E-9-8E

महाबीरप्रमादमी पोर्गर से बानवीन। बिहार रिलीय बयेटी (मेन्ट्रल) वी मैनेजिय व जनरम समा हुई। टेर्राव पास हारे।

स्वित बमेटी =।। से ११। तब हुई। विषय निर्वाचिनी समा से आजिर देगी राज्य मध्वन्ती ठहराय पाम हुआ।

भाषण सादि मुर्यता व बेजवाबदारी घरे हुए थे। 99-7-35

माना साहव व सरयमारायणजी से हिन्दी प्रचार के बारे में देर सक धानचीत । मण्टा यन्दन । वरीज एक साग्र आदमी होगे । बाद मे विषय निर्वाचनी सभा ।

देशवदेवजी, प्रभूदमालजी वर्गरा आये । वर्षिण कमेटी २-४। तक हुई। बाप से बातें - मेरे विकेश कमेटी से व रहने के बारे मे । कार्यस का खुना जतमा गुरू था। बंबे हुआ। श्रीमेसन आदि। ६ वर्जे तक

होता रहा । ठीक व्यवस्था थी । २०-२-३६

विषय निवर्शिवनी मुबह ६ मे १२॥ सक चली । में १०॥ तक केठा । मिनिस्ट्री के ठहराव पर सरदार का प्रवम भाषण मुन्दर हुआ। आखि का ठीक नहीं हुमा, एसा मिल सोगो ने कहा। मैं हाजिर नहीं या। हिन्दी प्रचार सभा का कार्य २ से देश तक हुआ। लीव ठीक जनर हुए थे ते रीच नीव व बाहिय हिन्छ । मही के बोहर हारह हरियुम पहुचे । हिन्दुमननदर में बहिय बोही दे हैंगे में के मान्यका ।

कार को न्यूबन से दिश्मी बाउँ हुई बहुमद मुनीहरहुत है। हर्ष तथार कारी । मुनाव बाहु में दिल निये। बहु बाद हुई।

हरिदूरा, १४-२-१६ वर्डन करेरी -- या ने ११॥ व २ से ६॥ तमहुई। टीह बाबहुता। एँ वे मार कोटी केटी :

दर्ग नी थे भी ही देर जवाहरनान व मौनाना के साथ गरे।

१२-२-२० प्रापेता : भूमने निकले । मोजाना वर्षरा देशी : बजकूरण (स्निशी) री बना को समस्य सम्मर्ण -

में नता की हाजक समारि। करिए कमेरी—मार्ग में रूप कर से ६ तर हुई। सात की वराहरता री रिपोर्ट यर मरमागरमी रही।

१९८६: ४६ मध्यामराना पर्।। बागु में विलय लेपीर का हाल कहा। बाम की प्रार्थना के परे। बागु के माय—जवार्रामाल, गुनारा, ग्रीताना, सरवार और में बावर्यंत्र के रहे।

मिनिग्टरी के बारे में, यासकर विहार व मू० पी० के बारे में वात्र्वेत। चग्टोने भपने विचार कहे।

, in .

१६-२-३६ बापू के साम बातचीत। की उनको कहा ि रूपा। मुसे उससे से निकाल लें। उन्होंने क्यूस तो किया। बोर बापू का सारी प्रकानी में प्रार्थ

विषय निर्वाचिणी
प्रार्थेना ।

मार्मिक भाषण हुआ।

मापुम हुआ। मबनारी में थी मंगीनाल तेती व मामामाई संगीतात तेती, शिवरी बोडारी व मणीमाई कोडारी की लड़की यमैंगे से मिलना !

श्री मसीनान भाई ने नेन की मिन दियाई। ठीव कमानी मारुम हुई। जनवं पर पर ही प्रायंता, भोजन व बानचीत । पैदन स्टेपन । विवत्री

कोशारी से देर तह मनीबाई की महर्कियों की हामन जानी । नवनारी में सुभाष बाबू के माथ मेनण्ड क्याम ये बैठे। जानकी व काल्ना माथ में थे।

दादर, जुह, २४-२-३८

दादर में उतरे, शुमाय बाबू भी वहा उतरे। जुहू पहुचे।

अववारी में बापू का स्टेटमेस्ट देखा । जवाहरसास नेहरू में टैनीपीन में बातचीत ।

शाम को जाहिर मधा-आजाद मैदान में । माउड स्पीकर बिगड जाने से सभा नहीं हो सनी । बहुत गडवडी हुई । प्रबन्ध ठीक नहीं था । कई स्थियी व बच्चो को चोटें आई, दुख हुआ । वई को उनके स्थान पर पहचामा।

श्री करहैयालाल मुत्ती के घर भोजन । श्री मुशाय बाबू बर्गरा भी थे । देर हो गई।

जुह-बम्बई, २४-२-३८ महिमतूरा मदन मोहन के बारे में सिफारिश करने आये। उन्हें सैने कहा कि मैं विशेष कुछ नही ,करना चाहता । सादुल्ला, महिमनूरा व गीविन्द भौवे फिर आए। वही बातें। डा॰ रजय बली के वहा बकिय कमेटी के मेम्बरो की इनकार्मल सभा हुई।

बाठ मेम्बर हाजिर थे। मिनिस्टरी की स्थिति टेलीफोन से समझी व उन्हें स्वीकृति दी। बायुजी के स्टेटमेन्ट के आधार पर बयान करने को कहा। भोती क्रीनिक में मौसाना आजाद का दात निकलवाया । उनसे मिलना व व्यवस्था करना ।

दाल मीरोजी को पीटीट बस्पताल में देखना; उसे टी॰ बी॰ का सुनकर विन्ता व विचार हुआ। नारियसवासा से बातें।

मृता अधिवेगन १॥। मे १० तक हुआ। मुधाप बाबू ने कमबोरी दिखाई औरामदाम का भाषण बहुत ही गुन्दर हुआ--धामकर आधिर का जबाद वरदार भी ठीए बोने ।

आज मन व रचारय्य घराव रहा—आगती, अन्दर के मतभेदों के कारत। गारियान बाला का पद्म आया-मदन मोहन के बारे में। परकर दुख व विता हुई ।

यिक्ति कमेटी की चर्चा में भैंने अपने विचार, मेरे न रहने के बारे है, साई पहे । विषय गिर्याचनी गमा का काम चला । बापू से जवाहरलाल, सुमाप वर्नेस शाम की मिता। गामेस का गुला अधियेशन । साज की कार्यवाही आधिर तक की <sup>होत</sup>

79-7-34

रही। मीलाना ने बापू से बात हुई उसका सार कहा। मुझे वर्किंग कमेटी में रहती याहिए इसका आग्रह किया । मेरी कठिनाई मैंने कही । 22-2-35 बापू के जाने की तैयारी। उनसे मिला। बापू ने अन्दर बुताया द हि

का व सुभाष बाजू का जो आग्रह था कि में बकिंग कमेटी में रह वह उन्हीं चालू रखा। मैंने इनकार किया। वॉल इडिया कमेटी मे सुभाष बाबू ने मेरा नाम जाहिर कर दिया। सर्दी ने जो खुलासा किया था, वह पूरा खुलासा नहीं किया, अधूरा किया।

द्वरा कराना बाहता था, तो सुभाप बाबू ने कहा कि यहा ठीक नहीं मापूर होगा। वर्किंग कमेटी में मुझे बुला भेजा। ₹3~₹-3€ सरदार ने कानजी भाई के सदके से मिलाया। उससे बातबीत, उसहें

विचार जाने।

स्वागत वालो के सुभीते के कारण जल्दी मोटर से रवाना होना पड़ा। वारडाली जाकर श्री किशोरलाल भाई को देखा। उन्हें आज बुपार नहीं या। स्वास्ट्य होक था। वायसराय का स्टेटमेन्ट पढ़ा। साधारण हो

माल्म हुआ। नवमारी में थी मणीलाल तेली व मायाभाई मणीलाल तेली. शिवजी कोठारी व पलीबाई कोठारी की लड़की वगैरों से मिलना ।

थी पंगीनान धार्ड ने तेल की मिल दिखाई । ठीक कमाती पालुम हुई । दनके घर पर ही प्रार्थना, भोजन व बातचीता। पैदल स्टेशन। शिवजी कोटारी मे देर तक मधीभाई की सर्वाक्यों की हामत जानी। भवसारी मे मुमाप बाबू के गाप नेकण्ड कलाम में बैठे । जानकी व शान्ता साथ में थे ।

बाबर, जाह, २४-२-३८

दादर में उतरे, गुभाप बाबू भी वहा उतरे।

पुरु पहचे ।

अध्यारी में बापू का स्टेटबेस्ट देखा । जवाहरताल नेहरू से टेलीफीन से बातचीत ।

शाम को जाहिर सथा-आजाद भैदान में । माउद स्रीकर बिगढ जाने से ममा नहीं हो गवी । बहुन ग्रहसबी हुई । प्रबन्ध टीवा नहीं था । बाई स्तियो व बच्ची की कीटें बाई, इ ना हुआ । बई की उनके स्थान धर पहचाया । ती बन्दैयानान मुनी के घर भोजन। श्री मुचाप बाबू वर्तेदा भी थे। देर को गई।

**भूग्-भग्मदे, २५-२-३**८ महिमतुरा मदन मीहन के बारे में शिकारिण वरने आये। उन्हें मैंने कहा वि मैं विशेष कुछ नहीं, बारना बाहना । साबुन्ना, महिमनूरा व शीविन्द भीवे पिर काए। वहां बार्ने ।

हा। रजद असी वे बहा ववित्र व मेटी वे मेम्बरी की इनपामंत्र समा हुई। बार बंदबर शांकर वे । विकित्तर वे पे रिक्षति देवीकोन के समती व उन्हें रवी दृति ही। बायुकी ने क्टेटसेन्ट ने काधार पर नयान नरने भी सहा। पाली बनीनिक से भीलाना बाजाद का दोन निकामबाया । उनसे मिलना क

स्पत्रभा संस्कृतः कान गीरोजी को पीडीड अन्यसास से देखना; उसे टीक बीक का सुनकर

बिन्ता व विकार हुआ। मारियसधाना से बातें।

₹-₹-₹⊏

जवार ग्लास नेहरू, टा॰ सैयद महमूद, त्रिजराज नेहरू, रामेश्वरी नेहरू, कृष्या, हुटीनिय, रणजीत नवाब और उनकी स्त्री व लड़की बादि अपे। जवाहरताल व राजा घोड़े पर धूमे, बाद मे समुद्र में स्नान किया। मामना भेहरू समारक कमेटी का काम देर तक हुआ। कमता नेहरू स्मारक, कांग्रेस य जिलमा वाला फंड की रकम में से १२०) द०, १ हजार चार महीने के लिए चार टका ब्याज से फिल्स बिपाबिट में बच्छराब करनी में य हिन्द्रसान गुगर में रचने का निश्चित किया।

26-2-36

टा॰ दास (होमियोपैय) अपनी स्त्री को लेकर नाये। उन्होंने बढे कामदार सालीसिटर की मोटर दुर्घटना से मृत्यु के समाबार कहे। दु.ख हुआ।

24-7-34

हीरालालजी शास्त्री व रतन बहुन आये। समुद्र-स्नान। वातचीत। प्रजामण्डल के बारे हैं।

भोजन थोडा खारास।

बम्बई में मोटर दुर्घटना में कामदार की मृत्यु हो गई सो उनके यहा है की गये ।

श्रुह पहुंचने पर पद्मा से वाते । भोजन, बाद में बच्छराज कम्पती, देशरी, व हिन्दुस्तान सुगर के वोडं की मीटिंग हुई-देर तक।

9-3-35

बस्यई मे श्रीमती रमीबाई कामदार व उनके लड़के प्रताप से देर हर वातचीत ।

समवेदना, धीरज देना।

गोविन्द रामजी लोहिया की स्त्री की मृत्यु पर बैठने गए। ऑफिस मे मुक्त्र आयने वनसे का काम हुआ। वोर्ड की मीटिंग हुई। सेकण्ड क्लास से वर्धा। उसमें भी भीड़ थी। नागपूर के पारसी कुटुम्ब है परिचय । कल्याण तक हरकचन्द भाई के टुस्ट के कागजात देखे । सुधार संभाया ।

मेल स बर्घा पहुंचे ।

बाल बनाते य तेल लगाते हुए हीरालालजी मास्त्री ने जयपुर स्टेट व उनके नीच प्रकामण्डल के बारे में जो पत व्यवहार हुआ, यह भेडनर मृनामा। क्तीप हुआ १

ीरातासजी व रतनवहन के साथ सेगाव । बापू से जयपुर-प्रजामण्डल भी स्पति, वार्षिक उत्मव, मेरा वहां जाना खादि के सम्बन्ध मे विचार-

विनिमय (

रमीबाई कामदार, मीलाना, सुमाप बाबू, हरियुरा-काग्रेस व यर्च वर्गेश पर योशी बातें।

नालवाही में विनोबा से देर तक बातचीत । जुहू जाने के बारे में जानकी का तार आमा । उन्होंने दिचार करके जवाब देने का कहा । दकान पर से जानकी से फोन पर बातबीत । बिन्ता कम हुई ।

## 8-3-8⊏

नागपुर प्रान्तिक वायेल के काम के बारे में बाबा सा॰ पटवर्धन, पटबाई, दादा, करन्दीकर, जाजुजी सादि से ११॥ बजे तक विचार विनिमय---वापू के पान संगाव । विनोबा व भहादेवसाई साय मे । बापू से भदन मोहत का हास कहा। नागपुर प्रान्तिक काग्रेस कमेटी से त्यागपत देने के बारे से विचार विनिमय । बापू ने देर तक अपनी नीति समझाई । सब जवाबदार नामंकतीओं को नामस में सम्मिलित होना चाहिए। विनोबा व शिक्षण बोर्ड मादि की भी वातें।

नागपुर वैक की सभा हुई।

वर्धा-पुसगाव-देवसी, ४-३-३८ मैल से शान्ति नुमार, शास्टर व शगनबिहारी आये। दीपहर को बापू के पास सेगाव गये। मोटर ने गंगाविसन, वेसर, शान्ता के साथ पुतनाव । आज से पुलगा पित चाल हुई। यहां नेशवदेवजी, नागरमतजी पोहार वर्गरा मिले। मि मजाना, मक्नेत्रा बादि भी खाये थे ! बापम लौटते समय थोडी देर देवल टहरबार, वर्धा ११-२५ को पहले ।

मेगोर में मार रिकुमार, मार्टर, गुगनबिहारी का महादेवमाई व बारू है विदेशी ध्यापारी भारत में तिम मीति से स्थापार करें इमार विचार fafana :

थाना वहन, मृहुमा, भागीरची बहुन, चि • शकु, श्रान्ता, राधा, हरिग्यी पर्गरा गे चाले ।

वर्घा. ४-३-३= थी केशयदेशजी नेयटिया पुत्तमांव में आये। देर तक व॰ ज॰ व जमतानान

गग्ग के बारे में विचार विनिमय। थीगणपत्रराय पान्टे मागपुर (भण्डारवाले) डा० मोडक व हरिमाक बहुते दियान श्री के माथ पच्चीम हजार कर्ज की स्पवस्था कराने के लिए मोटर है आप । उनके दोनो दिवानजी को हिंगणबाट थी मयुरादासजी भीहता है

पास चिरजीलाल के साथ केजा । श्री मणीसात गाधी, मुजीला वर्गरा अकोला से आये। बालकोवा का हामटर को दिखाने आये।

मैशयदेवजो, चिरजीलारा, पूनमचन्द, हामोहर वर्षरा मिलकर वर्ष का करने की पर विचार विनियय।

**६-३-३**⊏ स्टेशन गर्य । सुभाषवायु व मौलाना बम्बई से आये । सुभाप बायू को फलकत्ता दो बार शरद बाबू को टेसीकीन करता था।

बापू के प्रोग्राम य डिटेनू के प्रचार आदि के सम्बन्ध में ! सुभाष बादू ने मदिर, खादीभण्डार व मगनवाडी देखी।

मुमाप वायू व मौलाना के साथ सेगांव जाना। बापू से मिस्टर जिनी की पत-ध्यवहार, शहीदगंज का मामला, सिक्कों का धून, बगाल का प्रोधान विकिस कमेटी की जसह पूरी करना, विकिस कमेटी की सभी उड़ीहा व

रखना आदि पर बातें। शिक्षण बोर्ड के बारे में भी। उस समय पंडित रविर्ध कर शुक्त मौर्ड थे।

प श्रावू को नालबाड़ी, पवनार दिखाया ।

धी-चौक मे जाहिर समा। सुभाष बाबू हिन्दी में सुन्दर बोते।

स्पृतिरियल बसेटी के बारे के बहुताना पढ़ा । ठीव नहीं मालूस हुआ । ७-३-३६

भौजाता ने कज्जना की हाजन व सुभाष वायू के विचारों के सारे में साजवीत ।

भीताना आजाद बनवना व मुसार बायू नामपुर खाना हुए।

बरावात में तहमी (दक्षिण प्रान्त बावी बहुब) को देखा।

गाधी गैवा गप को इनवाक्षेत्र सभा हुई। राधाहुच्या, दासोदर, गोवधैन बादि म बजाजकाही बच्छराज कोय के जमायर्च वर्षरा के बारे में विचार विनियम !

सभी नान, मुभीला च मुमतो बहन मेगाव से आये । जन्दी भीजन कर इनके साथ वापन मेगाव जाना । बायू वा मौन वा । सीलाना में जो बात हुई बह बायू की सुनाई । प्रायंता । बायस ।

विचार विचार जमनापाल के बारे से विचार दिनिसय। कल जाने का विचार था, पर मुमाप बाद्द का फोन आने से रहता पडा।

राधाइटण के साथ विचार विनिधय, बजाजवाडी के बजट आदि की समा। जमनालाल सम के बोर्ड की प्रथम सभा बगले पर हुई। कपनी रजिस्टर हो

गई व काम शुरु करने की यरवानगी मिल गई। सुभाष बाबू नागपुर से आकर सेगाव गये। साथ में महादेव भाई को भेज

सुमाप बाबू नागपुर से आकर सेगाव गये। साथ ये महादेव भाई को भेज दिया। मैं नहीं गया।

नवभारत विद्यालय व महिला आधम मे सूत्राय बाबू के साथ गये। उन्हें दिखाया। महिला आधम का प्रोग्राम ठीक हुआ।

हरिजन मण्डलं की सभा हुई। काका साहब की योजना के पक्ष में लोग प्रायः नहीं के बरावर थे।

वर्धा-नागपुर, (रेल में) ९-३-३८

जरुरी सैयार होकर मेल से राजी के लिए रवाना ! कागजात पर सही की। वर्षी में नागपुर तक। ताल भी० का० कमेटी के काम के बारे में श्री पट-परन पटवाई, करन्दीकर, दामीदर के साथ विचार-विनिमय।

सुभाप बाबू से बातचीत। रास्ते में टाटा नगर तक लोग कम ज्यादा बराबर आने रही है। करीब दो बजे रात को टाटा नगर उनरे। शास पैनेंबर हे रार

खाना ।

मोरावादी-पोदार हाउस में पहुचे। विक गाविनी हो रेनर हैं

रांची के कार्यकर्ता मिलने आये। चि॰ माबिलो से वात- ६ जून को पूरे नी महीने होहेंगे। प्रभा का में ही कराने का निरुचय रहा। तक बारो का विकार विशेषा कर्ण

कर दिया गया ।

गान्ति मिनी। यहां यक्षी मांति मिलने वा तिरशम हुता।

पुरी में गाडी बदली। रात मे हा। करीब परुवे। विश्व मणा उमिला देवी, साविती, लिलता, विमना सेने आप पै।

रचि, १०-३-३८



पर्या । श्यामिकशोर, जुगसकिशोर से बातचीत । चि • गाविधी में बातें। उमका स्वास्थ्य बोडा नरम रहा। पत्र वहार

सम्बद्ध केशबदेवजी को भेजा। रांची व्यामामकाता में श्रीति-मम्मेलन था। वहाँ गये। कुछ परित स्यवित चित्रे ।

प्ररिया गये गोटर गे। करीब २३-२४ मीत है। श्री तहमण प्रवादवीर महायीर साथ थे । श्री श्यामकिनोर व जुगलकिनोर साह भी थे। क्रि

का आध्यम राषा बालको का काम देखा । मणीवाबू ठोक व्यक्ति निवर्के मालूम हुआ। यहां के जगीदार, दोनो भाई, मिले ।

वापरा लौटते समय रास्ते मे ही भोजन किया। बांदनी रात थी। द्री मालूम हुआ। घर पर १ वजे के बाद पहुंचकर सो गये। 96-3-34

चि । सावित्री की तबीयत योड़ी नरम थी। उसके व उसके माता नि आदि के साथ मिलकर शासचीत । जापा कतकते कराना मा रादी; ह

सम्बन्ध मे । आखिर कलकत्ते का ही निश्चय हुआ। चर्या । कई यगाली सज्जन बिहार सरकार के सरक्युलर के बारे में विकास

यस करने आये । अन्य गिल भी आये । साबिली के पास से कमल को पत्र लिखवाया। यहां का श्रद्धानन्द अनायालय देखा । नाम बदसने की व बाजा बताहर

भिला न मांगने की सूचना की। सार्वजनिक सभा मे काग्रेस के महत्व पर ठीक व्याख्यात हुआ। शिवनारायणजी मोदी के यहां भोजन । रात में सावित्री आहि है

श्वातचीत । 95-3-35

राची से ना। वजे सटमणप्रसादजी व महावीरप्रसाद थोहार हे हा के लिए रवाना।

लमा करीब १॥ बजे निवारण वावू के शिल्प आध्रम में पहुँवे। , लावण्य प्रभा देवी, अतुलबाद आदि मिले । केदारनाय हेर्नि आदि ने बातें। चर्कां, सजनाश्रम विचालय, वानिका विचालय, मारवाडी मनाज को ओर से मानपत्र। मार्वेजनिक सभा केदारनाथ के पर के सापते हुई। म्यूनिमियत कमेटी ने मानपत्र दिया च पुलिया की जनता ने भी। एक पटे तक कार्यम का कार्य व महत्त्व समझाया। कैदारनाथ के पर पर भीजन। पूर्वान्या से प्रजो करीव रवाना सेकड

क्तास मे-आदरा, आसनमोल, मोन ईस्ट बैक मे गाडी बदली । बेहरी बॉन सोम, १९-३-३८

मुबह सीन ईस्ट देक पर थी ज्वालाप्रमादजी वानोडिया व दुर्गाप्रसादजी

पुत्रम् सार्व इन्ह दक्ष न र जा ज्यासाननायका न नामान्या न पुत्रकारकार सेनान मिले : हेहरी ओन सोन तक रास्ते में बातबीत । हेहरी पर जबदयाल पैदन स्टेशन लावा या । हेरे पर चले । रामकिसनजी

मिलें। पटना, बनारस टलीफोन निया। राजेन्द्र बायू बा स्वास्थ्य ठीक था। बहु देसार जायेन, गुज्जाजी की स्त्री का स्थास्थ्य आदि की बातें। रामकृत्य से बक्कटाज कपनी, हिन्दुस्तान गुनर, हिन्दुस्तान हाउसिय,

मुकन्द आपनं वश्यं आदि पर विचार विनिष्मय। रामकृष्ण मे बिहार मिनिस्ट्री की गिकामत की। तारा की मनाई के बारे मे बातें। महाबीर की मनाई राजनाइयों के बहा हो गई। चि॰ राम ब प्रभात मिने। चर्चा व चि॰ वातीप्रभाव, जयदयाल से बहुत हेर तक बातचीत। जियकतात शाह, तथा अन्य व्यापार सन्वत्य में मिनेंट फैक्टरी देखी। वेषण मिन्स व वाबर हाउंग भी बाहर से

देखाः। गाम को—स्टाफ के लोगो ने मानपन्न दियाः। उनके मामने सानिक व काम चरने वानि के मम्बन्ध के बारे में जो जहना था सो कहाः। घाह के घर पर

कालिमयो नगर, बनारस, २०-१-१८ मीनीनानजी मृतरूनवाने, परमेश्वरी, आदि से शानवीन। मनदूरी वी गमा में गोडा परिचय। मनदूर व नावेस नीति के बारे से नगा।

थी ए॰ के॰ भराफ, जीवाप्रमाद आदि से मिलना ।

सके।

देहरारून एनामेस से बनारण रवाना । छेनण्ड में भी भीड़ थी । भगरता पहुंचे । वहां हिंदू मुससमान झगडा व कतल चालू है । शिवप्रसादजी पुत्त के यहां ठहुरे । उनसे यातचीत । महायीरप्रसादजी पोडार, बनारसीसास बजान, (मरिवार सहित,)

जीहरी य आधिद असी आये। राजा ज्यालाप्रसाद से देर सक हिंदुस्तान हार्डोसन करूपनी के बारें में पियार-विस्तयस। उनकी राज रही कि ब्रांच कर न की जाये। ईमानदार य होशियार क्यापारी लाईन के आदमी के लाजू में दी जाये। इंजीनियारण य होशियार क्यापारी लाईन के आदमी के लाजू में दी जाये। इंजीनियारण

काम वे सभाल लेंगे इत्यादि । यनारसः, २९-३-३८

प्रार्थना । महावीरप्रसाद पोदार से बातचीत । बाद मे श्री भगवानदासनी (गुत्तावी के जवाई) के पिता श्री बेदमायदासनी (बीफ जज) बीफानर, व उनके पुत व पीत श्री बोपीकुरण, सर्व्यनारायण प्रसाद व केदारनायदास, श्राहि के साय गमारनान बातचीन-परिचय।

श्रावि के साथ गगास्तात बातचीत-परिचय । भी चद्रभाल भीहरी व श्राविद अली से हाउसिंग कम्पनी के बनारस वाच से सम्बन्ध मे बातचीत । आदिद यह निक्चय हुआ कि श्री जौहरी को मुक्त नर दिया जाय, यात्री उनका कम्पनी से किसी प्रकार का भी सम्बन्ध म रहे, व एक बार जो कान हाथ से है वह पूरा किया जाय । बाद मे

भविष्य का विचार किया जावे। बास को हाउसिंग के ऑफिस से गये। कै० बाय र क्लीनियर से बातचीत। शीरी बाकर से भी। एक मकान भी देखा। स्री अधिकारी एक मिल को लेकर सिके। बनारसी लाल बजाज के पर गये।

पार्सल एनसप्रेस द्वारा ६-४० को इन्टर से लखनऊ रवाना हुए। श्री क्योतिभूषण, आविद अली साथ में।

लखनऊ-गोलागी कर्णनाथ, २२-३-३८ सखनऊ पाच बजे पहुंचे। मोटर से गोता फार्म है। बजे करीब पहुंचे। रामेश्वर से मिल की स्थिति समझी।

हरगाव से चूडीवाला य दूसरे काम करने वाले आये थे । केशवप्रसाद तिवारी, धर्माधिकारी, निर्भयराम की सडकी व उमिया आदि सं सिलका । मि॰ गिन्डर में देर तक मिल के बारे में बानचीत। रामेश्वर व आनन्दवृषार आदि ने बाते।

मोतायोकर्णनाथ-सयनऊ, २३-३-३५

मिल अदर से धमकर देखी। चि॰ रामेश्वर से मिल की व्यवस्था व खर्च के सम्बन्ध में सुवह व दीपहर को विचार-विनिमय किया । नोट किये । मि० गिल्डर, गनी, जीभी आदि

ਜੋ ਗੁਰਚੀਸ ।

रामेश्बरदागजी बिडला का टेलीफीन बाने से बनारस जाने का निश्चम

किया। बाद में मालूम हुआ कि वह नही जा रहे है। चर्छा। पा के करीब चि॰ ज्योतिभूषण के माय मोटर ने लखनऊ खाना हुए ।

रास्ते मे ज्योतिभूषण से बातचीत ।

साजनक पहुँचे। थी पन्तजी घर पर नहीं मिने। धुमने चले गये थे। **MATERL 28-3-3**€

प्रायंना । जीनपुर मे हिन्द्स्तान हाउमिय कम्पनी बाले श्रीयशयत शहा (पटनावाले) मिलने आये। बातचीत करने से होशियार आदमी मालुम हर ।

भनारम पहचे । गुप्ताजी के यहा नेवा उपवन गये। शिवप्रसादजी से देर तक बातचीत ।

जीहरी (दोनो भाई) व आविदलली आये । दोनो भाइयो से बहुत साफ-साफ बातचीत हुई। मैंने मेरी कल्पना व विचार विलकुल स्पष्ट तौर से उन्हें बतला दिये।

भगवानदासत्री से गोपीकृष्ण व सत्यवारायण प्रसाद के शिक्षा-कार्य आदि

की शालें। पंजाब मेल से सैकण्ड से कलकला के लिए रवाना।

कसकता. २४-३-३८

प्रापैना । सुबह ७ वजे हावडा पहुँचे । लश्मणप्रसादजी पोहार के यहा, २५ राजा सन्वोप रोड अलीपुर में, ठहरे। स्तान कर थी सीतारामजी सेकमरिया से मिले। वही भोजन, आराम, पर शीटकर चर्चा।
पुरी एक्समेस से डेलांग जाने की तैनारी।
बेरबोर्ट (केलांग), २६-३-३८
ब्रायंगा। डेलांग से उत्तरकर पैटल वेहनीह गांची सेवा संघ कार्कसमें पहुने।
साथ में सहम्पमसारकी पोद्दार, महाबीरफ्रसाटकी पोद्दार, रामकुमारजी
केजड़ीवाल, हीरातालजी सराफ आदि थे।
साधी सेवा सथ की कार्यकारियी-सुबह = से १०। कार्कस ३-५।
बादुजी के साथ पूमला। योडी बार्ज ।
रात में गांधी सेवा संघ कार्कह ।। से १।। तक।
जमीन पर सोया।
वेहबोर्ट (क्लांग), २७-३-३=

मुपातालजी, बुद्धिसेन मिते । आधिक अड्चन बतलाई।

सुभाप बाबू से मिलना-बातचीत ।

यातचीत ।

मैदान में दूर महाबीरप्रसाद पोट्टार के साथ विपटने गये। 'गोधी सेवा सथ' की कार्यकारिकों की सभा, सुबह द-१० व शाम की आ से हैं।। बोयदर को कार्यकारिकों के सभा, सुबह द-१० व शाम की आ

त्री दे। दोपहर को कार्केस ३ से ५ तक हुई। रामकुमार केजड़ीबाल ने, सो रुपये ग्रासिक मार्च १६३८ से, जब तक जिड़ी

रहे या वह मोटर गाड़ी रधने की ताकत रहे तबतक, चालू रखने की इरादा बतलाया।

इरादा बतलाया । हिन्दी प्रचार सभा । जाहिर भ्याच्यान राजेन्द्र बाबू, काका साहद व <sup>मैं,</sup> योडा भोले<sup>ः</sup>। प्रदर्शनी देखी ।

पान बाज : अद्यान (द्या । श्रेरवोई (श्रेलाग), २८-१-१८ परिश्रम के काम मे एक घटा करीब लगा । गांधी सेवा सम की कार्य कारिणी कमेटी ८-१० तक हुँई। व शोपहर की

१।।। से ३।। तक भोजन, आराम। चर्था, यज्ञ १-१।। तक। काफेंस ३ से ५ तक।

रेंस २ से ५ तक। रेंग्य फान ने, हिन्दू-मुस्लिम-स्योके बारे मे जो प्रस्ताव रघा पा मेरी शकाओं का समाधान करते हुए करीब एक घटे भाषण



मुयालालजी, बुद्धिसेन मिले । आधिक अड्चन बतलाई। गुमाप बादू से मिलना-बातपीत। पर सीटकर चर्चा। पुरी एक्सप्रेस से डेलांग जाने की तैयारी। बेरबोर्ड (डेलांग), २६-२-३व प्रायंग। डेलांग से उतरकर पैदल वेरबोर्ड गाधी सेवा संघ कान्मेंस में पहुंचे।

साय में तहमणत्रसाइजी घोट्टार, अहावीरप्रसाइजी घोट्टार, रामकुमारजी केजरीयाल, हीरालालची सराज आदि थे। गाधी मेता संघ की कार्यकारिणी-युगद = से १०। कार्मेस १-५। मापूजी के साथ पूमना। योडी बार्न। रात में गाधी सेवा लंध कार्यक ७।। से १।। तक।

जमीन पर सोया । बेरबोर्ड (डलांग), २७-३-३८

योतचीत ।

मैवान मे दूर महाबीरप्रसाद पोहार के साथ निपटने गये । 'गाधी सेवा सथ' की कार्यकारिकी की समा, सुबह द-१० व शाम की अ।

से दे। दोपहर को कार्जेस ३ से ५ तक हुई। रामकुमार केजडीवाल ने, सौ रुपये मासिक मार्च १६३८ से, जब तक जिंदा

रामकुमार केजडीवाल ने, सी रुपये मासिक मार्च १६३० से, जब तक जिया रहे या वह मोटर गाडी रखने की ताकत रखे सवतक, चालू रखने की इरावा बतलाया।

इराज बरालाया । हिन्दी प्रचार सभा । जाहिर भ्याययान राजेन्द्र बाबू, काका साहब व में, बीडा योले । प्रदर्शनी देखी । जन्मीर्ट (श्रेमण), २००३-३०

थोडा योले। प्रदर्शनी देखी। द्विताय), २६-३-३६ देखाई (डेलाय), २६-३-३६ परिश्रम के काम में एक घटा करीब लगा। गांधी सेवा संघ की काम कारियो कमेटी ६-१० वक हुई। ब १॥ से ३॥ तक भोजन, आराम। चर्चा, यह १-१॥ ५

कार्फेस ३ से ५ तक। प्रार्थना के बाद बापू ने, हिन्दू-मुस्लिय-दगे के बारे उस बारे मे, मेरी शंकाओं का समाधान करते विकिंग कमेडी सुबह ६-११॥ व तीसरे पहर २-७ तक हई। २ से ५ तक बापूजी के नाय नागपुर का घरीफ-प्रकरण चला। सुबह सुभाष बाबू के घर डा॰ घरे ने जो परिस्थिति नहीं थी, उसमें तो स्थिति एकदम बदली हुई मालम हुई । विचार-विनिमय ।

यापूजी के सामने मैंने मि० शरीफ वो यहा बुलाने के बारे में जो विचार नहें बह सरदार की विलक्त पमन्द नहीं बाये। और कई मिली की बहुत पगन्द आये-चरे, जयरामदास आदि को । स्नान भोजन आदि । भाम को सीतारामजी के यहा भीजन । डेडराजजी को मुखातालजी के कर्ज के बारे में समजाना व भागीरथजी से कहना। भागीरथजी व सीतारामजी से मित्र धर्म व पैते के व्यवहार पर चर्चा।

मदमणप्रसादजी, माबिली, खिमला बहन से बग्ते । ≋लकसा, ४-४-३८

विभिन्न वमेटी मा। से ११॥ ब दोपहर की २ से ४॥ बजे तक, बहा रहा। बाद मे पू॰ बापुजी से मिला। चि॰ साबिश्ली, वगैरा को मिलाया। गीतारामजी से मिलकर हावडा स्टेशन । थी गुधाप बाबू व मौलाना का भाग्रह या कि मैं न जाऊ, परन्तु जाना तो था ही—नागपुर के मामले मे मरदार का छल देखकर भी जाना ही उचित संप्रधा ।

हावडा--चि॰ माबिली, जॉमलाबहन व उमा पहुंचाने आये। उन्हें बाहर में भेज दिया। बाद में अन्य मिल लोग आये। बातचीत। घडं क्लास से वर्धारवाना । दामोदर, बिट्डल, साथ में थे । शकरलाल बैकर भी साथ देश

### वर्घा, ५-४-३८

घकरलाल बेंकर से बातचीत । विकेश कमेटी में स्वागपक्ष देने के बारे में खुब विचार-विनिमम के बाद यही विचार रहा कि आज सो सार से त्यागपन म क्षेत्रं ।

मागपूर के शरीफ प्रकरण के बारे में मैंने बनवत्ता में, बापू के सामने ३ ता० नी परिंग कमेटी में जो यह राय दी भी कि, डा॰ खरे ना खुलागा गुनने के बाद मेरी यह राय हुई है कि, अब हम इस क्वित में विशेष ज्यादा हुछ नहीं कर सबते, क्योंकि पार्टी मीटिंग में सर्वात्मति में उन्हें माणी दे व्ययस्या फरने का विचार।

प-४-३८
प्रार्थना । स्वास्थ्य साधारण । धन्नू दानी, पूर्णचन्द्र बजाज, कौकत्या, चि॰
देडराजजी रोतान आदि मिसने आये । डेडराजजीव मुयासासवी की
आर्थिक स्थिति के बारे से बात की। उन्हें की इस सम्राद्या । सिस्तीया बाले
मास्टर व गयन बिहारी मिसने आये । विकास कमेटी के ठहराव के बारे मे

बातचीत । शकरलाल बैकर व प्रकुल्पचन्द्र घोप भी आये । २। से = तक वक्तिग कमेटी का कार्य हुआ—सुभाप बाबू के घर, एलगिन

कोड पर।

मुन्दन मुम्त मालूम हुवा । जमीन बेचने का निश्चय ।धी जगन्नायजी अगरवाल टाटा नगरवाला (नरसींग कपनी) यालो से मिलना ।

यनस्यामदासभी बिङ्का से मिलना। बातचीत। फल वर्षरा सिये। स्वास्स्य नरम मालूम हुआ। १०।। बजे रात को सोया। कत्मकला २-४-३८ चि॰ मदालसा व महादेवी के पत्र के कारण फिर से योडी चिन्ता हुई। मन व स्वास्य्य पर भी बोडा परिणाम। सकिंग कमेटी ८-११॥ व १ से ६ तक सुभाय बाबू के घर पर हुई। विदेशी

कम्पनी के वारेमे हमारी नीति का ठहराव, विचार विनिधय के बाद, पास हुआ । जवाहरलालकी भीज के लिए सदमणप्रसादजी के यहां आये। भीजन, विनोद। साम को घोडी देर लेक पर पूमने गये। बालक बहा मिले। सीतारामजी से बातचीत। नवत-(बर्मचन्द) (मणीभाई कोनरी) बालक

कसकता,३-४-३-रामदेवजी जोखानी, ईंचनरदावजी जातान आये। देशी रियासती के बारे में विकित मध्येति में विचार। पनस्यामदास व क्रिज्योजन से मिलना।

व मोहन मिलने आये। मकई के सिट्टे खाये। डा॰ दान (होमियोर्नेष) आये। बम्बई सरकार जो ,बिल पास करना पाहनी है उस बारे में बातें।

पाहराह उस बार संबात । घोडी देर सेलना । बाद मे ऊपर सोने जाना । कई कारणो से प्रायः रात मर सो नहीं सका ।

ピース・分に

फतेचन्द्र मुनसुनुवासे से बातचीत । जानको से करीब साटे शीन घटे बातचीन । उसका दु ए मानसिक विंता का कारण ग्रीरज के साथ मुना । दु ख भी हुआ । आग्रिय पे उससे कहा तुम अपनी ग्रीजना देशो । उस प्रकार चसने वा प्रयत्न किया आये आदि । माध

में भोजन किया। कमता मेंगोदियल सब-कोटी की सभा हुई। डा० जीवराज मेहता, पुगेंद बन्दा, मेता, आंक्टिक्कर दिशत आये। बैक्टिमॉर्ड मेहता कुलके एक केशा आये।

6-8-3=

जानकी देवी के साथ विचार-विनिमय ।

भागका ददाक साम विचार-विश्वमध्याः कर्दप्रकार के विचार अधिक पैदा होते रहे। उत्साह व रस नहीं मालूम होता।

उपाय सोचतारह कथा और दिन उगगया। चि॰ राधाकृष्ण स्ट्रया स्राया।

मदन सादि की स्थिति कही । राधाकृष्ण वर्धा से आया ।

मि० नरीमन (नेचर क्योजर बाले) के यहा मालिश व स्टीम बाप सिया। आज से तीन रीज अनाज न खाने का विचार किया। पुरुषा बहन रहमा मिलने आई। देर तक बातचीत।

भुवता बहुन रहेमा मिलने आई । देर तक बातचीत । ९०-४-३८

पुंचह जानकी देवी से बहुत देर तक उसके अन की स्थिति, धीरज, भान्ति के साथ मुनी।

भाग्यवती व यशोदा देवी आये।

मुक्तरलाल, कमनादास गाधी, केशवदेवजी, चिवजीसास, विजमीहन, हरजीवनमार्ड काळे : मालुम हुआ था ; परन्तु आज सुबह जब ज्यादा हाल मालुम हुआ तो रायपुर से बापू य सुभाप बाबू को एक्सप्रेस तार दिया कि मेरी राय का विचार नहीं किया जाय । नागपुर में सर पटवर्धन, सोनक वर्गरा मिले। वर्धा पहुंचे । तार परा पढे ।

दी गई, व मिनिस्टरो की सर्वों की भी यही राय है। तब फिर शरीफ को बुलाने से लाभ क्या ? इससे सरदार बटलम भाई नाराज हो गये, ऐसा

वर्घा ६-४-३८ केशर व बाद में राधाकृष्ण से बातें करके स्नान आदि के बाद घुमने गये। फेशर, नर्मदासाय मे । ब्रहुलाद की दादी को साथ रखने वश्रीराम की सगाई आदि की बातें। आध्यम वगैरा घमकर आया। नमैदा के शेअर का

फैसला राधाकृष्ण के साथ। बम्बई जाने की तैयारी। जाजूजी व किशोरलाल भाई से देर तक वर्किंग कमेटी के त्यागपत्त, सरदार से मतभेद आदि की व मानसिक दुवैलता का हाल कहा। स्यागपल नही देने की दोनो ने राय दी। विचार करना। डा॰ महोदय से

शरीफ आदि घटना के बारे में बातचीत की। नागपुर मेल से घर्ड में बम्बई रवाना । व्रिजलाल वियाणी व उनकी स्त्री से थोडी देर वातचीत । भीड मे ही सोया ।

ज्ह, ७-४-३८ दादर संतरे। केशवदेवजी से डामरेक्टसं, मुकन्द आयर्न वक्सं, हिंदुस्तान शुगर आदि के बारे में बातचीत !

मुकन्दलालजी (लाहोरवाले) व जमनादासभाई से सोहे की कम्पनी के बारे मे विचार-वितिमय ।

रामेश्वरजी बिड़ला (परिवार सहित) आये। भोजन सब लोगों के साय। ਗ਼ਰਚੀਰ । ਕਿਚ ।

कृष्ण कुमार के स्वास्थ्य का विचार । डा० जीवराज मेहता भी आये । जानकी देवी के बारे में विचार-विनिमय।

#### 45-8-50

कारको इ. दारको ने बारकीर। विकासमग्रीपाल माद्योदिया आया।

हरतीस्त्रमाई बाहि से बाहि।

पन्नजानदानको व गोमेन्द्रदारको बिक्ता आये । बातजीत, विवास-जिनस्य ।

केन्द्रदेदणी, श्राविद्याती, सूतशीमाई ने हाउनिय के बारे में बातचीत । १४-४-३-६

केशर, मर्मश, धन्ता, प्रह्माथ, भीराय, वर्गरा आये, समुद्र स्तान, भीजन । बात जानवी का व्यवहार इन सीगो के साम बहुत ही सस्त्रीप कारक एका।

रा। साहरामजी जोकी जबपुर ने आये । उन्होंने नारी स्थिति समझाई ।

सर पुरुषोत्तम, चनाव्यामदाम बिटना, बन्तूरभाई आदि में देर तक राजः मैतिन व शाणारिक चर्चा। कैने अपने विचार वटे।

नातन व द्यापात्रच चया। अत अपना थनार नहा पि० ए० के० दत्यान व सर भीरोजी से जससेदपुर व वर्तमान स्थिति पर

देर तक बातचीत । जुड़ आरर भी प्रमध्यामदाम व कामेब्बरदास विक्रमा से देर तक बातचीत । भोजन, किन्न ।

## 98-8-35

मुक्तदनामजी पित्ती मिलने आये। परकी स्थिति मतभेदका वर्णन क्या।

रे वने करीब जानकी देवी से बिदा लेकर माद्या होते हुए बिडला हाउस

मरीब दो बन्ने पहुचे। बिहसा साम्य से जानसमानी मण्डल के बार्य पर विचार-विनिमय।

विडला हाउस में राजस्थानी मण्डल के कार्य पर विचार-विनिमय। जिन प्रान्तों में राजस्थानी बसे हुए हैं बहा उन्हें उस प्रान्त की सब प्रकार

भी बेहनरी में पूरा हिस्सा बोम रखने को मैंने कहा। राजस्थानी रियासनो में भी जवाददार राज्यन्यहीत शखन कराने का प्रयत्न करना। ऐसीन बहुन में हिन्दी-जवार वर्णया के बारे में बानें। स्टेजन।

बोरी बन्दर से संकण्ड में केणवदेवजी के साथ। फलेचन्द व उसकी लडकी नासिक तक साथ रवाना हुए। लाल थे। केशवदेवजी व जमनादास भाई भी थे। जमनाताल सन्स की बोर्ड की सभा हुई। मदासद्या, उमा और मैं व केशव-देवजी, चिरंजीलाल तथा जबन्नाथ मिश्र थे। १९-४-३८

मुकन्द आयर्न वक्त की बोर्ड की सभा हुई। रामेश्वरजी, विड्ला, मैं, मुकन्द-

सुबह जानकी देवी, मदालसा, जमा, रामकृष्ण, दामोदर वर्गरा मिसकर घर के लोगों के स्वभाव के नंबर समाये । समुद्र स्तान । बाद में जानकी देवी ने अपना आधिरी फैसला किया कि मैं उसे एक वर्ष एक तो केवर, नर्यदा से बोसने या प्रेम करने के निष् नहीं

कहूं। वे आयं और जानकी उनसे न दोसे तो मैं नाराज न हो का उन्होंने अपना सात वर्ष का दुख, वेर हमझ, आपस की वर्णन इन तीन दिनों में पूरी बताई। वर्धा में मा के पास वह सोग मां की इच्छा हो तब मा सकते हैं। वहां भी जानको रहे तो उसे बोकने के लिए दबाया न जाये। माहुंगा जाकर केजर, नमंदा, वन्ता को योडे ने स्थित समक्षा कर कहीं। केजर की भी पूरी भूत दिखाई थी। पन्ता को भी न आने की सनमाया, उसके स्थान में नहीं आया। व्हों के उठवं अपनी जह देवने आ यथे थे इसलिए वहां से जत्दी वापस

केशर की भी पूरी भूत दिवाई दो। वन्ता को भी न आने को समझाया, उसके ध्यान में नहीं आया। होंठ रजनअशी खुड़ देखने आ गये थे इसलिए नहां से जस्दी वापस आना पड़ा। उसने तपासा। जानकी देवी, मदालसा, महादेवी को भी तपासा, हालत कही। डा० दास (होमियोपैय) आये। देर तक वस्वई सरकार व नया एक्ट के बारे में बोतते रहे। १२-४-३० श्री नामेश्वर राय पस्तत् का स्वर्गवास होने के समाचार पढ़े।

सज्जन पुरुष थे। सुद्रताबाई आई। मदन, राघाकृष्ण, ज्ञान सदिर आदि के संबंध में विचार-विनिमय।

विनिमय । प्राणलाल, देवकरण नानजी, मयुरादास, जमनादास, केमबदेवजी, मुक्त्र-साल आदि से देर तक बातचील । इन्हे डायरेक्टर सेने की कहा ।

लाल आदि से देर तक बात विचार करके जवाब देंगे। धमना

#### 93-8-35

जानरी ह दारहो से बारवीर । वि० रामगीयान गाडोदिया आया । इस्टीवनमाई बादि से बार्ने ।

धनायामदागळी व रावेश्वरदासञी विद्वारा आवे । बातवीत, विचार-विनियद ।

बेगददेवकी, आधिदलनी, सनजीभाई में हाउमिय के बारे में बातनीत । 98-8-3=

केगर, नर्मदा, परता, प्रह्याद, श्रीराम, वर्गरा आये, समुद्र स्वान, भीजन । माज जानको का व्यवहार इन लोगों के नाय बहन ही सन्तोप कारक रहा ।

माद्रुरामणी जोशी जयपुर मे बाये । उन्होंने मारी स्थिति समझाई ।

मर पुरपोत्तम, धनश्यामदाग विडला, बन्तुरमाई आदि ने देर तक राजः

मैतिक व स्पापारिक चर्चा : मैंने अपने विचार कहे। मि० ए० के ब दलाल व सर नौरोजी से जमग्रेदपुर व वर्तमान स्थिति पर देर तथ वानचीन ।

जुह भाकर भी चनत्रवामदान व रामेज्वरदास विष्ठला से देर तक बातचीत।

भोजन, बिजा 98-8-3E

मुक्त्यनालजी पित्ती मिनने आये। घर की स्थिति मतभेद का वर्णन विद्या ।

र बने गरीब जानकी देवी से बिदा लेकर माद्या होने हुए बिडला हाउस मरीब दो बजे पहुचे।

विष्टुला हाउस में राजस्थानी मण्डस के कार्य पर विचार-विनिधय।

जिन प्रान्तों में राजन्थानी बसे हुए हैं वहा उन्हें उस प्रान्त की सब प्रवार की बेहतरी में पूरा हिस्सा व प्रेम रखने को भने कहा। राजस्थानी रियासती में भी जनावटार राज्य-घटति दाराल कराने का प्रयत्न पराना । पेरीन बहन से हिन्दी-प्रचार वर्षेश के बारे में वानें। स्टेशन।

बोरी बन्दर से सेवण्ड में केणबदेवजी के साथ। परोचन्द व उसकी लडकी नासिक तक माथ रवाना हए।

मुक्तर आयर्न यसमें की बोर्ड की समा हुई। रामेश्वरती, विडसा, मैं, मुक साल से । नेजबदेवजी व जमनादाम भाई भी थे।

जमनाताल गन्म की बोर्ड की सभा हुई। मदालगा, उमा और मैं व केर देवजी, चिरजीसास संया जगन्माय मिथ थे ।

11-Y-3c

गुबह जानकी देवी. मदालमा, उमा, रामकृष्ण, दामोदर वर्गरा मिलक पर के लोगों के स्वजाय के नदर लगाये।

समुद्र रमान । बाद में जानकी देवी ने अपना आखिरी फैसला किया है मैं उमे एक बर्प तक सो केयर, नमंदा से बोलने या प्रेम फरने के लिए नर

बहु। ये आवें और जानकी उनमें न बोले तो मैं नाराज न होऊं। उन्हों अपना सात वर्ष का दु.घ., गैर समझ, आपम की वर्णन इन तीन दिनों पुरी बताई। वर्धामें मां के पास वह लोग मां की इच्छा हो तय म सकते हैं। यहा भी जानकी रहे तो उसे बोसने के सिए दवाया न जाने।

माट्गा जाकर केशर, नर्मदा, पन्ना को थोडे में स्थिति समझा कर कही। के भर की भी पूरी भूल दिखाई दी। पन्नाको भी न आने को समझाया, उसके ध्यान में नहीं आया।

**टॉ॰** रज्जवअली जुह देखने आ गये ये इसलिए वहा से जल्दी वापस आना पडा । उसने तपासा । जानकी देवी, मदालसा, महादेवी की भी सपासा, हालत कही। डा॰ दास (होमियोपैथ) आये। देर तक बम्बई सरकार प नया एक्ट के बारे में बोलते रहे।

45-8-35 श्री नागेश्वर राय पन्तल् का स्वर्गवास होने के समाचार पढ़ै।

सज्जन पुरुष थे। सूबताबाई आई । मदन, राधाकृष्ण, ज्ञान मदिर बादि के सबध में विचार-

विनिमय । भ्राणलाल, देवकरण नानजी, मधुरादास, जमनादास, केशबदेवजी, मुक्त्द-

साल आदि से देर तक वातचीत । इन्हे डायरेक्टर लेने को कहा । विचार करके जवाब देंगे।

**श्चाम**ा

#### 92-8-35

जातकी व बारतो में बाहतीता। विक समयोगाल गाडीदिया आया। हरजीकरमार्ग आरि में बाहे। मनस्याभरामज्ञा व समेकद्रवदानजी विकता आये। बातजीत, विवार-

भिनेक्याभारताच्या व सामाध्ययदालाजा विकास आवता वार्ताचार, स्वार विनियम 1

मैण्यदेवजी, क्षाबिदजनी, सूलजीमाई से हाउलिय के बारे में बातलीत । १४-४-३८

केनर, भर्मेदा, धन्मा, प्रद्वाद, श्रीधम, वर्षेदा आमे, समुद्र स्नान, भीजन । स्राज जानकी झा ब्यवहार इन सीमो वे साथ बहुत ही सन्त्रीय कारक रहा।

पाइरामणी जोशी जयपुर मे आये। उन्होंने सारी स्थिति समझाई।

गर पुरयोक्तम, धनस्यामदान विस्ता, बरनूरभाई आदि से देर तज राजः मैनिन व स्रापारिक चर्चा। मैने अपने विचार बहे।

मि० ए० के० दलाल व सर मीरोजी से अमग्रेदपुर व वर्तमान स्थिति पर

देर तक बानधीत । जूर् आगर भी पनश्याभदाम व शामेश्वरदाल बिडला से देर तक बानसीत । भीजन, ज्ञिज ।

## 94-8-85

मुक्यस्तानजी पित्ती मिनने आये। धरकी स्थिति सत्तभेदका वर्णन विद्याः १ वने वरीय जानकी देवी से जिदा लेकर भादुसा होते हुए पिडसा हाउस

करीब दो वजे पहुंचे। विद्या हाउस में राजस्थानी मण्डम के कार्य पर विचार-विनिमय।

विना प्राप्त । अपना भी किया है वहीं उन्हें उस प्रान्त की सब प्रकार की सह प्रकार की सह प्रकार की सह प्रकार की सह है। इस प्रकार की सह है। एतस्पानी सिंग हों। एतस्पानी रिपासती में भी अवाबदार एकम-बहुति द्वारत कराने का प्रस्त करना। ऐसीन बहुत में हिन्दी-प्रवार कोंग के बारे में वाही। स्टेशन।

बोरी बन्दर से संबष्ड में केशवदेवजी के साथ। फलेचाद व उसकी सहकी नामिक तक साथ रवाना हुए। पुलगांव, सोनेगांव, वर्षा, १६-४-३⊏ भेगवदेवनी में घोडी वार्ते।

पुनागंब-उपरक्त जन्दी स्नान आदि ने निबटकर मोटर ने मौतेगाँब गारी माता में मानिस । बिनोबा का मादन मानिक हुआ—गादी के माब बढ़ाने के बारे में । बार्या-पम । एक पटा काता । सीने गांव में ४ येने के बाद रखाना होतर देवली होते हुए । वर्षी । स्टेनन।

प्रान्ट ट्रक ने मानूजी देहली से वर्षा आये । उन्हें मेनांच के आये शस्ते सत्र पहुंचाकर वायस आया । वर्षा, १७-४-१०

वधी, पुण-४-३ म श्री रविश्वकर गुक्त मिलने आये । थोडी बात हुई । बाकी की मीनेगार से वापम आने पर । श्री पत्रयामदामनी बिटला वस्त्रई में आये ।

जल्दी भोजन करके सोनेनाय गया। शेतकरी परिषद (तालुका) में षोडी देर बैठना।

प्रातीय नायेस कमेटी का काम साड पाच घटे तक बला । महत्व की बर्बा, ठहराव आदि पास हुए । एक प्रकार से तो मेम्बरों का वर्ताव ठीक मातूम

हुआ । परन्तु प्रान्तीय कमेटी से भार सदस्य नियुक्त करने का अधिकार समापति को न देना ठीक नहीं मालूम हुआ । वर्षा पहुचे । गुक्तजी व मिश्र दोनों, बहुत वेर तक अन्दर की परिस्थित का परिचय कराते रहे । शैंने भी साफ-साफ जो कहना या कहा । हर्जेन स्टेटमेन्ट टीय करके प्रेस से भेज दिया ।

बङका षक्तिल से सामधान केश की बातें । १६-४-३८ राधाकृष्ण व पनश्यामदासजी के साथ घोडा घूमना । धनस्यामदासजी विङ्का काककता गये ।

कारनाराजा बड़ान क्यान वर्ग डा० सीन्दरम् व केशवदेवजी आये। महिला आश्रम का काम, भाषा व भाषीरपी बहुन के साथ मितकर किया।

मि० महाजन व साठे मिलने आये।

केनवदेवत्री से हार्डिमम, शक्कर मिल, यगैरा के बारे मे बातचीत । नागपुर प्रान्तीय वांग्रेस वमेटी का काम, पटवर्धन, घटवाई, बाबा सा० कारत्वीतर आदि के माथ अडाई घटे तक चुगा । पूनमचद राका, पुष-

राज (चान्द्रावासो) की दरवास्तों का फैनला । मेगाव गये । प्रार्थना, बाद में बायू का भीन युनने पर घोडी देर दातबीत । हा० मीन्द्रम माय थे ।

डा० गौन्दरम ने समिल व हिन्दी के मुन्दर अजन सुनाये।

# १९-४-३८

कार मीन्द्रस, सत्यदेवजो, उत्तरी १-प्रे, राधाकृष्ण य अनुसूधा मिलकर पवनार गर्छ ।

विनोबा से देर तक विचार-विनिमय । मानिसक अज्ञास्ति, १मण महर्षि आदि ।

महिना आश्रम में कु० ज्योत्मा, शिक्षिका व अन्य महिवयो से बातचीत । यादवजी वैद्य व श्री दवे (यम्बई वाले) वैद्य नागपुर से आये। उनसे वात-चीत। उन्हें सेवार सेवाय जाना।

भाव । अन्तु सन्तर समाब जाना । बापू में करोब सवा घटा शावधीत—जवपुर प्रजामणःस व द्यादी अदगेनी, विचा कमेटी, स्वास्थ्य व मानस्थि स्थानः सहित्य सब्देस व परीक्षा, सानानक प्रशासित व सहीय दमण कुमारित लागो पर विचार-विकिय ।

महिला आध्यस में भोजन; प्राचिता । चहिनों ने घोती जोडा दिया, सेने का सहस का था। निरामाहब, श्रीमन्, सध्यनारायणशी से हिन्दी-श्रवार आदि के सम्बन्ध में देरतक बातचीतः

### 50-X-5E

मारेबाडी शिक्षा मण्डल, लब भारत विद्यालय, महिला आध्यम व परीक्षा के बारे में श्रीमन् से बातें।

राधारिमन, दिनशर पाण्डे, काकामाहब से द्वारकाशायकी हरकरे के बारे में बातें। दुख व विकार। मैंने विकेश भाग न मेने का निक्षय विचा।

संघातः । हुन्यः व विचारः । मैने विशेषः भागः न मेने का निक्षयः विचाः । स्पद्मधान-नेगः वे काणजातः देते । जनरमानः वैवर, जाजूनीः भादि मे कार्ते ।

पा-स्पाहार, भीतन, आराम । मुक्तिको सामिथ नामपुर से आसे। रात में देर तक उनसे बारघीर। गोजि-१द्यानती ने बार्र संभी । २१-४-३⊏ बापूजी मेगांव से थाये । वह चरे हुए मानुम हुए । उनका भाषण । उन्होंने आज 'निशाधी-मन्दिर' योजना के असमैन स्कूल का शिलात्माम ब ट्रेनिम रब्म का उद्गाटन किया। श्री मन्त्र व मिश्र का घर पर वाय-वानी हुआ। प्राम उद्योग गण भी ट्रस्ट-कमेटी की बैठक हुई। जाजूबी, कुमारणा, बैहुंटे भार्ट और मैं से । भार मावधान-मेरा में विकास-विग्रजामिनेशन थी, बहां सैयारी करते जामा पटा । घोडी देर गवारी होकर डिस्पार्ज मिला। पर आरार गोवा । गहिला आश्रम की लगा का कार्य । जान का काम हाय में लिया । 25-X-3E

महिला आश्रम । कु॰ ज्योन्यना, दीनदयासजी, मृन्दरसास मिश्र, उनकी स्त्री, धीनदयात्रजी भी स्त्री के पत्न पर सत्यदेवजी से बहुत देर तक विचार-विनिमय होकर आधिर फैसना विया गया कि आवामी वर्ष से ज्योस्ना, सुरदरताल मिश्र य दीनदयातजी को 'मण्डल' व 'आधम' के काम से मुस्त किया जाय। मन पर विचार व चिन्ता। थापू से सेगाय जाकर दिल खोलकर स्पष्ट तौर से मन की स्थिति व अपनी

कमजोरी का वर्णन किया। बापू ने समझाया और अपनी स्थिति का वर्णन किया । किशोरलालभाई, राजकुमारी, प्यारेताल, मीरावहन वर्गरा भी वहा मौजूद थे। मन थोडा हलका भी हवा व दूख भी हुआ। रात के १० वजे तक विचार होता रहा। श्री कृष्ण प्रेस की सभाव अन्य कार्यं हुआ। काफी थक गये।

या वही सोईं।

दर्घा २३-४-३८ बा, सरस्वती, कान्ती बगैरा सेमाव गये।

रामपुरः प्रकारि बसेदी की कारणात्र का काम । किशम बीर्ड का बाम संदेत का मूल हुआ। धी स्थानितासचा मन्दिर हुन्य की रामा हुई । सिक्टीमा १, इतकादाम का मुख्या मी।

राज्हुमानी शक्तुरतीय ने बातू में तैयार निर्दे नीट परण्य गुनामे । प्यारेताल ने बातू का बहे कोटमेन्ट, जो उन्होंने जिल्ला नी मुताकात के बा**रे** में दिया, गुनामा ।

भागावतन, गोनदत्त्व, राजवुत्तारी, बादा गा० की पन्ती आदि में मामूनी

बारें। गांधामुग्ना व पुनार बजाज ने मेन-देन वा पबनामा। गांधपुर मेंग में यहत्वें ज्याना। संगठन से जनह नहीं। युनवार में नेमायदेव-की रे मार एक्ट में बेटें। बानवीत, जन में पूरी मीट नहीं आई।

जुहू, २४-४-३८ बादर दतरबर जुहू, हजामत व बाद में देर मन समुद्र-मनान । वेगवदेवती, प्रात्माद प्राप्ता व माना वागीवाना आये, बातमीत । सम्दार बन्दममाई, माल्याट साई, वर्गी पार बातावटी वर्षेश मिलने आये, देर तह बात्यील ।

## 5X-X-3=

प्रार्थना । पूपना, जानकी, सदानमा, उमा, रामकृष्ण माय से । बातादत्त रमोदमा वे बारे में चर्चा, हुन्नः। आधिर बालको पर फैनला करना छोटा ।

कम्बई में रामनारामणजी के अपने पर सीकर की रियलि पर डेपुटेशन आया। १२॥ अप्रेतकः प्रवर्ते जानशीत । शमसाया व उन्हें कहा कि सीकर रावराजारी व वहा की जनता ने अही भूल की है। अपने कार्यों से अपना

रावराजाओं व वहा की जनता ने बड़ी भूल की है। अपने कार्यों से मामना एकदम कमजोर व हानिकर कर लिया।

मुष्यायहम के माथ भोजन, वातचीत-सदम व कान्ता के सम्बन्ध का धुनामा; राधाष्ट्रण भी समाई, श्यमरारायण श्रद्धा ज्ञान मदिर के लिए प्याम हनार की मदद व विचार-विनिमय।

भोदिन्दलालको भित्तो, मान्नाबहन, सुनमा, पद्मा वर्गरा आग्रे। सरदार वत्नमभाई व इपनानी संमिलता। सी० पी० (सध्य प्राप्त)





मानूग थी। मोटी देर हरिभाऊनी वर्गरा ने बात करके नि॰ मानण्ड में मस्ता माहित्य मंडल के बारे में बानधीन की । बाद में बिना नहाये-प्रापे गो गया । शयपुर, पु-५-३८ हरिश्मन्द्र, निरंभीताम अग्रनाम आदि मिलने आये। देर तक वातनीत। यगम्भनी आश्रम की वानिकार्ये आई। ष्टुरिभाजनी व कपूरवन्दनी से भाषण के बारे में बातबीत । मामोताराजी भीधरी ने अपना दुन्त कहा । रामनारायणती, दुर्गाजमाद के व्यवहार यहरणनो का निचार। यह भी दुखी थे। उनकी राम भी कि रामनारायणजी को अञमेर नही रहना चाहिए।

गागरिक आगे । मैगोरियात में ठहरने का निश्वय । यहां पहुंचने पर यकावट

२-१० की गाधी से मीकर स्थाना। सम्ते में चौमू के मुस्सिम कार्यकर्ता म भाद में जयपूर के बकील बसैश मिले। सीकर पहुँचे । कैंप्टन देव मिले । अन्य लोग भी मिले । राणीजी का बहुत आग्रह होने के कारण डोडीयो पर जाकर आना हुआ। सीकर, २-५-३=

गीकर रायराजाजी को, शीकर जाने के बारे से, टेलीफोन से सन्देश दिया।

कई लोग मिलने आये । उन्हें समझाया गया। राणीजी का सन्देश लेकर गौरीलाल वियाणी आये । उन्हें भी, मेरी राय जो थी वह स्पष्ट कहलाकर भेजी।

आज प्रजामण्डल का भाषण आधिरी रूप से तैयार करके जयपुर भेज दिया गया । सीतारामजी, सागरमल, नगीखा आदि कई लोग मिलने आये। 3-2-35

भोरो का नाच व सेल देखा। हरिभाऊजी व रामसिहजी रजवत से बाते । गाडोदा ठाकर मिलने आये। सामरमल वियाणी, सीतारामजी सोढाणी व

जाननीदेवी वर्मरा राणीजी से मिल बाये। सीकर के कई खाम-खास <sup>सोग</sup>

हिन्दु सभा वाते आये।

निर्मंत्र करि । इंग्लिइनो के नाम् कारण पा नारेण निर्मा । गामनिरको, कोटकरिनाको सीमा के मारणाई की प्रकारणी निरम् विमत्ते करि । सामें सामनीर्मे करी।

सारूरामकी जयपुर के आदे १ वर्ग के बाद वर्ज । बोरक, बादी का बाद ४-३-३ य

हित्साइको सुक्त की नार्थी से क्यांनिक र करण हुन्हें। बडीताराज्य मोदासी की बीसारी का गुला हो। इससे मिनने प्रसर्वे कर प्रदेश भीने बाल्वीहर।

रमापाई जोगी ने क्रमते क्रायदी हिनुसाई। गाउनमें। क्रायपेट प्रोदेश भे॰ भागत, ठावटर पुरवद के सहस्य राष्ट्र सम्बद्धियोग क्रादि के कारे में बारों।

सम्बर्ध दुरान में मार क्षाया विधीनिवास रहमा की भाग मुन्तकाई का भाज मुद्द देहाल हो समा । नाप-पव कार्य दिये । मोटर से सब पा के, काणी के क्षाया की । कुछ सोन जीन माना की जाकर सोये। दहा रहुत का काम देखा । डिजाबनकी, थोता, सुनायनक से सायेशित।

28-7-3

जबुद्ध प्राप्तमिनियर वर्गानार हुत से आया। कुबेन्द्रालशे नगरा सित । यदीनारायण व मारायण विद्यानी सेने क्षार (कार नहें। कि । यदीनारायण व मारायण विद्यानी सेने क्षार के प्राप्त (कार नहें। कि । विद्यान में पूष्ट निकास कर आर्टी। पुरुवान से नहीं आई। धारा हुआ। भी सीनावनी दिसापी सीटीसालानी दिसापी बाजूनी विद्यानी स्विप्त सेने सित के विषय से। कोर्ट सुनने पाहिए, पह राग में की हो है। सेने सी और दिया।

सीकर-जायपुर, ६-४-३= मह, नाद बेद के घर पर, घोजन मुन्दर व प्रेमपूर्वक हुआ । दीपहर पी भागी के सब साथ के अवपुर दनाना । जयपुर स्टेमन पर स्वागत । स्वीरियन होटम में टहरें । कार्यकर्ताओं के

साप प्रोगेशन के बारे में विचार-विनिषय देर तक हुआ। प्रोगेशन निरालने मा फैममा । जयपुर सरकार की स्थिति समझी । जवपुर, ७-४-३= पूरव बा, देवदामभाई, कान्ती, मरम्वती गाडोदिया देहनी मे आवे।

भोगेमन बहुत मृत्दर ढंग मे व उत्माहपूर्वक धुमधाम के माथ निकला। माम को प्रदर्शनी का उदघाटन पुरु बस्तूरवा ने किया। दैवदारा ने भी भाषण दिया। मि० यग भी आवे थे। उनसे देर तक वहीं पर

बातचीत । कल फिर मिलने का निश्चय ।

मि • यग गे बहुत देर शक राजनैतिक, ग्रामकर सीकर के सम्बन्ध मे,

विचार-विनिमय होता रहा। मैंने अपने मन का दर्द माफ तीर से नहां। दो-अदाई पटे तक बातचीन । उसने भी प्रजामण्डल से पूरी महानुभूनि रखते

हुए अपनी अडचनें बताई। आधिर में यहां ने आकर पू० बायूजी को व जयरामदास की, न आने के बारे में नार करना पड़ा ।

विषय निर्वाचित्री समिति व वक्तिय कमेटी का काम हुआ। प्रजा मण्डल का खूलाजनमाठीक तीर से ७॥। यजे के करीव शुरू हुआ और ११ बजे पूरा हुआ। श्रीच मे थोडी गडवड योगीलाल वगैरा ने की।

बाद में गाति हो गई। जलसे की व्यवस्था वर्गरा सब ठीक रही। e-x-3c

रामवाग में थोडा भूमना-पार्वती, गिरधारी (देहली वाले) साथ में। प्रजामण्डल की वर्किंग कमेटी का कार्य व वाद के विषय-निर्वाचनी की सभी १९।। से ५ बजे तक होती रही । सीकर ठहराव (प्रस्ताव) पर विशेष

परिथम, विचार व प्रयत्न हुआ। आखिर रास्ता ठीक निकला। प्रजामण्डल का जलसा साढे सात को शुरू हुआ। रात मे डेट बजे बाद पूरी हभा !

कार्य सतोपजनक रहा। खाली गोपीलाल शर्मा की गडबड के कारण कुछ समय बीच मे योडी चिन्ताकारक स्थिति हो गई थी, सो बाद में सब ठीक हो गई।

र्वनी था मापण वेमोके व लम्बा हुआ। वह अपनी आदत से साचार है। ो विरजीनान (दोनो), पाटजी, हृरिषयन्द्र आदि के भाषण ठीक हुये। ।नना ने ठीक भाग निमा।

ज्यपुर-सीकर, १०-४-३८ .त. एफः एमः यस से यातचीत । उन्होंने प्रवामंडल की सकतता पर समार्देशे।

भारत को स्थित पर विचार-वितियत । उनकी इच्छा थी कि मेरा भीकर भारत हो मके हो बहुत उपयोगी होता। येले कुछ महत्व की गाउँ रही । उन्होंने टेमोनोज ने सर श्रीषम से उनकी स्वीकृति से सी ।

००० चनाराज मान्य वायम स्वाका स्वाहात स्व सा । श्री हुनमन्याय जेल मुत्रास्टिन्टेस्ट के आग्रह व प्रेम में जैस य पानस्याने मानि-शास विचा । सोन्य सी भारी में भीतर प्यातः । राज्ये ये विचार-विनिमय ।

शाम को मीडर पहुचे। इसी शाही में श्री यस व कील भी थे। मीडर में सिन्ने में जिन्मा।

नागर, २४०२०२६ गोरर ही स्थित पर विचार-वितिषय । बातची र अलग-अलग और घोडे-घोडे समुदाद में भी करनी थी । समझाना भी था ।

पुरव हा, ब्यानदी देवी, पावेनी, क्षेपहर की नाडी से अयपुर में मीवर पहुंचे। जनता ने उनका स्वागन विद्या :

भिरु राग में भिगा। बहुन देग तब आपत्रीत, विचार-विनिष्ध । जनता से कोर्ट आपने के बिराद्ध जीन ब्याद्य अदर हुआ है। बलका साम कारण कोर्ट आपकार्य में बाजारित बनना व राजाबी की प्राप्त करार देना है भी नवगानों को, सनवना व सबस्द स्त्रीत सिबी को तार भिजवाना

97-1-95

का वे माथ कांशि सी। शीक्षण की स्विति घर देश लक विवास-विनिध्य । प्राय का, जानकी, यावेनी मुख्तक, काणी साहब में देर लक मिलवर आये वेरो माप-माप समसावर आया।

जनता की ओर से की लीस वहा आये, उन्हें बहुल देर लंक समसाया गया जनकी कवाओं को हुए किया क्या। श्री समर्गागद्वजी जाट सभा के मंत्री (अलीगढ़ वालों) से मुबह्-माम बातपीन। मिन एफ नएक युव में भी देर तक बातधीत। उन्हें यहां की हालत समझार्य।

गु॰ डे॰, में बहुत देर तक तीकर-स्थित पर विचार-वितिमय। बिना वर्त प्रयोग किये स्थिति किस प्रकार काबू में आ सकती है, इस सम्बाध में की अपने विचार कहै। शक्ताए। बाद से शास को किर उनका पत्र आया तो देर सक बातपीत। के॰ धैंग भी शामिल हुआ। मैंसे उसे खुद होकर स्थापन देने की मगाइ दो। थोडी जुधी भी, परन्तु उन्होने दिक्कतें पेणकी।

रात में फिर बड़ीनारायण आदि से बातचीत । पूज्य था, पायेती वगैरा कासी के बाम जाकर आये ।

१३-४-३व भी पदीनारायण सोडानी आदि से बानधीत । मि० एफ० एस० यम और कनंस बी० एस० कौस, कोट आफ बाईस

मानेगी।

सीकर से मानेजाने वाले नेताओं को खूब और के साथ व स्पट तौर से समझाने का प्रयक्त किया। एक बार आंधा भी हुई, परखु आधिर नतीजा मही निकला। मेरे विचार छशकर बाटे भी गये। रात में रैश। बने तक लोगों को समझाया गया। हीरालालजी शास्त्री ने पुत्र समझाया, पर्ष्यु कोई परिणाम नहीं आया। तोकर-जयपुर, सवाई मायोपुर, १४-४-६ तीन बजे उठना। मुट्ट-हाय छोकर मिंट वंग से मिलना। बहुत वेर तक सावचीत। उसे मारकाट व हिंसा न करने पर तोक तीर तो कहा। आया तीकर का जाताचीत। उसे मारकाट व हिंसा न करने पर तोक तीर तो कहा। आय तीकर को जनता मेरी बात नहीं मानती है, पर उम्मीद है कि जस्त्री ही

उसने कहा, कर्नल कील की इच्छा है कि मैं यहा रहूं, परन्तु विकाग कमेटी व अन्य कारणी से मेरा बम्बई जाना जरूरी है, यह समझाया । रीगस से वा देहली गई। गुलावचन्द पहुचाने गया ।

जयपुर मे पहुचे । वहां से चिरजीलाल अग्रवाल, हरिश्चन्द्र, पाटणी, साथ

17.1 मर्गः मर्छात्तरत होगतावत्री मान्दी तो साथ थे ही। प्रजासकत के रागम् (त्रवार-वितिस्य। स्तराजी से जगपुर में ही बनस्थली आध्रम की श<sup>3</sup>-शारी सवात दर्भेग । फन्तियर मेन मे जगह बराबर नही मिली । राज्य के परंदरहेर ने हो हिक्ट नेवजह की कराई। जानकी का रगण्या शिव प्रभी द्या १

कुर-सम्बद्दे, ९४-६-३८ द्रारा र प्रत्यका प्रता विक्तादेवकी दर्भेग साथे थे । गुमनीवाई का मृत्यु-भारे देता है कार के दारे में मेरी गाफ राय दललाई । टेलीफाल निमा । 

\$ 1"02 \$ 511 \$ दे देश । महिम बनारी दाराई से सुल्हासाई के यह पर हुई ६

भाग राष्ट्र ने साम सुपता। सार्थना, सिनना-बुतना सीकर की शासन F ...

## 38-1-86

रुक्ति कर किर ११ तम व शास की २ से १-४॥ तम भूजासाई के यहाँ ş÷,

भारत ४१४ ११व राष्ट्रमा भाष्ट्रमाणः भी यहाँ । भीवार, महासाद, नसैदा,

 अभावत्रक ६० व्यव में व्यापाय कार्यंत्र की बार्यं व चोटी देव आसम्बद्धः कराजा के कार वह मार्ग का लोगी के जाता है

प ४ रर १ ० ४ अ देव मान चुराना, धार्यन्त ।

के , प्रवास्त्र कर राज साम्य सी व्यवह रेवायाव विकास है है। साज एक

करत्या, " त्या-के कुण आहे के यह हुई। क्वा एक स्वृत्त हुए हुए ह Est Establish hear

the street of the

र ६ ६० ६ ६७० हे इन १ के देशकार्याण ह

माम की २ यजे ने वित्त कमेटी बम्बई में, भूलामाई के घर हुई। 🖽 बने सक वहा रहना । थी हरिभाऊनी के नाथ जुह । रास्ते में मार्टुगा से उनका सामान तिया।

मेजर से विने । जह-प्रार्थना, याप के पास ।

98-4-34 बापू के पास विका कमेटी के न्यान-प्राप्त स्रोव आये। फल्टियर, मैसूर, गीकर, जयपुर आदि के वारे में देर नक चर्चा-विचार ।

राजाजी य हा॰ धान साहेब ने अपने घर भोजन-बातचीत की। चि॰णान्ता से मिलना। उसकी मा के मरने के बाद उससे आज ही मिलना हुआ ।

राजेन्द्रबायू बीमार हो गये। उन्हें डा० खान साहब के साय देखा। श्री दयले (नागपुर वालीं) से बातचीता। विका कमेटी ४-६॥ तक हुई। सीकर व जयपुर की हालत का वयान

लियकर दिया और जवानी सुनाया ।

जह मे प्रार्थना । कई लोग मिलने आये थे । सेल-कृद । 20-4-35

पूज्य बापू के पास सुभापवाबू, मरदार, मौलाना, जबरामदास, कृपलानी आदि मे देर तक मैसूर, फ़स्टियर, मी० पी०, कम्यूनिस्ट आदि प्रश्नों पर विचार-धिनिमयः

सरदार व किशोरलालभाई के माथ वातचीत । सरदार, राजाजी, मौलाग भादि मिलो का सी॰ पी॰ की स्थिति पर मुझे जवाबदारी लेने का आग्रह। मैंने अपनी कमजोरी व स्थिति साफ की।

किशोरलालमाई, हरिभाऊजी के साथ थी नायजी से बातचीत। केशर से थोड़ी देर बातचीत । राजेन्द्रवावू बीमार है, उनके पास घोड़ी देर रहे। आज वर्किंग कमेटी दो बजे से थी। मेरी समझ ४ वजे की रह गई। उसका

दु ख व आश्चर्य हुआ। बाषु के पक्ष दे दिये। बापू के पास प्रार्थना। जवाहरलालजी पचगनी से आये। लड़कियी बी

गाधन-बादन ।

दा० पट्टाभि वर्गरत का अपने यहा भोजन ।

29-2-3=

पूमता। जातकी देवी, उसा, पावंती, दामोदर, हरिभाऊजी आदि साय

रास्ते मे मणीमाई नानावटी व शीकर ने पुरोहितजी मिले ।

शापुत्री, सुभाष बाबु, मौलाना आजाद, नरदार, खान माहब से ११ बजे तक विचार-विनिगम ।

मीकर व जवपुर के बारे में सुमापवायू स्टेटमेन्ट देंगे। मी० पी० मिनिस्ट्री की चर्चा भैने अपनी कठिनाई साफ तौर से बतलाई। हरिभाऊजी की रामनारायणजी चौधरी का आज आया पत दिग्याया।

केशवदेवजी के सहाचित्र रामेश्वर के साथ भोजन । गोला मिल के बारे

मे देर तक विचार-विनिमय। सरदार, खर्रोंद, पेरीन, शाजेन्द्रबाबु के पास देर तक। रामेश्वरदाराजी

विदला से देर तक बानचीत ! जुह गये। बापूजी सीधे जिल्ला से मिलते हुए व राजेन्द्रवाबू को देखकर वर्घाजाने के लिए स्टेशन गये।

77-8-35

चि० कृष्णा व राजा हठीसिंग आये । समुद्र-स्नात । कई सिल्ल मिलने आये । राजेन्द्रबायू को आखिर डा॰ शिन्डर व डॉ॰ पटेल की राय न होते हुए भी वर्षा ले जाने का निष्ट्यम करवामा । यह जुहु जाने पर मालूम हुआ ।

उन्हे १०४ हिग्री तक ज्वर हो गया । विस्ता रही । आखिर ज्वर घटा । जुह के काम की अध्यक्षा के सम्बन्ध में केशवदेवजी व रामेश्वर से बाते। जयरामदास, सामजी मेहरो वगैरा से बातें।

बम्बई आकर जानकी देवी, दामोदर विट्ठल के साथ थर्ड से बर्मा रवाना।

रास्ते में माटुका होते हुए राजेन्द्रवाबू फर्न्ट में। कल्याण से इगतपुरी तक उनके साथ बाद में थड़ में आ गया।

बर्धा-नागपुर, २१-५-३८

बदनेरा में राजेन्द्रवायूको देखा। रात में ४॥ घटे नीद बाई। सुबह खामी भाजोर यहा।

सिविल सर्जन डा० गुप्ता आया, तपासा । दादा धर्माधिकारी ने ऊषा के विवाह के सम्बन्ध मे अपने मन की स्थिति व चिन्ता कही । दमयन्ती बाई ब ऊषा से भी बातचीत । ऊषा ने यही सम्बन्ध रखना पसन्द किया। सेगाव मे वापू से मिलकर आये, जाजूजी, व राधाकुळा साव में। पचमढी जाना जरूरी है, ऐसा बापू ने कहा । रायनारायण चौधरी का व बम्बई के पारसी ने जो पत्र दिया था वह उन्हें दे दिया। जाजजी से नागपूर को स्थिति पर विचार-विनिमय। आ। यजे मोटर से नागपुर रवाना। ६-५ की पैसेजर से वर्ड में विपरिया रवाना। पचमढी, २४-५- ३८ पिपरिया उतरकर श्री बापूजी अणे के साथ डा० खरे की मोटर से प्यमही पहुचे । डा॰ खरे, शुक्ला, माधनलालजी, केदार, खशालचन्द, पुखराजजी, भिक्लाल, सुमनचन्द, दीपचन्द, खाडेकर, घनश्यामसिंहजी गुप्ता, हा॰ डिसलवा, डा॰ महोदय, बिजलाल बियाणी, छेदीसाल आदि मिन्न सोग मिले। परिस्थिति से वाकिफ हआ। सरदार व मौलाना भी पहुंच गये। श्री विजलालजी व छेदीलाल के माथ तीनो प्रान्त की ओर से दर्तमान स्थिति पर विचार-विनिमय करके नोट तैयार किया व सरदार और मौलाना को दिया।

वर्धा पहुंचे । राजेन्द्रवाबू को गेस्ट हाउस मे ठहराया । ११ बजे तक वही

रहा ।



यर्धा पहुंचे । राजेन्द्रवानू की गेस्ट हाउस में ठहराया। ११ हो वर्ष रहा । सिविस गर्जन हा॰ गुप्ता आया, सपासा। दादा धर्माधिकारी ने ऊपा के विवाह के सम्बन्ध में अपने मन सी मिर्ग चिन्ता कही। दमयन्ती बाई बऊपा से भी बातचीत। इस हे वहीं हरी रधना पसन्द किया। सैगाय में बापू से मिलकर आये, जानूजी, व राधाकृष्ण साव में। हरी जाना जरूरी है, ऐसा बापू ने कहा। रामनारायण चीपरी ना द नारि पारसी ने जो पत्र दिया या वह उन्हे दे दिया। जाजूजी से नामपुर को स्थिति पर विवादनिविनमय । शा देवे वीता रे नागपुर रवाना । ६-५ की वैसेंजर से थर्ड मे विपरिया रवानी। पचमदी, २४-५- ३४ पिपरिया उत्तरकर श्री बायुजी अणे के साथ डा० ग्रदे की मोहर है रवारी

न्द

ਗੰ

पहुचे । टा॰ घरे, शुक्ला, माधनलालजी, केंदार, धुशानवाद, वुराहरी भिक्ताल, गुमनचन्द, दीपचन्द, छाडेकर, धमश्यामित्री हुना

डिसराबा, डा॰ महोदय, ब्रिजलाल बिद्याणी, छेरीताल आहि मित्र मेर मिले। परिस्थिति से वाकिक हुआ।

सरदार व मौताना भी पहुंच गये। भी विजलालजी व छेदीलाल के साथ तीनी प्रान्त की और है बाँग हियति पर विचाद<sup>िन्</sup>मय े नोट सैयार निया व महार और मौलाना को दिया नागपुर नागपुर

. उसमे समझौता बारने का प्रदा र । ने को कहरू जवार दिया।

-रो । मिलो ने देर ता वैशाद<sup>ा</sup>

, २४-१-३¢

ा भी विशेष

बोमार, उन्हें देखता । शो गाम

आदि में मिनकर विचार-विनिमंत्र। बाबा यकीन को काम पर रागा, चानीस १० वर।

मेगाव में बारूजी से चि॰ राधारूरण की नालवाडी के बाम बढाने की योजना पर विचार-विनिधय । बायुजी ने उसकी जिम्मेवारी नेना उचित ममता। चालीगहजार अन्दाज का मैंने कहा। विनोबा व जाजुजी की निर्धा स्वीइति होना जरूरी है। बापूजी मुझमे भी मनाह व मदद की आभारसते हैं।

बापूजी मे थी बाबे, रामनारायण चौधरी, टाटा, बो॰ बारी, जगतनारायण, मरदार आदि की बातें हुई।

दादा के घर पर भीजन। कड़ी किर गई, बुरा मालूस हुआ। बम्बई जाने की सैवारी।

थी नारायणजी (अमरावनी वाने) जिलने आये। गजानन्द हिम्मतसिंग को वर्धा उतराः थहं में बन्दर्र । आग्ने, बापूजी, अणे, मणिनाल गाधी, तारा व हरिभाऊजी से वातचीत ।

जह, १-६-३८

ी हरिमाऊजी उपाध्याय बल्याण मे दादर तक साथ आये । दर मे जुहू । लालजी मेहरीता में बाते । यह एजर से कराची गया । ीमन्, रामेश्वर नेवटिया व विजमोहन से बातचीत । सदुगा होते हुए बश्वई । हिन्दुस्तान जुगर नस्पनी के बोर्ड की सभा हुई। गहरव की चर्चा। मि० गिरुडर को तार देकर सुलवाया। रामेश्वर को उपनाकी।

जवाहरलाल गे देर तक बातबीत।

थी पन्दोनीराव आग्रे, पतरेन मिनिस्टर ग्वालियर मे जुह तक वातचीत। हरिभाऊजी उपाच्याय भी साथ थै। देशी श्यामत व नाग्रेंग पर्गरा के बारे में तथा राज्य में प्रजामण्डल व जवाबदार पद्धति दाखल करने के बारे में धर्या।

2-6-3=

धुमते समय पावती डिडवानिया साथ में । मन स्विति, स्वभाव इत्यादि

मरदार के साथ बापूजी के पास सेवांव जाना। सरदार ने सारी स्थि मा वर्णन सापुजी में किया। स्टेटमैन्ट की बात की। डा॰ घरे व गुर को तार भेजा । मुसे जहां दूरस्ती करना या की । वर्धा म गरदार, किमोरसालमाई, जाजुजी, बहकस वर्गरा से सावधान केम की पर्चा। गवाह आदि की व अन्य वातें। वर्धा-मेगांव २८-४-३८ रागोपानभी सिंगी (हैदराबाद बानों) से बातचीत । सरदार यत्त्रभभाई, महादेवभाई, जल्दी भोजन करके पुरु बापूजी के पास गये। बापूजी ने स्टेटमेन्ट बनाया। पं॰ रविशकर णुक्ल च मिश्रा ने उसे देखा । कुछ शब्दो भे फरक किया । सरदार बम्बई गर्मे । बापुजी को पेरीनवहन व सभाप का पत्र पदाया । भूझे जो कुछ कहता था, यह कह दिया। श्री रविशकर गुक्ता, मिश्रा आदि मिलों के साथ भीजन बातचीत। बर्घा, २९-४-३८ जानकी सं बातचीत । परिणाम नहीं के समान । घूमते समय अस्पताल में विजयाको देखा। चि॰ पार्वती ने समाई-विवाह की इच्छा वनलाई, कारण भी बतलाया। राजीन्द्रबाबु के पास बैठना । बाद मे । きゅードーラエ

राजेन्द्रवायु को देखना । काकासाहव से मिला ।

षि० उमा बम्बई से आई। उसने समुद्र में ड्वने की घटना का वर्णन सुनाया, ईश्वर ने बचाया।

हा॰ यनजी वर्गरा के साथ भोजन, आराम। चि॰ गमाबिसन, पार्वती, रमती से थोड़ी वातचीत। राजेन्द्रवायू से मिलना । दादा के सम्बन्धी लोगो से मिलना, परिचय । 39-1-35

चि० ऊपा व गप्पू के विवाह सुबह ६-४० व ६-४५ के लगभग सानन्द हो गये। राजेन्द्रवानु के पास दो बार गया। नागपुर प्रा० का० को काम के बारे मे थी पटवर्धन, बाबा सा०, घटवाई

प्रादिसे मिलकर दिचार-दिनिसय। बाबा धकील को काम पर रह्या, बालीस ६० पर।

मेताव में बापूरी से चि० राघाट्ष्य की नालवाड़ी के काम बढाने की योजत पर दिवार-चिमियत । बापूजी ने उसकी जिम्मेवारी सेता उचित समस्ता । वालीम हजार अव्याज का मैंने कहा। विजोजा व जाजूनी की चित्री क्वीकृति होता जान्दी है। बापूजी मुख्ती भी सलाह व मदद की

लयो स्वाहति होना जन्दी है। बापूजी सुझने भी सताह व मदद की आगा रखते हैं। बापूजी से श्री आपे, रासनारायण चौधरी, टाटा, प्रो० वारी, जनतनारायण,

सरदार आदि की बातें हुई। दादा के घर पर भोजन। कडी गिर गई, बुरा मालुव हुआ।

बम्बई जाने की सैपारी। ती नारायणकी (अमरावती वाले) सिलने अग्ये। गजानस्य हिम्मतमिंग को बर्धा बतरा।

पर में सम्बद्ध । आहे, सापूजी, लगे, मणिनाल गांधी, तारा व हरिमाऊजी में बातचीन !

जूष्ट्र, १-६-३८

भी हिरिमाजनी पुजाधकात्र जनवाज ने शाहर तक साथ आये । शदर में जुड़ । लामजी मेहरोला में बाते । यह एकर से कराणे गया । भीमन, पोमेश्वर नेवटिया च स्वियमोहन ने बातधीत । साहुता होने हुए बस्बई । हिन्दुस्तान जुसर कम्बनी के बोडे जी सभा हुई ।

पारुपा होते हुए बश्बद । हिन्दुस्तान मुगर केन्यनों के बाढ की सभा हुई। पहनद की पंची। मि० गिन्टर को शार देकर बुसवाया। दासेश्वर की नूपना की।

प॰ जवाद्रमास में देश तक बातचीत ।

धी चर्डोनीराव आहे, धारेन धिनिस्टर स्वानियर से जुहू तक दातकीत । हिमाजरी उपायाय भी नाम ये। देशी रियानन व नार्यन करेरा के बारे में नमा राज्य में प्रजानस्टल न जनावदार पढ़िन दायल वरने के बारे में चर्चा।

9-5-35

रं पूर्व समय पार्वती विषयानिया साथ में । यन न्यति, स्वभाव प्रत्यादि

की मारक मरिपार वे तेल प्रतिका की कृष्ण की देवी सम्रोगे गुनाफ मर्ग्य।

विकार । पार्वास्तरपान मेलमाको प्रतृत्वाह बहोसन प्रश्नाचे । दश्मीनिया बेर में मही करण ।

करणाः भारतम् ॥ वजानाः चारता गर्भेशः, वाणक भीगामाने मार्ग्यतः सीर्गः भारतमः

मारद भार थे देशिलार भ केणवदेवती के माम बाउपीए। जिल्हाताम जार्जानम कथानी के बार्ड की सभा हुई र देर तर दिशान

felant i

मार्थिकाक्षी व सूक्षको का सनावर्धान्य कीव मारूम हुआ। इट-साविक, ३-६-३८

हुट्नावर, इन्हर्नम पूर्वत गमय पानंती दिश्यानिया मान में । जेटाचान समग्री के पर वर्त भीत, यानकर द्विती प्रभाव के बारे से ।

(भागगानि) प्राप्तासमात्री सदयान ने यहा। यह स्तर प्रेसर है योगार में । सामभीत ।

पानागर नगेना के भाग केनश्रेवजी ने यहां सादूरा । बहां से शा है मोडर में नामिक रवाना । आ यजे नामिक पहुँच । विद्या सेनिटोरिय इहरें।

टहरे। रामेश्वरसामजी विरक्षा, केमबदेवजी साथ थे। योला सिल के बा<sup>रे</sup>डें टीक बातचीन हुई, और सी स्थापारी बानें होती रही।

नासिक, ४-६-३८ सुबह पूमना । बाद में केजबदेवजी के शाय जीवणतान भाई मोतीवर <sup>है</sup> यहां। बहां में उनके व स्वामी जानन्द के माय उनका फामें देखें <sup>हैं।</sup> प्रयत्न तो टीक दिगाई दिया।

प्रयत्न तो टीक दिखाई दिया । भोजन के बाद रामेक्वरदासजी विडला ने अपनी निजी व्यापार व घर <sup>ही</sup> हालत कही । मैंने भी अपनी हालत सताई । विचार-विनिमय ।

त्रिज आदि । आम खाये, पपडी अच्छी सगी । तै पचटी घूमकर, शाम को जीवनतालमाई के 'यहां मोजन । <sup>वि</sup> रामरूष्ण सात्र मे था । बातवीन । रात में रामेज्वरजी लॉबनना से बाते, बिनोड, सेन-कूद्र । महाभारत पृद्धा । नासिक, ४-६-३०

नासक, ४-६-२५ जीवनलाल मोतीचन्द का फार्म, आज भी फिर से रामेश्वरदासजी

विडला वर्गरे के माथ देशने गया। भोजन, विभाग, श्रिजा श्राम भोने चार वो नाडी से बस्वई रवाना। मेल्डड बनाम में ज्याह नहीं मिलने में शोषक्वरजी विडला के आपह से फर्स्ट वनाम में बेंडना पड़ा। गुणर मिल के बारे में, खासकर गोला के सारे में डीक विचार-विनिम्स होना रहा।

दादर ६ वजे उनरे । भाटूमा से कम्पनी की मोटर सेकर जुह ।

खूह, ६-६-३ म पूमने समय मणीजानजी नानावटी ने बडीया महाराज के जीवन के बारेमे ब उनकी योग्यता के बारे में ठीक परिचय करवाया।

जानको में बानें। प्रधान नारायणजी (आयरा वाली) को देखा। भी पुस्तकेंजी खालियर प्रजा महल व कार्यकर्ताओं के बारे में बातचील करने आये।

गजानन्द, नर्मदा, केशर, बालक, जान्सा वगैरा आये।

नवाव, पत्था घार जग बहादुर व डा० दीनना मेहता मिलने आये। जुह-श्रम्बई, ७-६-३८

श्रीमन्तरायण भाज आये। सुबह चूमते समय बातचीत । सुरेन्द्र ने फर्ट डिबीजन मे बी. ए. पास किया।

पुत्र-प्यता । भारता होकर बस्बई जाता, विक केशरबाई नर्भदा, साम में। बार पुरन्दरे को दिखाया। गजानन्द, श्रीराम साम वे। दोनो को हुएतम्बद्ध को प्रस्ता क्षेत्र हो।

मि॰ गिल्डर (शृगर एकमपटें) से बातबीत । उसके बाद रामेश्वरदासणी विदला में बातें।

भौभाग्यवती दानी के यहां भोजन ।

E-E-3E

मयुरादाम ग्रिमजी के जीवुधाई मिलने आये।



कार किया। दस हजार के सेयर १३% के भाव में दिये। मरदार बल्लम भाई से बातचीत, विनोद । मरीमान प्रकरण आदि का ।

मि॰ गिल्डर को गोला मे मैनेजर रखा। पंगार बारह सी, अलाउस ढाई परमेंट नेट प्रावित पर ।

नर्मदा को देखा। मुनजी के यहां दूध लिया। 99-5-3=

भूमना-जानकी, पावंती, मणीलाल भाई नानावटी साथ मे । अपनी छोटी जमीन उन्हें दिखायी। क्य रान मे टेनीफोन खराब होने के कारण कलकता फोन नहीं हो पाया ।

वेंबटलाल वित्ती, (हैदराबाद बाले) जवाबहुन व बल्लभदास, काति पारेख, रामेश्वरकी बिडला, देशवाडे, नवलवन्द, केशवदेवजी, फतेवन्द व

विजमीहन मिनने आये। प्रयागना रायगजी अग्रवाल का परिवार भी जन करते आया। परिचय, विनोद, बातचीत । इनके छ लडकेय पाचल डकिया है। जिनमें में दो लड़कों व चार लड़कियां का विवाह हो गया। एक लड़का करीय २२ वर्ष का खरीप में शवकर एक्सपर्ट का काम मीराने गया हुआ

**B** 1

विश्वम्मरदयाल-मुकटजी (मुजँवाले) के लडके न बलीं का प्लाट ले लिया। पन्द्रह हजार मुनाफा १६॥= का भाव देना निश्चित । पाच हजार

ब्स्त मोमबार को, बाकी ता० २४।६ के आसपास जुकते ! 97-5-34

केसवदैवनी व फतेहचन्द से सच्छराज फैक्टरी के काम के बारे में देर तक विवार-वितिमय, योजना ।

16 मीकर के पूरोहिनजी मिलने आये। जाबु में राव राजाजी का जो सदेश

लाये, वह सुनाया । भाग बहुत लोग मिलने आये। पित्ती परिवार, बिडला परिवार, शान्ता,

मुक्तीना, बनसाबबी, पार्वती डिडवानियाका परिवार-गीता, गौरीशकर, :,\$ चतुम्बदी शादि।

मोबिन्दरामजी सेवसरिया भी मिलने आये। गोबिन्दरामजी ने नेपर पुत्र (प्राकृतिक विकित्सा) वी इसारत के लिए एक आध राप्ये तक देने भी इच्छा प्रकट भी । इमारन धर्मगेट पर बंधवाना । पुर पातम त्रमीन के बारे में भी बानचीन हुई। उन्होंने फोन स्थि। जुद्दारमत्त्री ने भी शावरा में फैमना करने को बहा। नवे नेवर बागर में बारे में उन्होंने जो कहना था. वह नहीं ।

93-8-34 गोनीयहन चिनाइ व सुनोचना नानावटी मिनने आये।

श्री बायूमानको गिषम क्री० ए० बी० एन० श्री प्रवागनारायण <sup>बी० ए</sup>१ थी॰ एम॰ आगण बारते की ओर में मिनने आये। Labour is sins) fruitful (परिश्रम फनप्रद होता है) यह प्रयागनारायणजी का मोडी है।

प्रेमनारायण के बारे में विशेष जानकारी व बातचीत की। श्री प्रयागनारायणजी के बालक आये । मूलजीभाई य गोविन्द्ररामजी है सरिया का फोन आया। जुहारमलजो क्यटा से बात कर यह निश्वप है कि जुड़ याजम जमीन करीब बार सी एकड है वह सीर में रहेगी. अपनी दरध्यान्त बापस निकाल नेवेंगे। मीर की पाती कितमी रहे, इन

फैसला रामेश्वरदामजी विडला करेंगे, वह सबको मजूर। 98-6-35 केशयदेवजी, फतेचन्द, प्रहु साद आये। श्रीनारायण (धामणगाव वाते सागरमल विवाणी व भूलजीभाई भी आये थे।

आज नीचे रिग्बी हुई कम्पनियों के सभाए जुह में हुई ' (१) यच्छराज फैनटरी, लिमिटेड, कार्य-पद्धति। मेमराज हह्या को डा

रेक्टर लिया । (२) बच्छराज कम्पनी, हिन्दुस्तान श्रुयर के शेयर श्री देवकरण (नानः बालों) को १३५ में इस हजार के शेयर दिये।

नोट किया गया व थी प्राणलास देवकरण नानजी को हिन्दुस्तान शुगर डायरेक्टर लिया ।

हिन्दुस्तान सुगर कम्पनी की सभा हुई । मि॰ गिल्डर की मुकरंर किया, व

राभेश्वरदासजी विडला, जीवनलाल भाई वगैरे सबी ने यही पर भोजन। बातचीतः

साताहत । पनाइ वर्षर भागन जान गर्नास्त्र होने आई थी। असीन YIII रुपये गज से १६ सी गज अदाज दीने आई थी। द्वाजनास्पन्न हो स्पर के सीग मिलने आये। विकासानम्ब, केमर, मर्मदा, श्रीराम आदि चिलने आये, शाम को मोजन

वि र प्राप्तान्द, कार्य, नगरा, आर्थन जार्थि । न्यार्थन वार्यान्त्र रियाः । स्याः गोविन्त्र्यालयो पित्ती ने अपने घर की दिवति, स्वासकर मुकन्यसाल-त्री व बेंड्ट के बारे में बहुत देर तक बानवीत की ।

राजा मुक्तन्यालजी विक्ती भी भिन्नने कार्य । उन्होंने भी अपनी स्थिति राम-

मीतर-अपपुर के मामने थी लेकर रायबहानुर मणीशकरमाई बैरिस्टर मुग्ग-पुरोग्निकी, मच्छीरामकी, मोहिया, केनवदेवती, रामदत्तनी वगेरे काँत 17न में रूशा बन्ने तक विचार-विजित्तव । स्पिति समसाई। कन-नगांगेन वगेरे विचा। आधिर वे मैंने जो मीकर से कहा था यही टीका लिया।

# ९६-६-६८ ट्रु॰ भी सपनी बसीन के बारे से अस्यान्तर सान्दीसिटर, बान्द्रेनर, आविद-

संग. पूत्री के भाग मनकार ते नास्त्रे के अधिकार के बारे में विचार-कित्रेत्रत देश एक बानवील । इस्पानतागरक को बनीज के बातक सिन्देंत्र आहे. बानवील, विकोड । सार देश नीय बण्डर क्यांगा । राज्ये में बोही देश सादणा केंग्रर. सर्वेटा से

रा। देवे बरीव बरवर्ष प्रवासा । राज्ये से बीडी देर सादूना केसर, समेदा से बार्थान । केरर ने सपने विकार शारीरिक व सातरिक स्थिति, प्रहुताद के स्थापार

सारि में मदद व महिला आध्यस की उद्योज पर सकान बनाने की इकछा सारि प्रकट की। उसकी कई बातों पर मुखे जीय भी आया व मैंने समे

करून है। करन भाषा में रुपना में उत्ताहना दिया । एन भी कोछ सादा स रोना शर दिया ।

भी प्रत पहुंचे। नाटी की देर थी। वसल का स्टीमर की जादी सा गया। भारतुः भेव के बारी जाता सकतव शालक हजा। मुनग्द भागर्न गीनहरी, मुनग्दमानजी के आग्रह स, दगुरूर भागा गान मापु हुई । मसल को मेकर नासपुर केल ने घड़ से जानकी देवो आदि के सामका रगाना हुए ह वर्षा, १७-६-३८ मेल से पर्धा पहुचे । डा० अञ्चकर पुत्रमांव में माच हुए । राजेन्द्रवायू थ मो ने मिन । राजेन्द्रवावू, जामकी, मदासमा, कमलनयन को माथ सेकर पू० बादू के पुत्र रोगांच जाना य सर्वों ने विश्वना-मित्राना । मेहमानो के शांच भोजन आराम, पत्र-ध्यवहार । पि० गगाबिसन, मध्मीदेवी, चि० पार्वनी में शामगुन्दर (बतकतेवारे) है गाथ मृगाई के बारे में विचार-विनिमय व निवचय । माना आठपने ने महिला आध्यम के बारे में बातचीत। कानूराम बातोरिया, विरजीनान बड्याते, मि॰ रजाक (नाण्युरवाने), किशोरतालमाई, जाजुजी, बडकश वसेरे से बातचीत । पिरजीनाल ने कड़ने के समय का घोडा वर्णन कहा । मनोहर पत आदि के बारे मे भोडा निचार। उन्हें अपनी नीति समझाई। चि॰ कमल य जानकी से देर तक बातचीत।

95-6-35 वि ० कमलनयन कलकत्ता गया । मदालसा, थीमन, सुरेन्द्र, भण्डारा गरे। भूमाभाई देसाई बम्बई से आये, वातचीत । यूरोप की हालत कही। थी चेंडके वकील से मिलना । उसके लडके का देहानत हो गया। महिला आग्रम की समा ६ मे ११। तक हुई। विद्यापितियों को सर्ती। अध्यापको की नियुक्ति आदि का काम हुआ। भूलाभाई, राजेन्द्रवावू के साथ मेगाव। बापू से १ से ४॥ तक भूतामाई

ने यूरोप के राजनीतिज्ञों से जो वातचीत हुई वह कही।

वापू से - डा॰ खरे व श्ररीक मिल गये, उसका घोडा हाल कहा। विद्ठत

भाई पटेल के बिल के बारे में विचार-विनिमय। वर्धी मे भूलाभाई से सेन्टीनल, विविधवृत्त, आदि के बारे मे बोड़ा विवार-

रिनित्त । वह सेन से बायई पणे । बिट्टरसल देशमुण, कानिटकर (जागपुर बाते) से बातचीत । गरेरज्ञाबु से देर सक विकसी वरस्योगे के बादे में बादचीत । बाते में दिवसात सुनतृतवाना की होटे फेल होने से भृत्यु का तार सागा।

हुन्त हुन्त । सर्वाः नागपुरः, १९-१-३ म

दि । मारा, भागमी अदोगा गये । बाल्य-पानकी (दिक्कोनिवालानी) ने उदयपुर प्रजा शहस के बारे से गय कार्या, किंग मना, जीवन वर १८ थी पैसंजर में मागपुर गये। पाकी से आपवार पढ़ें।

कार्युं में विक् वीदे ने कार्युवयेट के विरोधी लोगों के जवान, वार्ज का भूजना दिया। श्री बलप्या, श्री नायद्, श्री सजुमदार, घटवाई की लेकर कोरोराचे विदे स्वाहे घटे तक बातचील। मुत्रे जो कहना था, यह कहा ।

कारा पर राज्य है आहा घट तक बात वात कुत वा कार्य राज्य का कार्य का कार्य कार्य

वर्षीयार जी गोहार बादि विजो से बातवीत । वाही, २०-६-६६ पृष्ट सामस्यात (विजोतिकाताते) वशी पेतिबा, वशाविसन, विद्यी-साम वर्षेत्र बाजवीत । पांतरहात्र से विजनी ने वहरदाते के दारे प्रि

त्रण वर्ष र काण्यीत्र। प्रांतरकाषु तो विज्ञानी ने नारपाने के बार प्र वर्षाची । वसीत्रन वा हायर दुरस्त दिया। भी प्रोचनर क कृषण साथ । शोधन गवने साथ दिया। थोडी देर साद बहु भोनदः

भैन्द्रमाण्यान्त्रक व घटवार्टिश बातबीत श्रुत्यस्तान मुशस्या च भाने-भव तिमन कार्य श्रीवण्टलसाव देशमुख (बालोडकार्य) च एनते समार्टिम क्यामराच पटेन (गीताच्या रे) को नारायनराव बमु सेकर आवे। बाउरेत ताम । बार में बनाविजन, बिश्जीनाम, द्वारवादाम में मंगाजी ने बारे व यात्रपीत व विवाद। मात्र गाराहर य शामगार मादि के प्रकरण से बन में बीस।

बातभीतः। निक्रपृश्योशमः सुनस्तराताः मे बारे ।

जानकी भी माज गामाज व चिन्तित थी। बोडी देर तिनार। बाद में बीट MI EE : 21-5-3=

गेरर राउम में मानकमानुत्री बर्मा व शुप्तानी आदि में मिली। गतारियन ने धर--पुरयोशम् व मीना आत्र ग्रामगार गर्वे। गंगाविषर र संध्यों में देर नक बातभीत । चि॰ वार्यती की समग्राकर उसका युनाश शाहि । रारदार वस्तमभाई व मणीवहन वस्वई वे आवे, विनना।

किकोरनालकाई ने गेटमानो की क्वयन्त्रा, गांधी सेवा सघ व इमार्ण, माना मा० कं मत्तानात, यैजनाथजी व राजपुताना-वारीवाला कर व बिहता गरगर मिल डिवेम्बर आदि के बारे में बातें ! पन-रपवहार । विश्यामराव मेपे की माता यगैरे मिलते आपे । वॅक्टराई गोदे की लड़की अनुमूचा ने विश्वासराय के साथ विवाह करने की इच्छा बताई । विश्वागराय शाम को आया । बातचीत । रामरिष्टपालजी (मियनीयाले) य उनके लड़के आये। उनकी बहु दूसरी विवाह करना चाहती है, आदि। उन्हें समझाया व चतुर्भुजभाई के तम

पत निपक्तर दिया। सरदार बल्लभभाई से रात को १०॥ बजे तक सी० पी० की हालत ब उनके व मेरे खानगी मतभेद के बारे मे विचार-विनिमय होता रहा। २२-६-३⊏

पूमना । चि॰ उमा से बातचीत । सत्यप्रभा रास्ते मे मिलकर अपनी स्थिति कहने लगी।

आशाबहन, कृष्णाबाई, इन्दू, कमला, शाना, श्रीमन, मदालसा वर्गरे हैं

मिलना, बातचीत ।

क्लकत्ता से सुभाषवाबू का फीन आया—कल शाम की आने का बताया। गजाजवाडी के साम की सभा हुई। सागरमल विद्याणी की चार्ज दिया। पचहत्तर रुपये मासिक वेतन । जानको ने दो दिन से भोजन नहीं किया। बहत देर तक उससे बातकीत,

नोध, आवेश, दुख आदि। सरदार ने दुलवाया। वहा चार मिनिस्टर--श्री शुक्ला, मिश्रा, गोले, रामराव तथा बापूजी अणे, विजलाल विधाणी व कृपलानी थे। सरदार ने

उन्हे पचमदी का समतीता कायम रखने के लिए समझाया ! हिंगणपाद में बहुत से लोग जिलायत लेकर आये। योडा कोध आया-का॰ मजुमदार के प्रति । लिखकर कुछ न भेजकर इतने आदमी विना मतलव भेजे।

सरदार व मिश्र में शातचीत ।

आज निश्लम लोग यहाटेनिंग को आये। उनको भोजन दिया, देर सक बरमात होती रही। 23-€-3€

सरदार, अम्युलकर, जुहारमन (हैदराबाद वालो) से वातचीन । सेगाय में जानकी, मा के साथ। वहा वा व वापूजी से मिलना। श्री धनुस्कर ने एक नवयुवक को वहा सन्यायह के लिए बैठा दिया, उसे समझाया ।

बालवीबा के पास थोड़ी देर बातचीत । यन को थोड़ी शानि मालूम हुई । बाके पास प्रसाद निया। जानवी से बायू को बहुवर मन हलका करने की महा, परन्तु वैसा नहीं हो सवा।

58-8-35

जानकी ना आग्रह या वि मैं स्टेशन नमंदा व गजानन्द ने मिलने जाऊ। वर्ड बारणी से मैंने नही जाने वा विचार पहले ही वर निया था। थोडा इ.स व रज पहचा — इसके आग्रह के कारण। महिला आध्यम गया । नाना व हुप्णाबाई से बिलना । सभाषबाद, मौलाना, सरदार, कृपलानी, राजेन्द्रबाद वे साथ विधार-विनिम्म, जिला-प्रवारण, नामपुर मिनिस्ट्री प्रवारण । बाद मे विटटलभाई दिल के बारे में बेबल मौलाना व मुभायबाबू में मेरी बानधीन ।



नागपुर मे मुरुप्रमञ्जी डा० खरे से करीच एक घंटा बातभीत । पचमडी समझौता बह पूरी तौर से पालेंगे, ऐसा बचन दिया । भुन्ने ता० २६ को वह फिर बहुत करके बुनवावेंगे, ऐसा कहा ।

हा॰ सोनक से मिलकर या मैं ही पत्र लिखू, यह निश्चय हुआ। २७-६-३८

हीरालातजी शास्त्री, हरिभाऊजी उपाध्याय से राजस्थान के काम की बातचीत।

की विकित कमेटी बनाई। शीतर के बारे में बाल्जीजी वहां आंकर सब-वैमेटी की मीडिंग करके वार्रवाई करेंगे। २०-६-१०

श्री हीरालालकी शास्त्री के साथ पैदल स्टेशन तक, यातचीत करते हुए। हिरिभाककी माथ में थे। मीटनवहन वनस्थली थई।

ार्ट्सकृत पत्रस्थात पर। विक गराजिसन के यहा---पार्वनी, सहमी व शराजिसन से विवाह आदि बार्ने।

बण्डराज जमभाताल के बाम की सभा दुकान पर हुई।

सेगाव में बापू से मिल वर भामा । अवाहरमल (हैदराबादवाने) वे बारे में पूछा। भीर मी प्रत्ये दिने जाय। सामू मी भिनता का कारण मुता। मरस्वती का वगनीर का जाई! स्वारंत्रास वर्गेर ने सिमाना। हिस्साइजी, जानकेदियों, महासमा के नाय पूर्वने जाना।

बग्होंने वहा कि महिला आध्यम में एक युप के लिए रुप तिया वार

२९-६-३८ पूमना—जानको देवो, हरिभाऊजी साव में। महिला आध्रम में मार्गाएवे यहन य कृष्णाबाई से बातनीत। पार्वती याई हिडवानिया बम्बर्ड ने आई। किसनलाल गोयनका हो सहर

पार्वती याई हिद्दानिया बम्बई ने आई। फिसनतास गोयनका हो नहीं। अफोला में आया। इंग्डिय ने नागुर से आवे व सेवाय गये। आगे बातचीत। डा॰ परे बाद से मिसकर वापस आये और बाद से देर तक हुने हुई फाइल व पत-व्यवहार दियाया। मिन उन्हें अपने विचार मनी प्रकार हरूं। माने की कोशिया की यंपन न भेजने को कहा। आपस में समाई करता

ठीण रहेगा, यह जोर देकर कहा। आधिर उनके साथ नामपुर गया। नागपुर में कायनन्स मिनिस्टर थी मेहता, भारतजा, बाद में करूपा, हुने, रईकर, सलवाई, आदि तथा लेबर तीवर नायदू बगैरे से, देर तक बातबीत, विचार-विमित्तमय। रईकर की बृत्ति ठीक नहीं थी। कल्प्या दोनो तरह की आत करता था।

पित पाने पान का महा था। कलाया वागा व एक पाने में कि अपने विषयर साफ तीर से कहे। बाद में डा॰ छरे, मेहता, गोते के साम बातचीत।
पित्रा, रामराव आ नहीं सके, बीमार थे। छगनलाल व दोडेकर के हार्ष स्टेशन रात में बापस।

३०-६-३८ पूमते समय जानको देवी, पानंतीबाई हिडवानिया, हरिप्राऊजी, सोनोराण आदि से बातचीत। पदा-व्यवहार पर सही की। राजेन्द्रवाबू से देर तक बातचीत।

बम्बई से दीक्षित का फोन आया, कमला मेमोरियस की एकम के ब्याज के यारे में । मैंने कहा कि जहां तक केशबदेवजी न आर्बे, वहां तक बन्छराब वस्पापात् के यहा करणाई लीर से पछ करती है।

व्यक्तिमारि व विकासी शालुक ने जादे। क्रावित के जातमा, दिग्णी, गारीन, (सुमद कार्क्त), गालुक, सनामन, इत्ताहादाद, नागपुर ने नाम की रिपोर्ट हो।

हिन्दी प्रवार विद्यारय में, बड़ी तादीसी संपादी और में, जी रिमेप वर्ग फीता गया उनकी बाज समाजित थी, बड़ा बड़ा । आरे हुए मेहमादी में परिवर, औरवारिक भाषत करीरे ।

मेन में रामीतक में थी जननायजी, बण्हैयानात, बनारगीयगाउँ बनीर पड़र आरमी बारान में आये, उन्हें ब्टेजन ने राधारियन में बहा पहु-चाया।

माम को वारान के लोगों के भाष घर पर भोजन, वातकीत, गायन। विमाक के त्रान्तिकारी बाह्यण का रामायण पर प्रवचन वगेरे।

१-७-३॥
लग्मीनारायम मन्द्रिय कि अनुगूषा (बेक्टराव गोडे की लड़नी)
विश्वामराव मेपे के ताथ विवाह हुआ, उसमें गये।

जमनादानभाई बाधी बम्बई से आये। शुनन्द आयमं वन्मं की हालत समग्री। रानीपज वाले व विक्वासदाव के घर के तथा वेंकटराव के घर के लोग सब

मिसकर भोजन किया। १।। यजे तक बगले पर रहे। विजमोहन गोयनका कम्बई के आया। उसने थी क्लेकस्ट रहया के देहान्त हो जाने का समाचार दिया। दूख हुआ, पक्ष-यवहार।

ही जाने ना समाचार दिया। दुख हुआ, पक्ष-ध्यवहार। चि॰ पार्वती (शुणीला) का विवाह शाम को ध्यामसुन्दर के साथ आनन्द के माय हो गया।

# 5-6-3=

भी जगनाधजी बगैरे मेहबानों से मिलना, बातचीत । चि॰ गंगादिसन के पर सांजन, भी जननाषजी व राजेन्द्रबायू भी भीजन करने आरे। खतेवी ठीक चार्स (वेट सर कर)। भोटो बगैर तेसे में समय चला गया।

फोटो बगैर लेने में समय चला गया। चि० पार्वती (गुणीला) णामसुन्दर से बातचीत। उमें स्थित समझा दी, बारासवालों ने आज ही जाने का निवन्य कर लिया। प्राप की पैर्नेबर ये रयाना हुए। 3-6-52

स्यभाय आदि की । वाराती प्यनार, नेगांव का आपे ।

जान ही देवी, पार्वती बाई के साथ धूमना-आग्रम जाकर आना। नागपुर प्रान्तिक कांग्रेस कार्यकारिणी की सभा, सुबह द--११॥ तक व रो ७ सकतथा रात में 🕬 में १० तक काम होता रहा। महत्व का काम मजदूरों के सब्बन्ध के अधिकार का ठराव ।

श्री गरीफ आये थे, परन्तु बातचीत नहीं हो सकी, कमेटी में लगे रहते के ATTENT I नागपुर अफिस का काम बरावर नहीं है, बहुत ही लापरवाही तथा पैर जिम्मेदारी से काम होता दिखाई दे रहा है।

राजेन्द्रवायू ने छपरा इलेबिट्टक कम्पनी के शेयर वैचने के सम्बन्ध का एपीमेट का हापट दिखाया। फैसला किया । षि॰ शान्ता को इस साल दो सौ की छातवृत्ति देनी पहेगी, निश्वप

किया ।

8-6-52 भूरेलाल (जदयपुरवाले) से जदयपुर प्रजा मण्डल की स्थिति समगी। पवनार में मा के साथ वर्तमान स्थिति की बोड़ी बातचीत की। बापस महिला-आश्रम में बाल मन्दिर का उद्घाटन हुआ। ४ जलाई ३६

हिन्दी साहित्य सम्मेलन की साधारण समिति की समा का कार्य, युवह मा। से ११।। व दोपहर की २।। से ६ बजे तक, बाद में शाम की मति १०।। तक। बीच में हिन्दी प्रचारका काम भी हुआ। श्री टडनजी से व मुझते बाबूरामजी की गरमागरम बहुस हो गई; बोड़ा दुःख पहुंचा। मेरी भी धोडी गलती थी।

पू॰ वापूजी साहित्य सम्मेलन की सभा के लिए वर्धा आये, ३ से ४ तक वैठे ।

णिमला अधिवेशन, प्रचार समिति के अधिकार आदि पर तथा नियमायली यगैरे सम्बन्ध से विभार-विनियम । ६-७-३८

2 4-

चि॰ धनस्याम भी तबीयत दैशाना व किमोरलाल भाई तथा बैजनामजी से मिनमा । सुभाप बायू का सार आया । स्वास्थ्य के कारण वकिंग वमेटी एक सन्ताह

देर ने राजने का लिया।

ferer i

हिन्दी माहित्य भवन की सभा दा।-११॥ तथा दोपहर की भोजन बाद रात में भी हुई।

रात में भी हुई। यि॰ शाना (राणीवाला) बस्वई से आई। भोजन के गमय सातभीत।

७-७-३८ जानकी, पाईती, रुननजी, वर्गरे के साथ पूमना। रुननजी से बनस्यकी भागम के बारे से बातकीत। स्थिति नगरी।

हुनानं पर होती बण्यमी के बोर्ड की व जनरल सभा हुई। मुक्तरताल(लाहीर वाले)य जमनादासमाई वस्वई स आये। मुक्तर आयर्म

वर में नारे में देर तक बातचीत । मारवादी तिक्षा महल को कार्यकारिकों की गक्षा हुई ।

महिना नेवा भडल की कार्यकारिकी व गाधारण गर्भा महिना आध्यम मे हुई : पुरर्शासमहारकी टहन प्रवास सवे । कार्यन्त बाबु में बाने । पत स्ववहार

5-0-25

चि० शास्ता, भागीरथी बहन, तारा आदि श शियना । स्पपुर से हीरानामजी शास्त्री वा नार, वही जन्दी बार्न के दारे से भागा।

भागा । सेमांब से जानर बापूनी ग थिने । उत्तरी सम्माह हुई (व क्लो जाना अकरे) है । धी ऐद्दीन्याल (महाकोशल बाले ) नहीं आ सबे दसनित् रात्वी तका-

प्रेम ही जाने का निश्चय रखा । मामगुर, विदर्भ सथा महायोगन की सभा हुई । श्री विश्वनाम दिलागी, धेरीसाम य यामनराव जोशी आये। ठीक विचार विकिय हे वह ही थी ऐदीसास ने जिस मजिस्ट्रेट को पन्न सिया वा उसका धुनाना है। महाकोशस कांग्रेस कमेटी, नागपुर विदर्भ कांग्रेस की (कार्तीवित्त)

गागपुर एक्सप्रेस से बम्बई रवाना । जानकी, दामोदर, विट्ठत हार्ष्ये। बादर-सम्बई, ९-७-३६ रात मे य गुबह भी रेल मे युव सोया। साराम मिना; सिर हनगड़ी दादर उतर कर माट्गा केशबदेवजी के यहां ठहरना । अग्रेरी में त्रिजनाल झुनसुनवाला व फ्तेचन्द रह्या की मृतु हो रहेर लिए उनके घर मिलने व सात्वना देने गया। बापस सीटते सम्ब वह हो। मोहूगा। वहा बढीनारायण (सीकरवाना) व बन्वई मीहर करेती कार्यकर्ता पूरणमत्त्री, स्टीरामजी, वर्षरे मिते। देर तक बातचीत। ही बहुत सुनाया। जनकी राय हुई कि मैं कल वयपुर वाल । वार मे हमाई मन्द्रा

सरदार बल्लभभाई व रामश्यरदास विडला की रामभी करी है। होने के कारण, आज सीकर-जेंपुर मही रवाना हुआ। सराहि ह रामेश्वरणी विद्वला से बहुत देर तक मीकर-स्थित पर विचार-विकर। बाद में सरदार ने सी० पी० के बारे में बातें की ( बिन्ता हो रही ही) जुहु-बम्बद्द, ९०-७-३८ श्री मणीभाई नानावटी मिले। उन्होंने इवकीस रुपये बार की बमीन गुर्हे ली, यह बताया ।

मारूगा में केशर, प्रह्लाद, श्रीराम के साथ भीजन। वेकट विसी सी आमा। उसने भी वहां भोजन किया। श्रीराम के स्वास्त्य के बारे मे रिर्ग विनिमय । उसे हिस्मत बधाई । केशर को बी बिता न करने को हरहाँच। ह्या फर के लिए देस जाना या नासिक वंगेरे जाने का कहा । वर्षा अते हैं वारे में जनकर

बारे में उत्साह नहीं बढाया। केशर की हालत से डु छ व विश्ती हूं। प्रश्न विकट है। परमातमा की सदद की जरूरत है। रामनाय गोयनका से महाम हिन्दो प्रचार की बातें। रुपये सेक से हिन्दो रे रखने को बहा। मरदार बच्चभमार्ट से सिपना । वहा पर सीवर हेन्द्रेशन के सीन झीरे । भरदार ने उनको ठीक तौर से समझाया । मुनकी आदे । बातचीत । फट्यर मेल में मेनेन्ड में जवपूर रवाना । जयपुर, ११-७-३८ रतसाम क्टेशन पर थी मिलसजी में सीवार के बारे में बातनीत । भीजर वगैरा । मनाई माघोरूर मे बाडी बदनी । बटेंबन पर ठएरना पहा । जयपुर स्टेशन पर मिल-भटल ठीक मध्या में आया। विद्रमा हातम में टररना । चि ० कप्तल भी मिल गया । मिल्रो से बातबीन । प्रजासद्दल व सीरार-स्थित पर विचार-विनिमय । जयपुर पुलिस के रिकोरसिंगजी ने कहा कि बी० बाइ० जी० ने कर नाया है कि बाप इम समय मीवार बिलवूल न जायें । देर तक वार्ने, युरा लगा । मैंने पह दिया कि मैं सो जरूर जाऊगा। थी शास्त्रीजी व चार्मीजी ने इस बारे मे विचार-विनिमय। 97-0-3= , मुन्ह फिर किमोरमिहजी आये और रात वाली बात फिर में दहराई-सीकर न जाने वावल । थोडी देर बाद कॅप्टन बंब व डी॰ आइ० जी० मिलने माने और वहा कि प्राप्तम मिनिस्टर सर बीचन मिलना चाहते हैं। शाम ķ को मुझे उनने मिलने का निमश्रण स्वीकार करना पहा व सीकर जाना मननदी विद्या । भीतन के बाद अवशील ठाकुर साहब, पडित अमरनाय अटल, जोबनेर , ć टोर् माहब में हीरानान जी के माथ फिले। सीकर के बारे में परिस्थित ť, समाने का प्रयत्न किया। कैप्टेन वैव से व डी० आय० जी० से भी देर نجع हैं। बानचीन । सर बीचम से मिले । सवा घटा बातचीत । उन्होंने सीकर

त जाने के बारे में खूब समझाने का प्रयत्न किया। मैंने कांग्रेस व प्रजा

महत्र की स्थिति साफ की। अनका यग के नाम का पत्र ठीक नही आया।

ri

*'* 

पिर पत्र स्पवहार ।

है। भिनान व सामनराच जोशी आये। ठीठ विचार विनियदे हेगार है सारी वा फैनवा हुआ। श्री हेरीसास ने जिया मजिस्ट्रेट को पत्र सिया पा उनहा सुनातांक। सरावीजा बांडिस वसेटी, नामपुर विदर्भकांदेम को (बाहुकैदिहर्स) समस्त्रीजा वाडिस वसेटी, नामपुर विदर्भकांदेम को (बाहुकैदिहर्स)

मागपुर एनसप्रेस से बन्बई रवाना । जानकी, दामोहर, विह्हत हार है।
हावर-बन्बई, ९-७-३०
राग मे स मुबह भी रेग में गुब सोया। आराम मिला; निर हनगाड़ी।
बादर उत्तर कर मार्गा केमपदेवजी के यहा ठहरना।
अग्रेगी में विजलान शुनमुनवाला व फ्लेबन्द हहवा ही हुए हो ही हैं।
सिए उनके पर मिलने य सारवानी देने गया। वापस लोटने सम्बन्ध हुईर

माद्गा। यहां बडीनारायण (सीकरवाला) व कमई सीकर करी है कार्यकर्ता पूरणमानजी, सफीरामजी, वर्षदे मिले। देर तक बावजीत की बहुत गुगामा। उनकी राम हुई कि मैं करा व्यवपुर जाऊं। बार में वस्तरें सरदार दल्लभभाई व रामेस्वरदास विड्ला की राग भी कही थीतें। होंगे के कारण, आज सीकर-वेंपुर नहीं रचाना हुआ। हातारें है रामेस्वरणी यिक्सा से बहुत देर तक सीकर-स्थित पर विचारिकरों आह में सरदार ने सी० पी० के बारे में बातें की। चिन्ता हो रही भी। जह-बम्बई, १०-७-२न

जुहु-बस्बई, १०-५-३६ श्री मणीमाई नानाबटी मिले । उन्होंने इक्कीस रपये बार की वर्षान सूर्व सी, यह बताया । उदयपुर का डेयुटेशन मिलने आया, बातबीत । माट्गा में केशर, प्रहुनाद, श्रीराम के साथ भीजन । वेकट निर्ता ही

मारूगा में केयर, प्रह् चाद, श्रीराम के साथ घोजन । वेक्ट गिता प्र आया । उसने भी यहां चोजन किया । श्रीराम के स्वास्थ्य के नारे में निर्वा दिनिम्म । उसे हिम्मत बाया है जेकर को घी चिता न करने की समाणी हवा फैर के लिए देश जाना या गामिक वर्षेरे आने का कहा । वर्षो जाने के बारे में उत्साह नहीं बढाया । केवर की हानता से दूध व चिनता हैं। प्रमा विकट है । परमात्या की मत्यस्व को जकरता है। राममाय मोमनका से महाम हिन्दी प्रचार की वाह । रुपये सेफ तेम्हीरी में रष्टते को बहा। सरदार बन्त्रसमाई से मितना। बहां पर सीकर डेयूटेबन के लोग आये।

मरदार ने उनको ठीव तौर से समझाया।

मुनभी आये। बातचीत !

फटियर मेल से येवेच्ड मे जयपुर रवाना।

कथपुर, ११-७-३=

रतनाम स्टेशन पर श्री मिलनजी से सीवर के बारे में बातचीत । भीजन वर्गरा ।

सवार्ड माघोतुर मे गाडी बदली । स्टेशन पर ठहरना पडा ।

जयुर स्टेशन पर मिल-महल ठोव सहया में आया। विडला हाउस मे टहरना। वि० कप्रम भी मिल गया।

०६(ना । वि० कप्रत भा ।मस गया । मिन्नो से बातचीत । प्रजामदल व सीकर-स्थिति पर दिचार-विनिमय । जयपुर पुनिस के जिलोर्रामिनजो ने कहा कि डी० आइ० जी० ने कहलाया

ण्युरपुलिस के रिकारिमिनजों ने कहा कि की० आइ० जी० ने अहलाधा है कि आप देस समय सीवर बिलवुल ने जाये। देर सक बातें, युरा लगा। मैंने कह दिया कि मैं तो जरूर जाऊगा।

92-6-35

थी शास्त्रीजी व पाटनीजी से इम बारे में विचार-विनिमय।

हुन्हु फिर किमोरमिहनी क्षाये और रात वानी बात फिर से हुहराई— गीकर न जाने बायता । धोडो देर बाद कॅप्टन बंब व डी० आइ० जी० मिलने आये भौर नहा कि प्राद्या मिनिस्टर सर बीचम मिलना वाहते हैं। साम को मुझे उनने मिसने का निम्नवण स्वीकार करना पढ़ाय सीकर जाना मुप्तवो निया।

भीनन के बाद अवरील ठाजुर शहहून, पहिल अमरनाथ अटल, जोमनेर टोटुर साहृद में हीराजान जो के साथ मिले। सीचर के बारे से परिस्थिति स्माराने ना प्रसन्त किया। केंट्रेंन येव से व डी॰ आयल औ॰ ते से रेट देर का आवधीत। मर बीचम में मिले। स्वा घटा बातधीत। उन्होंने सीकर न जाने के बारे में मृत्व समसाने का प्रसन्त दिया। येने वाहेस व प्रजा महत्त की दिस्ति सारा की। उनका स्व के नाम का पन्न ठीक नहीं आया। दिर पन प्रवहार। अनुपर-गोहर, १३-७-३= मिनों में सीकर ने बारे में य जनपुर अधिनारियों के बारे में टीर विगार रिनियन ।

सर बीमम से आज किर ११ बजे देर तक बातनीत । पत्रों का मनीवी बरुभा गण । उससे कथिय संज्ञान अल्लाकी सीति का स्टेटमेंट भी दिया।

भ्रेम भे गामने ने बारे में यह बहुत पचराये। गयाताने वा बहुन प्रति विधा । परम् पुराने जमाने के य उनका मधन कम नाम देने बाना मानून हुमा । गुन सार-सारक बार्ले हुई। मिसने आहि के बारे में भी। सो बने ने मानूने से गीकर रवाना। सारतीजी, नमत जानरी बादिका में। रीवम में मानून हुआ कि सीकर में गोलीबार के बाद लोग पनराते हैं। शीकर पहुंचे। मि० यंग से चिले। एक चंट्रे करीन नातें। बाद में किंग्ले

राजा साहैय से मिसना हुआ। सोकर, १४-७-३८ गुबद मोनीयार जहां हुआ था यह मोका देखा। दोनो जगह ही स्थित समग्री।

समगा। गढ़ में जाना और वहां पर कमेटी के लोगों से साफ-साफ बार्ते की बड़वरी असानी हालत समझी य उन्हें समझाया।

भिनाम राजा व ठाकुर सा॰ बुढसोद के साथ देर तक बातचीत, विचा थिनिमय। रात भे मि॰ यम से मिले। शास्त्रीजी, कमल साथ में। उसकी मणी

समझी। सादूरामजी के बारे में भी बातें।

गच्ची पर पूगते समय थी जानकी व चि० कमल से देर तक धर <sup>हो</sup>, जानकी की व मेरी मनःस्थिति, चिन्ता आदि पर विचार-विनिम्य ! मे थी राणी जोधीबाईजी से मिस कर आई व उन्हें समहा<sup>दा</sup>

. . .

में भी राणी जोधीबाईजी से मिल कर बाई व उन्हें समझाया इस अकार मुकाबला करने से हानि है।

. कमेटी के पची से व जनता के लोगों से देर तक बातवीत! । कोंग्र भी जाता रहता था। बाखिर शाम को सही करने धीराणीजी ने व डिक्टेटर नर्नागणजी ने पांच जनो को अधिकार दिया; ये हैं मिनाय राजा, बुडलीद ठाकुर सा, मंडावा ठाकुर व नवलगढ़ ठाकुर व मैं। आपम मे विचार-विनिमय। मि॰ यग से मिले ! भिनाय राजा, जुड़तौद ठाकुर व मण्डाचा के साथ देर

सक् द्वातचीत । अरतम एमनेस्टी (आम रिहाई) पर ही गाडी अड गई। ठाकुर सा० डूंड-सीद ने बोच-धीच में थोड़ी कमजोरी दियाई। भिनाय राजा से कमरे से देर तक बातचीत ।

सोकर-जयपुर १६-७-३८ हीरानानजी शान्त्री व दामोदर से सोकर परिस्थित पर विवार विनिमम

ब तार पन्न आदि लैयार किये । मि॰ यग मे मेरी व हीरालालजी वी देर तक वातचीत-व्यासकर जनरल एमनेप्टी देशा क्यो जहरी है इस बारे में। मैंने कई प्रकार से समझाया, और मी बारें की । ब्रिक किसल में मिलना । बाद में यह में खास-प्रास

मीग थे, जनमें मिलकर बार्ने की। दौपहर की गारी से भीकर ने जवपुर के लिए स्वाना । म्देगनपर, वि॰ इमल, जानकी, गुलाब, हेडराजबी वर्षरा लोसल से आपे,

मिने । शमन माय मे जमपूर चला । बमन व शास्त्रीजी से बातचीत । षयपुर मै भिनाय राजा मा० व वैरिन्टर बृहवर से शब स्थिति समझी । प्रया महत्त की वृत्तिय कमेटी दर कार्य ११ बने तक हुआ।

क्षवपुर, १७-७-३८

वि• वमन मे बार्ने, थोडी चिन्ता । यह बाज कलकला नया । बैरिस्टर बुद्दरर मिलने बाये । बातचीत । उन्हें कई महत्व की सुबना की । प्रशासकत विकित् क्योटी मा। से १२, व २ से ७ तक हुई। रात से प्रशा महत्व की जनकम कमेटी = से ११ तक हुई। सर बीवन को पत्र क्षेत्रा। उनका खबाद आया। सम्मव है थी दरवार से

बल विवना होवे।

भीरर व्यिति क्यि प्रकार मुखरे इस बारे मे विवार-विनिषय ।

11

१६-७-३६ वेतिस्य ।

सीकर के बारे में विचार-विनिषय। शिवप्रसादजी खैतान के यहां सबी से मिलना। गणेशदास सोमाणी हैं मिलना। जनकी लड़की की मृत्यु हो गई।

कपूरचन्द्रजी के घर भोजन। प्रजा मंडल कार्यकारिणी की १॥ से ७ तक सभा चसती रही।प्रज मंडल की साधारण सभा ८-१०॥ तक हुई।

डी॰ आइ॰ जी॰दो बार मिलने आये। दरवार से मुलाकात केवारे में बाल चीत, पोशाक आदि के सम्बन्ध में।

क्षाज प्रजा महल विकिय कमेटी में आपस में ठीक खुनासा व समाई हूरी। १९-७-३८ हीरालालजी से बातचीत। प्रजा महल कार्यकारियी कमेटी ६॥ हे रैं॥

हाराशासणा स बातचात । प्रजा सङ्घत कायकाश्या कमटा राजि स्ति सक । ठीक काम हुआ । प्राइम मिनिस्टर के यहां कैंग्टन बैंब से बातचीत । प्राइम मिनिस्टर <sup>तृही</sup>

प्राइम ।मानस्टर कं यहां कंप्टन वेब से बातचीत । प्राइम ।मानस्टरण मिले, दरबार वही आ गये थे । म्यु होटल में भिनाय राजा से बातचीत ।

्र, दारू न न्यान्य राजा स बावचात । श्री भिनाय राजा, वैरिस्टर चुडगर, हीरालालकी भारती, रतन बेरेंग प्रकाशजी, फिलमचन्द्रजी वर्षरा दो मोटर से बनस्यली गये। बहीं सहुर्य पर आश्रम की इमारते लड़ हियो के सेल-कुर आदि देखे। भोजन, परिय

के बाद जस्दी ही मोहन व सज्जन से मिलकर सो गये। वनश्यली, जयपुर, सीकर, २०-७-३८

बरसात थी। पानी यम जाने के बाद करीब साढे सात बजे रा है।। अने नयपुर पहुने। शास्त्रीजी से कहकर जमपुर महाराजा के नाम पत्न सिखवाया। विः

चर्चा। जयपुर महाराजा से सर बीचम के बगले पर शिमना। घोड़ी देर प चैव से बातचीन।

बाद में महाराजा से मिलना हुआ। करीब एक घटाय दस जिनट वे चीत। मर बीचम भी बोडी दूर पर बैठे रहे। सीकर के बारे में <sup>कारी</sup> प्रशासदत को नीति को साफ विया ।

एकंगरी श्राहि को बाहें, मोहर दरवार का प्रधारता आवश्यक क्यो हैं इस पर और दिया । उसने विश्व अनहीं दलीयों का सफ्ड किया । इंतरूर २-१० को साही में मोहर रखाना । शोकर पहुंच हर यह में समें उनका को इसका, महत्याब के पहारने की रहीं। उसके लिए प्रयत्न सन्तरा।

२१-७-३=

प्रप्रत्य क्षेत्र व प्रवर्णनाव की वे बालचीत । राजीकी ने भी कहनाया, राज्युल कजना वा भी विकेष आवह महाराज को जयपुर बुलवाने का रागः

करणण के नाम मीबर आने के बारे में नार दिया। अवरण ठाहुर सा व नाम भी नार केता। आदम मिनिन्टर की तरफ में तार का उत्तर आमा, का निनेप भणियनक नहीं मानुस हुआ।

ति स्था व संक्रेष समीक्ष नेपान हुन के सामे । उनके मिनना । उन्होंने सार ६० ४ परेचा मोहिल मनावर नह पर फोर्स से वक्ता करने का निषद हुन है। सहसे उन्होंने सह भी तला कि सापने महाराज को रिया को के लिए का मान है, परानु सहायाज से वहा है कि सुसे महोप रियो को के मान के हैं। मिल सन से जो करें वहीं सी से यह सं

्रेन्-१० हे हम्य अवट्टर सहाराज की वृत्र केता।

कर्ष प्रतिकृति विकास हुआ। आग्राक चार करे गही अपने भेजा। कर्पा कि कार्यक उनसे सिने। सिक्स जयपूर सहाराज को माने के कर्पुत स्वार

भागा करामा काम गरी जा करे है। सर बीबार व टावूर अवस्थेत के कार के गरा आहा । बुश लगा ।

कर्ते नदः स्वापान क्ष्मण्योतः की पानी गुण्युद्धि प्रवसीने स्त्रसारे, कवा सम्बद्धाः, शर बीचना, बिल्डादः, अवशोन टायुर् कारियाः व कवा के स्वाप्यः

रात में मि॰ यंग व अचरील ठाकुर से बहुत देर तक बातचीत हुई। <sup>महा</sup> राज के आने के बारे में। सर बीचम का व्यवहार ठीक नहीं रहा। विला रही व बुरा लगा।

23-6-35 पहले राजपूत लोग, बाद में नवलगढ ठाकुर सा॰ मितने आये।देरतः

बातचीत । सर बीचम के व्यवहार व बर्ताव से दू:ख व चीट पहुंचती दी। सब कड्या पृष्ट पीना पड़ा । गढ में बुलाने पर जाना पड़ा। मि० संग भी वहां पर आये। बातचीह है

वहां तो यह उम्मीद हुई कि शायद जयपुर दरबार गढ मे आ जावें पर 👫 निश्चित नही था। स्टेगन पर सीकर की जनता खूब संख्या में आवे, वाजार खुना रहे, अर्ी

लोगों को समझाया। मि॰ यंग को कहा कि महाराज का व्यवहार आदि ठीक रहे। नजर का प्रथन विकट पैदा हुआ। आखिर से सीकर की जनता के हिन के कृष्टि से देना तय किया। जयपुर दरबार की स्पेशल आने से पहुंचे हर

मीचम ने जी पढा यह ठीक नहीं लगा। जयपुर महाराज की स्पेशल आई। बरसात खूब हुई। शामियाना निर गया। नजर आदि की। राजकुमार साथ में वे। मुझे ठीक नहीं सा।

मजर पेश करके मैं कमरे में चला आया। सीकर-देहली, २४-७-३८

सुबह तीन अजे उठे। जल्दी निवृत्त होकर पैदल स्टेशन। सीकर ते देहनी के दिस्ते में बैदे। पास्ते मे हीरालालजी शास्त्री ने स्टेटमेट बनवाया। फैर-फार बर हैरि किया। वह तो रीयस से जयपुर चले सबे। साथ से दीक्षित भी वे। हम होंग

देहली १॥ वजे करीव वहचे । वेहली में गाडोदियाजी के यहा स्तान, घोजन। श्री धामा, जबमुखनान आहि से ग्रातचीत ।

म्रान्ट ट्रक से घडें बलाम में वर्मा स्वाना शा करीब । जानरी, दामोहर,

विटठल साय मे।

आगरा तब बहुन ही बस्मी मानुम हुई । झारण हे की चाल्डी था हो । भी स्ट्रमोहन भी मिला । नई देहानी तक देहीहरू लड़ने वर्षने साथ आरो ।

वर्षाः २४-७-३८

मुबह भिलमा के पहले तैयार । हवा व दश्य मन्दर दिखाई देने थे । जयपुर दरवार को च संग की पत्र केजना । मर्मावजा समवाना। नागपुर में श्री पटवर्षन मिले। उनने गाडी सपने तक बावधीन। डा० गरै ने इस प्रवार की भयंबार भून जिस प्रजार की इस दारे में उन्होंने कहा कि मुझे बिलकुल मालूम नही । विचार व सलाह मेरे से नहीं की । बाद में भी खुशालचन्द राजानची, मि० रजार, सामाजी उपदेव संभी तक साथ आये । खुगानचन्द मे यहून मारी स्थित मालूग हुई। मि० रशक के आज के बयान में पहुते से फर्क था। तान्याजी ने कहा जि सेप्यू की तरफ पानी व बाढ़ से बहुत हानि हुई है, ऐसा सुना है। बर्धों में सीकर के निवासियों ने स्थागत किया। घर पहुंचते ही उसी समय मुने सेगाव जाना पडा। बापूने डा० छारेको भली प्रकार समझाने रा प्रयत्न किया। एक बार तो बापूको कह दिया कि आप जैसा गहेगे बैसा ही कर गा। पर बाद में बदल गये।

# 76-0-35

घर में खूब भीड थी। बॅरिंग कमेटी का कार्य दा। से ११ व २ से द बजे तक चला। पूज्य बापू भी रा। से म बजे तक बैठे। सी० पी० मिनिस्ट्री का ठहराव एकमत से (सर्वातुमत से) खूद सोच समक्ष कर विचार विनिधय के बाद पास हुआ। मन मे बुरा तो शगता था, परन्तु दूसरा कोई उपाय, कायेस की प्रतिष्ठा

भी द्ष्टि में, दिखाई नही दिया।

विका कमेटी के प्राय. सभी सदस्यों की राय हुई कि असर श्री जाजूजी स्वीकार कर लें तो उनका नाम लीटर के लिए सुझाया जाये। मैं भी जाजू-भी से किशोरलाल भाई के साथ मिला। हम दोनों ने सूब समझाथा। वाद में उन्हें शरद बाबू, मौलाना, सरदार, आदि से मिलाकर आध्रिर में युमाप क्षात्रु से मिलाया । सुभाष कात्रु ने कहे ही अच्छी तरह ते प्रेमपूर्वक म जोर देकर समझाने का प्रयत्न किया। आखिर में कल सुबह बापू के पास बाकर शकाओं का समाधान होने पर, विचार करने का तय किया। ₹७-७-३८

४ बजे उठकर श्री जाजूजी को लेकर सेगांव बापूजी के गास गरे। किरोर भाई साथ थे। वापूजी ने उनकी शंकाओं का भली प्रकार समाधान-नारक उत्तर दिया। एक बार तो लगा कि वह मुख्य मती होने के लिए तैयार हो

जायेंगे। मैंने भी काफी जोर लगाया। बाद मे मोटर से वर्घा वापस आने, ही जन्होंने इस जवाबदारी को लेने से इन्कार कर दिया। मैंने सुमाप बाद हो सब हालत बता दी। मुझे भी निराशा हुई। नवभारत विद्यालय में नागपुर असेम्बली पार्टी की सभा हुई। मुने कीई उत्साह नहीं रहा। मेरी राय भी कि अवर पार्टी, वकिंग कमेटी पर मीर

चुनने की जवाबदारी देती हो तो उसे हमे से सेनी चाहिए, या बाद में बाहर कोई मिले तो बाहर का अन्यया शुक्तजी को चून लिया जावे। उनि साथ योग्य व्यक्तियों की देकर प्रभावशासी कैविनेट बनाई जाय। पर मेरी यह योजना पार नहीं पडी। डा० खरे घर पर भीजन करने आये। पुरी बहुत अच्छा लगा। विकिम कमेटी की सभा हुई। सीकर सम्बन्धी प्रस्ताव हुआ। श्रीशुक्त जी को मैंने अपने विचार व राव बहुत साफ तीर से कही, मर

दार आदि के साथ गाधी-सेवा-सम की सभा हुई। वर्षा (सेस्) २८-७-३८ सेल् जारुर आये। जानकी देवी, कमला, शांता साथ में थी। से दूबी हालत भयानक व हु राकारक दिखाई दी । विचार-विनिगय । जयपुर दरबार व मि॰ यम बादि की पत्न भेजे। थी दईकर व मनुमहार को भी पत्र भेति।

श्री अन्ता गा॰ दास्ताने से धानमी स्थिति शादि पर विचार-विनिम<sup>द</sup> । स्थी तक यह सफान नहीं हो गके। सरदार यासमाई से नागपुर प्रान्त के बारे में विनाद-दिनिमन। मैं। अन्यन की निवति कही।

हाउस में गये। वहां में, मरदार, राजेन्द्रशहू व पूपनारी दे

```
····३४ शतान बहुत हिटाओं के हते. स्ट्रांट करना है :
बंदे रात तक। हुम व चीट पहुंची। हैंने के के कि कार्य
हुन्हमाफ करही दी थी। वही किर कर है। इसे इस स्टेंस्स हुन
                वर्षा (धीराष्ठ), २६-३-३=
घोठाः बाहर बारे । सब मिनहर बरीय चार केन एका एक
ही हानत भी बाद के बारण मजनह दिखाई है। हो ह हरण बाए 🖰 🤊
थी मन्त्रत म० डि० कालिमर भी पहुन करें।
र रहिमकर कुरल जारहुर में बादें। संस्कार द रूपेण बाद र प्राप्त
मिनियों बनाते के बारे में बानें की । मैं और हाकुर है ----- वी हार्यन
है। की हो करने निवार व स्थिति वाल ही साम वन ही ही की कान
पत-स्वरहार करता रहा।
हम को बहिना बायन। प्राचना में कामिन । मिर को अन्तर हरू .
हार ए एकेन बाब आहि में बानचीत । डा० जीवगत मेंहण व िन्न
कर बार्ड से मेन में बाव । बारतार बनेरे सब किर सन्द में बारती करा
६वे ११ तर महिना बायस की समा का कास हुआ।
```

िहें हिस्ट हर मानुना वनह निजीत का बात हिं। वह के अर्थ प्र ोहे १वर्षे एत तर ता० मा० वा० वस्ती वा वाम बन्ध हरून हरून हे सम्बद्धाः हो। दीव विचार्तिनिया, वर्षा हुई, वाच वार्तन्त्र, हत गान में देर हह (शास्त्र नह) करना प्रसाहक के कर बहुत ह

हेन्द्र एकेट कार् दे कार । कां भी की का की हात का कहें है है 

ापू ने कहा हिगणपाट की विकेटिय देस प्रकार बिनकुल नहीं हो सकती। हि जल्द बन्द होनी चाहिए। रेरा कर्तव्य बतलाया। बहाल श्री रमण महाँच के पास जाने की कहा। एठेन्द्र बाबू ने नागपुर के बारे में पालमिंट्री बोर्ड का स्टेटमेट बताया। गाम की पिल शासा ने बताया कि नाना आठवले को हैजा हो गयां सी

हुंगणधाट मिल की पिकेटिंग व कानपूर की स्थिति पर विचार-विनिमय ।

हि। त्या होत्तत चिताजनकः हान्यद्व की व मोहर बादि की व्यवस्था की।

इत में भार्म हुआ काका साठ व अन्य लोगों को भी चोड़ी शिकायत हुई।

चता रही।

व-द-३६

शिकासा साठ, मामा तथा काका साठ के चार विद्यार्थी—कार्यकर्ती—

ाहुरम, दावके, स्वामस ब धीपाद ने सेमांब से परसो आई जो नीरा पी दी, उससे हुँगा हो गया था। हालत चिन्ताजनक व वातावरण एकदम उम्मीर तथा विचारणीय हो गया। तेगाव जाकर बादू से मिलकर आया। उन्हें स्थिति कहीं।

्त्रे के बीमारों की व्यवस्था आदि की चिन्ता मे प्रायः रात के सार्वे प्रयाद अग गये। कई बार उन्हें जाकर देखा।
महाराष्ट्र' का योडा भाग पढ़ा। झूठा लियने की कमाल है <sup>1</sup>
पादिसे कलकत्ता से प्रभुदयालनी का व नर्मदा का कोन आया। प्रभुदयाल-

ही ने भी मेरे वहां आने पर जोर दिया।। चोडी चिन्ता और बडी। हुंगणघाट मिल की हुड़ताल की चिन्ता। लिखा पढी की। २-६-३॥ हाका सा० व गाना की देखा। याद में अस्पताल में जाकर दावके, गाई-रा, सबनीस, श्रीपाद को भी देखा। पाट्रंग व दावके की हातत चिन्ता-

ए, सबनास, श्रापाद का भा दखा। पाढ्रम व दावक का हाला। जान्य तनक मानूम हुई, उन्हें हिम्पत दी। हिंहता आश्रम तक पैदल गया जाया। कलकत्ता व महास का प्रोदाम निष्वित करना। भानेराय देशमुख, दादा, धोन्ने आदि से बातचीत।

नारवर्त परिता । नारित्य दश्चुच, दोदा, बाल जान्य चीट तो लगी, पर शांबिर आज शाम की पांडुरग चला गया । टुखव चीट तो लगी, पर उपाय नया ? दूसरे बीमारो के पास देर तक चैठना । उन्हें हिम्मत दी वै इनाज की व्यवस्था की । काका व नाना को किरदेया । सिविल सर्जन से देरशक वासवीत--इलाज य हैजे के बारे से ।

हिरणधाट मिल हडताल के बारे में चिन्ता । विचार-विनिमय 1

व-क-व्यः स्ताव स्ताव स्ति अदि । विस्ता रही, विशेषतः बीमारी की ।
मुग्द काका मात के इमाज के मारे के बहुत वेद तक विचार-विनिमम के
बाद भी सफतरी (माणुदालातो) का कमाज कार्या, किया। धायके की
हानत बराब जीतम्बाती भाष्म हुई । उन्हें भी डा० दकतरी ने दया दी,
यरजु बहु १॥ वजे दिन के चल भ्या, दुन्त हुआ। उसके पिता पांच मिनट
बाद भारी । बहुत ही समझार च हिम्मतवाले आस्म हुए। उन्हें देशकर
के उनमें सात कर नम में हिम्मत मालुस हुई । कारा भी सबीयत साधारण
ठीत हैं। ससनिन न भीतार भी ठीक हैं।

हिममघाट विल भी हडताल के बारे में का भजुमदार, बसीलाल, अबीर भर के भ रेजनर मोहला के मैंनेजरों से करीन तीन बटे मात्रिश । स्थित समन में आई। आजिर में एक मध्याह भी सूचना देगर मिल भराने मा निवध्य पक्षा हो आए तो पिकेटिय उठा दिया जाने का डाठ प्रमुद्धार में स्थीनार किया।

रात में भ्यारह दजे तक मिलने लाने वाले व काम की गहबड़ रही।

वर्धाः ४-८-१६ जानमें देवी, वि० शान्ता (शणीवाती) व बिट्टल के साथ यहं बलास से मेन से करवन्ता प्रवाना हुए ।

न्य संचयन पारकार हुए। मागपुर में पटकर्मन को डा॰ घरें वं इनके नाम का पत्न दिया वे जवानी समग्राकर कहा।

बिलालपुर में पटे हुए हुए की बाफी थी।

गत में दा। वरीय साया । साधारणत ठीक नीद आई ।

वासवस्ता, १-५-३६ हायहा ते ही नीधे नमेंदा वो देखने विक जान्ताबाई वे साथ गर्धे। नमेंदा को मताय व दिमान का पानस्थन देखकर आक्वर्य व दुख हुना। दाक श्री सदमणप्रमादनी के यहां उतरे। यहां स्तान, श्रादि के याद वि॰ साविती य यद्में (राष्ट्रम) को देया। बाद में भीजन।
गर्मदा में यहां जाकर दे तक बैठना व सेशाद को समझाना। रात में डा॰
यराट ने डा॰ कर्नन पी० मौब को बुलाया। दोनों से देर तक विचार
करने के याद इन लोगों ने यही निक्चय किया कि बच्चा तो निकान ही
डानना पाहिए। मेरी राय यह गड़ी कि निक्चय का असस एक रोज ठहर
कर किया जाय। परन्तु नमंदा की हालत मुजह से झाम को ज्यादा खराब

बराट में बासपीस । करीब दो घंटे वहां ठहरा ।

हो गई, इससे सबो की राय कवूल की।

चित्र गोपी व गजानन्द विद्वला से सिलकर घर ।

स्था ।

६-६-३ स्त सात वजे चिन नमंदा का डान्पीन गाव आपरेवन करने वाले ये, परण्डु आज आधा काम किया। आपरेवन कल करने का निक्चया। वहा करीव दो-दाई पटेटहरा। वापन आते समय चिन पार्वती को उसके पर से साय क्षेत्रे हुए आये। उपना पर देशाव मधो से मिमा।

नमंदा को फिर देखने गये। घनक्यामदासजी विड्ला मिले व जयपुर तथा सीकर सम्बन्धी चर्चा। उनको स्थिति समसाई। ७-८-३६ सुबहु सात बज्जे प्रभुदयासजी के यहा। डा० गाव व वराट ने नमंदा के डेड महीने करीव का बच्चा जापरेशन करके निकासा।

नामकरण करने का प्रयत्न । भोजन के बाद भौताना आजाद भी आये । धंगात य सी० पी० मिनिस्ट्री की चर्चा, विचार-विनिषय । पनस्यामदास्त्री विडला से सीकर-स्थित व प्रजा-महत्त के बारे में विचार-विनिषय ।

थी सभाप बाद भोजन को आये। सावित्री व बच्चे को देखा। उसका

इस वर्ष के छ हजार देने का निश्चय । बाद में पाच सौ रूपये मासिक तीन वर्ष तक। कमल के बारे में सब मिनकर विचार हुआ। भारत में ही रहने का निश्चय

। प्रमाप्त । जीवर इतिहो कडपूर के लिए (१३ माहत) रवाना। कडजूर बाशम मे बाहू के परे, स मिलना १ करीव ७। बज यदर ने मालाएं हो; भुन्ने तुलको की माता मिली। मिली नावनाव । संबर् हेंदर्री भी मौजूद थी।

कडलूर-विवेधणामस् । १-द-इंद

करीब १२ वजे पहुच कर भोजन किया। पोस्ट देखी। 1 THE B FEIR निम पर्न महित । पूर्व । महिर एका मिन कि मान हुए । करीव ६० मीव मुख कहा। प्राप्त के नीचे बने देवे। १ भट्ट समाप्र म मिश्रेष निकि कि किलाइ । क्लान मास र्क किलाइ क्रेड्स प्राप्त के मिन के स्टेस के साम कियो कियो किया । जिस्सी के के स्टाइट के कि कि

क्रिम में राष्ट्रडोर्ट प्रस्त्रञ्च ०छए ० एए ० छए साम) रूप र्ड व्राप्टम रूक ॥३ । प्रभा प्रदेश प्रम कि । है पहुं किनी फलक उत्तर-नवद । बंदू शीस है कि मिर्फ केसे कायम् रहे, 'नत्वह कामवे राज्य न स्वर्ग, न मोधवे' का ध्येय रखा प्रमुद्धित हे प्रसन्दर्भ व बाबामस्यक्षा के महत्त्व भी जिल्ला है हिंदि कार । ईक कत रई ाडुक । ईक साथ के घोड़ाय लक्षर क्रिक कि मति इंस्ट्र

38-2-66

।० एम० सरसम् मुद्रालवार चोग्व व संबोधाबी मानूम दिये । ाड हे हो। डा० सीन्डम् साथ भी। सिर बच्चामसे अस्पतात में डा० लातिम्बर में बाब । कि क्छई कि एउड़ियों में लातम्बर जिन्हा कि छ 1 415 माए के प्रिष्ट एमर उम्र 15 कि मिन । मधार-एमर केरन एरोन कार

८, पता सर बोचन जांन का पत थंगा। असीसिदेड प्रस का पार स

। मंत्रक्ष कार से सिर्म किछर 🛮 क्रियम हो है। (स्र

| 1164 SPSSF B1

। एक र्रह डेड में उस

रमण-आधम ४। बजे करीव गवे। बरमात और में हुई। भजन वर्गरा में न्नामिल । अरुणाचसम्बर मदिर में दृस्टियों नी ओर से व अफूमरों की कोशिम से जाहिर सभा हुई । हरित्रन व महिर-प्रवेध पर करीब एक घटे तक बोला ब अनुवाद भी ठीक प्रामाणिक हुआ लगा । ठीक परिणाम आया । रमण महाराज के साथ प्रेमपूर्वक भोजन। शत में हा बजे तक उनके पास बैठे। भवन हुए।

तिरक्शामसं. १८-४-३८

कर्री उटकर निवृक्ष । रमण-कायम में बही पर महर्षि के साथ नाग्ता । क्षात्र अरणायनम् पर्वतः के चारो तरफ पूपना । कई स्थान, अहा रमण महर्षितं नपक्ष्यर्थानी यह देखे। यहत ही मुन्दर व रमणीक पहाइ हैं। करीय चार मील मे ज्यादा पैदान घुमना हुआ । आखिर मे स्कन्द आधम मे स्मान, भोजन, आराम । स्थान बहुन हो सुन्दर था । यहीं रहने की ६०छा होती थी। रमण-आश्रम में हैरे पर। वहां जाहिर लगा थी। हिन्दी, खादी, हरिजन

ब महिर-प्रवेश पर थोडा जोला। शाम को फिर रमण-जाश्रम में वर्डस्थान देखें। कॉफी सी। महाराज के

पान बैठें। देवराज व गवानन्द साम्ब्री के भवन, नृन्य आदि। गाँ को बाधम छ नी नांद्रान बाब व गेरे छोड़े की व्यवस्था की अर्न ।

। किमी क्ताम कि छिछह किए ; देई ग्रामाम है उड़म ब्रेट १८ घड़िक नावनाव । खंडो हेदरी भी मौजूद थी।

नाथ । सास्त्र में १११ में मिलोसियो । कियो । विश्वास में स्थान है । कहर्षेट-१प्रश्ववधानस्ये वेह-द-इंद । फ्रिमि । श्रीप्र शस्ति। । के त्राप्त में मध्या रहेबन। स्थान। कहतूर क्षाध्यम में जाद के

। ग्राप्त से ज्ञाप । न।।। बजे बहुर से लिएबच्यामरहे के लिए रवाना हुए। करीब ६७ म । रिर्ड रेफ र्न्सि के किए। । द्रिक शक् । मृद्धे क्रमीग्रह क्षित्र हि कि किलक । क्षित्र काल क्षित्र के किल्ला कर्ने हम है ।

। फिलो छट्ट म डिम है, आरे पूछ । प्रयन-उत्तर अलग लिखे हुए है। वही प छ र मध्य तक 'फ्लिमि म ,फिल्म म प्रदाप्र प्रमास ब्रह्मार' ,हुर मुष्रास झीस महाराज से प्रथम-उत्तर व शका-समाधान का मीका भी मिला। 'मदुब्रोंड करीय १२ वजे पहुन कर भोजन किया। पीस्ट देखी।

コデーコーのト । एक भिट्ट होने लगा। । बहा डा० छोन्दर्स् व उसको भाभी ने भवन सुनाय । हम के ज्ञारड़ोर्ट कल्ल्य एस० एस० एस० छल्लय नेहंट द्वार के बह

एस० एस० नरसन मुद्दलियार योग्य व धेनाथानी मासूम दिये। ाड के लातम्बर हेमाएकहरता । कि थाछ मुद्धांत वाह । किंद्र प्रकाम कि मारिएनक में डाइ । की केड के में हैं हैं के मारिएनक जिस्का के सुनिवाल । माप्तम काप के मेडित पमर रेघ कि विस्ता । महाध-शक्त केरक र्रांग वासा

032 म उत्रिक्त मिर्च ब्रुडेमिसिक । क्षित्र कि निक्ष मिल्कि उस । क्षित्र भी अपन । अप अपन । अपन ।

महास स्टब्स्ट भूजा ।

(प्रण-आश्रम ४) बजे करीव गये। वरमात छोर से हुई। भजन धर्नरा मे ताथिय ।

अरुपाचनेस्टर मंदिर में ट्रिस्टियों की ओर से व अफसरी की कोशिश से जाहिर सना हुई । हरिजन व मदिर-प्रवेष पर करीब एक घट तक बीमा व अनुवाद भी होक प्रामाणिक हुआ लगा । हीक परिणाम आया । रमेज महाराज के साथ प्रेमपूर्वक भोजन । रात में ६। बजे तक उनके पास

बंदे। भजन हुए।

तिरुक्यामसं, १८-८-३६

क्रमी उटकर निवृत्त । व्यक्त-आक्ष्म में यही पर महिष के साथ नावता । क्षात्र अरणाचनम प्रवंत के चारी तरफ यूमना । कई स्थान, जहां रमण महाप ने नपत्त्वर्था की बह देखें। बहुत ही सुन्दर व रमणीन पहाड है। बरीब भार भीत से उदादा पैटन घुमना हुआ। आखिर में स्वत्य आश्रम में स्तान, भोजन, आशाम । स्थान बहुत हो सुन्दर था । यही रहते की इच्छा होती थी।

रभण-आश्रम में हेरे पर। यहां जाहिर सभा थी। हिन्दी, खादी, हरिजन व महिर-प्रदेश पर योहा बोला।

शाम भी भिर रमण-आधम में कई तथान देखें। काँफी ली। सहाराज के पाम बैठें। देवराज व गजामन्द्र शास्त्री के धत्रन, नृत्य आदि ।

रात को जाधम य ही एकेन्द्र बाबू के मेरे मोने भी ध्यवस्था की गई।

तिदवण्यामनं-महास, १९-८-१९३८

रात में निद्रा बहुत कम । विचार-बिनिमय, आध्यस में सीने के कारण। रमण महीं के मान मुदह रे मंत्रे से अंशा बांगे सका बैदे : उनका साम कारना स्मोर्द का काम करना जादि देखा। देखकर सतोष हुआ। धोड़ी काने भी हुई।

भीता भारतम बर्वे गुबह पांच बांबे से ६ बांबे तक पित रमण महाराज के पास बैधा, धावेना ध

महाराज के साथ नाम्या वरके आ। बजे निरंत्रण्यामनी से सदाख रजाना हुए। रादेन्द्र दाबू, जानकी, माना साथ थ । महास (१२० मील करीक) ११-४० को पहुंचे शहिन्दी प्रभाव कार्यालय में टहरे। राहते भरे खूब भवली

નાગામું દ્રશાસ પ્રમુદ થયા શેલા કે પ્રમુખ તે દુંતા ! ન નાટન નાં સાને દ દર્શન ભાગો છે. ભિના-તેને છે ! ભાગ્ય દ્રશ્

भागित कारण को देहीं प्रकास स्थापन । स्टब्स्ट्रास्ट्राम स्थापन । स्थित स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन । स्थापन । स्थापन । स्थापन स्थापन । स्थापन स्थापन । स्थापन स्थापन । स्थापन स्थापन स्थापन । स्थापन स्थापन स्थापन । स्थापन स्थापन स्थापन । स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन स्थापन । स्थापन स्यापन स्थापन स्यापन स्थापन स्थाप

179 केस्ट उन्हार देशासाम् व स्वारोत् क्ष प्रसासम् देशस्य स्वारोत् केस्ट उन्हार केस्ट बाद में एक साम्ब हुलेन हे यहार (उन्हार) स्वारों होता है ने स्वार्थ देशी । स्वारास हिट्टों केस्ट स्वाराम सम्बार्थ देशी है केस्ट मारास्य बीट्स हिट्टों केस्ट से मारास्य आपना । से हिट्टों केस्ट केस्ट की मीटिंग भाष्य है (क्षास्य में स्वारास्य

ासी साथ भी क्यां से साथ भी मार्थ हैं के स्वार्ट के बिर्मार हुं। अन्य अन्य के स्वार्ट हैं के स्वार्ट के स्वार्

उसका जुनासा व निराकरण किया ।

वर्षा, २२-८-३८

हिंगणपाट से भी रईकर साय हुए। उन्होंने कहा कि आपकी काग्रेसवाले ही बुरी तरह से गालिया बगैरा निकाल रहे हैं, हम लोगो ने कभी ऐसा मही किया, बादि । हिंगणधाट एम्प्रेस मिल की हडताल के बारे में उन्होंने

कहा कि यह उनकी टेकनिकल गलती हो सकती है, नैतिक नही। मर्घा पहुंचे। पो० आर० दास वर्गरा जिहार व बगाल आदि से आये हुए

अतिथि मिले।

बापू के पास सेगाव जाकर आया। प्यारेनाल को देखा। बापू की रमण महाप तथा थी अरविन्द व मदर के दर्शन तथा आथम का इतिहास कहा। बापुका उस दिन मौन था।

वर्धा में नागपुर से श्री शेरलेकर, अस्बुलकर, सहस्रबुढ़े, वर्षरा आये । वहां की स्थिति बताने लगे।

₹\$-4-₹4 पन लिखवाये। भी० आर० दास आदि कलकता गये। उन्हें स्टेशन

पहचाया । पवनार जाकर आया । गोपालराव से बानचीत, कुआ देखा । विनोबा सोवे

हुए थे। पद-व्यवहार । नागपुर से ढाण्डेकर वर्गरा आर्थ । वहां की स्थिति समझी ।

कामा साब से देर तक रमण बाधम व अर्थिन्द आध्यम की बातचीत । पवनार में विनोबा ने रमण महाय व थी अवविन्द के बारे में देर तक बातचीत ।

पवनार, वर्धा, २४-६-३६ विनोधा के माथ बातचीन । हेंद्र भील तक पैडल धमकर आया। वर्धा से

साप्ताहिक पत्र निकासने का विचार । दादा धर्माधिकारी व गोपानराव गाले को सम्पादक बनाने का सोचा। मधीं में दादा ने वर्तमान स्थिति पर बातचीत व पत्न के बारे में विचार विनिमय।

बबाजवादी मह-विभाग की मधा का कार्य देर तक हथा।

। हिन्तिह कह रई ६ र्राइ के र्डा वह इह वह है हैं मेंगे 71म हे परवधें से अधे । प्रान्तीय केकेटी वर्गरा का पूरेन्द्रा है 7एगा म और कारता की प्रथम बार बातचीत । प्यारेतात ठीक थे । प्राह इक्ट के जिल्ला है। स्था के भाव से भाव है। स्था के हो। अन्य के । 135 1615 धमलीनी-ज्ञानकी में प्रप्रही नाह क्रमनामक , करहाताह के गुणन कह उर्द भी शीस उर्दामाज सुबह जरूरी उठना । कियोरलास भाई, घोते, जाजूजो, दादा, राधार वधी, रूप्र-द-३¢

रक्टेंड में उत्कास के रेडि ाड। क्रिक्स प्रमुशाम कि मधिक्डम कि 28-2-22

F3% स्रोध उद्याप में ई15 के निक्ष्य पद्मीम मान के रवनगरीर नहुमिनकी चि॰ शान्ता के विल (भृत्युपद्म) का मसविदा देवा। । गणको जायह काकर कि उनमञ्ज

में रीह के लड़त-तिहीस ही शीह कडहुर्गक देश गण्डिता प्रवाह । प्रांड्रहार झप । राज्ञा र कात्रक मिन्डन समस्य सम्बन्ध वस्तर वर्ष होत इन्हीर । उँडु मिन्न कि रिडरुर्गाड के कड़े उपूराम । छानएसी केंद्रक उडरारीट

। ड्रिज्ञ कठि तिकिताइ थिन्छन्त राजेन्द्र बाबू, हुस डी० राय आदि से रावनैतिक व १६०६ से जीवन ब्तान । प्रमिन्ना ।

हिम्म किमीनों के काम्रक तिमाम हुड में बाद कोरिक ,रुगर समी है JD ०१इ 7माध्र है माथ में सी थाथ नित्य में प्रमान का मधेन्छ पि वर्धा, नामुर, २७-६-३६

मारतोष । रामि प्राप्त हेर होहाणि हु । हाप्रहुठ र्स दीह के रहाह कि महिला आध्रम की सभा, काका साहब के यहा हरिजन योक्सि में हुँरें। । रिहास

। का दिन के ईछ बाद केइक लाडि। के ब्लाह मलडेर मधेम्डम में उपूर्णाम । में में ड़िक्क क्षिड़ कि इन्हें इ. के इंग्रह के इन नामके है। एमनी ही जाहरो में हंगार । के माम जिल्हातिमात्र कात । एंक प्रमुख्य के सरसम्ब



urife, (ierfong, gripe pas fine, soussent oftwe be lu to rosé s'ilipe à fair 1 for brins é 75se à 51se roslve (orde 2 ilipe à 53r fise 1 ga viv à 55se gen qui é a 52s (cros ga, qui e sele fe a 50s vive de soir é 62se () 5 fixe mèle sus à 32seu o 5 ous à lus si 13se fyre (ilipe à 23seu par vive à 15seu o 6 ous à lus si 13se fyre (ilipe à 13seu par vive à 15seu o 6 ous fe lus si 13se fyre (ilipe à 13seu par vive à 15seu par lus fe oft oft often fair à 13seu par vive à 13se

hilling kingzyah, kunk varar 1 kins si vinny prasah, kashurah 1 hir kipu ú sire ah ve sani prasah u pani pinyah la teram 1 hil ú sire ah se salik sisah kisar ali ah u sani se u salik li (1) (1) (1) terah u (1) ke salik prediklye ilur in sinu enstimu "varbava", (kerivunil (1) terah sinu sinu sinu kipu kipu kipu salik sinu kun u silik salik sinu kipu salik sali

his gan to the gan of the gan of the state o

न स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप साथीर से साथा बार राज्य रहा सायस्थाप के स्थाप साथा साथा साथीर से साथा बार राज्य रहा साथाप के स्थाप सीरा

रापन्य बार्चे प्रमासम्बद्धाः हर्नदेशक संभागिक सम्बद्धिक साथ प्रमास वास्त्रहरू

से सौदा, सेन-देन की बात नहीं । मेरी समझ से अ-ब्राह्मण पार्टी की जरूरत नही । काग्रेस ने रचनात्मक प्रोग्राम ले ही लिया है । राजनैतिक प्रोग्राम से भी विशेष लाभ भारत के बहुजन समाज को ही मिलने वाला है। मद्रास की जस्टिस पार्टी बगैरा के उदाहरण भी दिये। पन स्ववहार। राजेन्द्र बाब् का मनववकर क्लब में व्याख्यान। 9-1-9= पूज्य मा मे बातचीत । उसे केणर व जानकी के आपम के मन न मिलने के बारे में समझाया । उसे पूरा हाल मालूम नहीं था, इसलिए केणरवाई की

अ-ब्राह्मण पार्टी के लोग थी बाजीराव, भालेराव, अमृतराव, भोतीवाबा, वर्गरा मिलने बाये। उन्हें काग्रेस की नीति साफ तौर से समझाई। काग्रेस

जो कुछ देखा, समझा वह कहा । भी नारायणजी गनेडीबालो के चार सडके मिलने आये। अर्जुनमाल के माथ बातचीत परिचय । भी द्वारकाप्रमाद मिथ्र नागपूर से मरदार से मिलने आये। योशी देर वात-चीत-नीरा आदि के मिच्या आदोलन के बारे में। भौजाना आजाद माम को कलकत्ता से आये। उनमे मिजा, बातचीत।

सरदार, कृपलानी, चौद्यराम आग्रे। रमण महर्षि व अर्थन्द के आरे में

वर्धा रचने का आग्रह न करने का समझाया ।

धनवकर बल्द में कृपलानी व डा॰ चोड्यराम के भाषवा, बातचीत। मैं सभापति बना । 2-2-3=

सरदार बल्लभभाई, मौलाना आजाद, राजेन्द्रवाब, बूपलानी, हा॰ भौद्यराम से देश की बर्तमान स्थिति पर विचार-विनिमय, तथा वर्तिग रमेटी तथा जाल इडिया के बारे में गंभीरतापूर्वक विचार । राजेन्द्र बाब् के जिम्मे प्रस्ताव बनाने का काम सीपा सदा। मौलाना से आगामी वर्ष के चनाव आदि तथा मेरा वस्ति कमेटी में न रहते के बारे में व सभापति वर्षरा के बारे में घोड़ी बाते। मा० प्रा० बा० वसेटी वा कार्य ।

tipm agen figne an ibn ber fie re ibne fieger मिन्सम् अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त अस्त व्यापन tarå tmitan 200422 भारतेर वे विनिहर यूक्त, विन्त, वर्षरा भाव । सागुर म रा॰ व

११ में मूक्त माशासिए प्राप्ती के डिमंक बीच बाद बार में द्राप्त हो 0 } उड़े क्षिए कारएउ कामास क्षित्र के रिवारणनी उक्त दूर है। बुक्तान fift atbrie m tripy fifth fa 5 g-3 signi bit firmen vit fir हुई। फ़िल्मी में 15के 5123म , मिले में में मिला कि नेता के प्रिया है at-1-t aluk ine 1 225-121

मा नाहता बवेरा है नियटकर स्युक रकूस धरतिली में ता० प्रा॰ मा ⇒ह-४-४ 'माध-अस्थित । कि द्राह शास्त्र । सम्राह्म स्था कि स्थान । १६६६: १३ होने होने १३ व्हेर के विकास हो कार । देवू महाम कपूर कि न्यंष्टक । सिमम छोश्य हम यन 13 म Friedlic oga 118pit im iStim opa ott u iStim on ein हु छाए कड़ि छिक्छ छाछछ । छिर छिड़ि छेक्ट कछ छछ। है व छाछ 1286

। कमा ०क पार। किमी कम 3 कि रेकरड़ ह ४९ कि कांक कार काशिए। में रुलीड़ फांकड मिविट । काम्कु क डिलीकड । गरह मार रक्तर हिंह कह न म छार है ॥ इन्हे । ईड्रुक्त ॥ इ छ ॥ इ छ कि दिल्लिड में मिन । कत P B 115 TPB 115-9 F \$ 9 & 9-- TFB PSIBIR TF olf olf olf । गम्हमम विम्पति मुद्दे स्वाह कि छात्र होता है। अपने हिस्स है होता है हिस्स पर मार्गमीत के छारव्य, कांडाक । यह कहा के संस्था कि दिसक

र्तिन कमेटी का ठहराव सर्वया योग्य था। बा॰ खरे हाजिर थे। वर्धा ब्रोपिस से बान के पक्ष में २० व दिस्द्व में ७ बोट। कूछ तटस्य पे। हरकरें, खार्च्डकर का बर्जाब होना के थोग्य नहीं था। श्री काले ठीक बीते । स्टबर्पन का स्पब्लार भी और बली बढ़ा। आखिर में बाम टीरु तौर से निपटा । रात में एक्सब्रेस से बर्धा स्वाना ।

¥-4-3E तर्मदा नी हापत केसर संपोदी समझी।

वर्धा में मराठी अञ्चल निवासने के बारे में गोपालराव काले. राधारूपण,

दादा, दामोदर ने चर्चा । दशहरर में शुरू करने का विचार ! गोपालराव

सम्पादक रहते।

दादा में नागपुर प्रान्त की क्वेमान स्थिति से मेरी व अन्य जवाबदार कांग्रेस

ठहराव करने के बारे में विचार-विनिमय।

बार्यवर्गाओं के मम्बन्ध में विचार-विविधव। मेरी विचारधारा उनकी

ममानाई। राजेन्द्र बाबू, थीपाना क्षमानी, बौद्यराम, सुभाष बाबू वर्गरा

का मत, नागपुर की बाँठ काठ वसटी के प्रस्ताय, डा॰ खरे य उनके पक्ष के मोगो ना ध्यवहार आदि सब स्थिति भी समझाई ।

बा॰ गरे के स्टेटमेन्ट वे जवाब पर विचार-विनिमय।

सैगाद में बापू से जाहिर सभा के बारे में व अ० भा० कार्येस कमेटी से

बन्तु के हैप्टेशन का हाके वारे में कहना सुनता। €-**९-३**⊑

जानकों में घूमते समय बातबीत। मदालमा के घर खाने-वीने आदि का

पत्न वर्गरा लिखे । अद्यवार पढे ।

श्चगदा ।

जानकी, बि॰ कमला, सुशीला, झेबु मेल से आवरा गये । उनकी तैयारी ।

नाग, विदर्भ, महाकौशल, बोर्ड की सभा। ब्रिजलातजी व वामनरावजी

रात में आये। डॉ॰ खरे का पूरा स्टेटमेन्ट पड़ा। हिन्दी प्रचार सभा हुई। विद्यामन्दिर देनिम स्कल (नामेल स्कल) मे प्रस्कार समारम्भ। वहा

सभापति का काम किया ।

क लिल्लाइस ,सेक्सी ,गगर। जायत नेश्वर व वर्ष ३ के ४५ ४ ४ ४ ४ ४ ४ 21-3-0

1112 ह 197 मह ने उन्हों के उन्हों के बार के सिक्ता के हैं। इस स्वर्ध के उन्हों के स्वर्ध के विकास के उन्हों के अपन 1212 12

क माउम्ब्रुक्ति वांक के बूच के मानति । स्था स्था के ब्राह्म का के मानति । । किम्पिक मिर सेस्ट । स्ट्रांस रोप्त रिप

वर्षा, नानपुर, द-६-३व । कि क्लीक रिट्र में पर । समू क्राप्त करि

में र्राष्ट्र के मधाक पाहतीय में जावायक के जवनिया आधान के बार

नानपुर प्रान्तीय कविस कमेटी के कार्य की स्थवस्था। I P TEITS बद्यासान संस्त सिमेटड की सभा हुकान पर। कथल व रामकृष्य भी LEINDID

मध्योग इस कि होड़ नाथ स्था देह कि प्रमा वाबू के कि प्रमाध कि निषम इंघ्या ने सिर्म के जिन्दे । नाम्यार के प्राप्त प्राप्त कि । फि क्रीमाभक्त में । र्का कुछ । कि डेड्ड क्षित उड़ीक्ट कि में अभाग कि उक्त भारका के वनले, वहा से सुभाप बाबु के साथ व्यक्टेश थियेटर में ना० मोहर में नागपुर। डा॰ मोइथराम, कमल, हामोदर, रामकृत्य के साथ। हस ही । राम से वाचचीच विचार-विमय । म किनाए किलालार्ज्ञ में नीक के लीक्जी उक्ति के करणमाध्य प्रमुक्त

नीताना आजाद व रणजीव पडित हे मिला। । तहारी कि र्सात हु उर्ड डिकि। र्ह्डिय विक कि लाँठ म ठाउँ छ उर्हणाह aş-9-9 (in⊧ । क्तान की प्रक्ष है है है से कार । किए क्रिक

होत्रव , प्रतमपुर प्राचीय कांच्रेस का काम अञ्चलकर, परवाई ,ग्रा हेरिएलालचा च चावचीत व विवार-वितिमय। क्षार प्रमान वसी के निष्ट के जनरल मानी के बारे में प्रकास प्रमुद्ध । किर ड्रिए कि ड्रिस रए रही । एसि १५४ १ मार्ड के दिना

वर्गरा के साथ हुआ। शरद बांदू, राजेंग्द्र बांदू, मोसाना आदि से बातबीत। मोसाना आजाद, राजेंग्द्र बांदू को व हीरासालवी शास्त्री की स्टेशन पहुं-बाया। सेगाव में बांदूजी से कार्यस प्रेसिडेंट के सम्बन्ध में उनके विचार जाने।

जयपुर व सीकर की परिस्थिति, हैदराबाद व सर हैदरी का स्टेटमैन्ट, मिमना हिन्दी साहित्य सम्मेलन, हरिजन सत्यायह वर्गरा के सम्बन्ध में उनसे चर्चा व विचार जाने। काका साहब, गोवासराव, कमल, दामोचर भी थे। भीजन व आराम के बाद मुखत्यार पत्र रिजस्ट्री करने रुचहरी जाना पक्षा।

नागपुर प्रात्तीय का० कोटी को आधिक का कार । आईर कार । हिर । नागपुर मेल हे गई काल के बन्वई स्वाना हुए । कमल, हत डी० राय, बिरुठल, चौड्यपाम साथ में । पास्त्र में श्रीमोपाल नेयदिया व गौरीशकर भी बोडी देर के लिए आये । बातचील । जुटू, १९-१-३ दायर में यह । केशबदेवजी, अमनायान गांधी, कमल के नाथ मरून आयने

वर्स के बारे में विचार-विनिमय। दोपहर को मुकल्दलाल, वेदप्रवाण के साय भी देर तक इम सम्बन्ध में विचार-विनिमय। शान्ति प्रसाद जैन (बेहरीवाल) मिलने आये।देर तक ध्यापारिक बात-चीठ। सीमेट वी स्थित समसी।

जहु, पूना, ९२-९-३६ दादर से द-२१ नी एनसप्रेस से निक शान्या के साथ पूना रजाना । पूना में मुदता बहन, रूपसा, विनय बगैरा से सिसवर भोवन । योडा साराम । पूरता बहन से देर तक बातभोत । विक रायाहरूम भी सराई, थी निवास

भी सगाई, ज्ञान-मन्दिर, बम्बई-हिन्दी प्रभार, स्वास्थ्य (मानसिक) २२१

। हाह । महर्मि प्रमिन्तास रहेया ने देर तक बातचीत । रामेश्वरशस्त्रो विक्रा के पही वक्षे की सभा वे कम्पनी का सभा । हिमार इन्स्य में द्राप्त है। बीहे कि इंकि की समीहाड़े स्पान्द्रहों में मलीमि विन्ता की बात मालूम हुई। । प्रमान इह कि मिमिकि किल्का । राष्ट्र कि छाउँ किछा छाउँ वाद में छिरार -- ब्रेडर क मुकन्दलाल, विद्यात्रकाश्चरी शादि सिरि। । ममनीकी-राष्ट्रकी में रीड के हेक्क देवार इन्क्यू । शिक्ष प्रगंक किक्डेक्सक 日本方 प्रमेस समय हम डी राज, प्रह्लाद नीड्रार, बर्जरा से पोड़ मान हम्पू = t-3-26 न हो हो है। हो है जिल्ला है व्याद्वीर सिख्य ने नाय । बार्य हों । द्वार मामे में भी मिली। पन्नू दानी के दारि में निवय करने वह जुहू सम रिक्त मान्त्रमा मान्यस्य विद्यार वर्षा स्थान मान्यस्य विद्यार विद्या स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान स्थान शहर म हुई।

। मिन्नार में र्राप्त के

114

コミーシースト

बन्छराज केबटरो व कम्पनी, हिन्दुस्यान गुगर कम्पनी के बोडे की मीरिंग रामची व मृत्येचन्ड् से ब्न्छराज् फ्रेस्ट्री किरिए केवारे में देर तक बात--फ़िप । बाद ए में में में अब के इंट्यून हैं। कि हैं कि ए हैं कि हैं हैं कि हैं कि हैं कि हैं हैं कि हैं हैं है 〇 マンセーカーをしいがかり、

११।। की पेसेवर में सुक्षेत्र स्थान मेरा हर्ष है है है है है है। । कि रुइसू । किई निषटा क्रिक्ट क्रिक्ट कर के उन्नापन में नहांग छहेग् वच्छरान कंपनने के घेयर, जुहू जमीन इत्यादि की वाते । दासजी का उनसे जो मन-मुटाव चलता है, उस बारे मे बातबीत। श्री गोविन्द लालजी व बैकट के बारे में ! श्री शान्तिप्रसादजैन (डालिमवा के जवाई) आये । उन्होने अपनी कम्पनी की हालत कही। यही पर भोजन भी किया। सीमेन्ट के सिडीकेट के बारे में विचार-विनिधयः। स्पिया पान मिलने आई। जि॰ शान्ता वर्गेरा भी आये। जुह का छोटा प्लाट लुकमानी को मूलजी के मार्फंड (हिन्दुस्तान हाउसिंग) पौने आठ रुपये गज से सौदा परका किया। विले पारले छावनी दुस्ट की मीटिंग हुई। जुहु में छावनी की जो इमारत है उमे बेचने का फैसला हुआ। प्रत्टीयर मेल ने इण्टर में शियला के लिए रवाना ! हित्सी, १६-६-३८ मुक्त्यलानश्री (लाहोरवाले) से मुक्त्य आयर्न कम्पनी के बारे मे वास-भीम । भी हम भी राय से बातें। वह नवाई माघोपुर में उतर गये। हिमारवाले आनन्द से बातचीत ।

काकभाई व केशवदेवजी के साथ वस्वई बान्तीय कमेटी का हिसाब देखा । नारायणनालजी भित्ती मिलने वाये । हैदराबाद की हालत कही । रामेश्यर-

देहारी में बालका-कलकत्ता-एवसप्रेस गाडी पकडी । स्टेशन पर स्तान किया। यस्ते में गर्मी बहुत ज्यादा थी। कोटा से मधुरा तक लू भी चलती भी। स्नान करने से टीक मासूम हुआ। स्टेंघन पर पार्वती बाई विवता-निया, दुर्गादेवी, जयमुखभाई वाधी आये थे । अयमुखलाल भाई दूध वर्गरा

मार्वे थे। देहली से घानता केनदीवाल साथ हुई। इष्टर में भीड़ थी---नीद बराबर नहीं आई। यामी भी बाती रही। शिमसा, १७-९-३८

बालबा में गाडी बहली । राखें में दृश्य देखते हुए १२॥ बडे करीब शिमला पहुंचे । वहां से पैदल जैन धर्मशाला में । बहा स्तान, भोजन बगैरा के बाद पैटल सभावति के जल्म मे परे। भोड़ी वर्षा थी।

मारे गांत परे तक रहे देखना। बाद में प्रणाबन्त मालवोग के आप पर होटर में ठहरें देखी बोगा। सम्बन्धनः, डामोटर, बाला, विष्टत्व, उसा, कमलाबाई कोने वहा गहें आये।

स्ट-कृट । साहित्य सहाव । स्ट्र करि काषाय कर कराग । यह मानवंश प्रश्नीस तम्ब , सम्ब , रहांसाइ , राव्यं , सिंद्ध करि कामार पर स्थितिय र र प्रपणि स् । स्था स्वीतं एवं रा प्रहास हो स्था स्वातं स्

ा एडू । जिपन्या, स्वयुत्तम्य सङ्घातम्ब प्रश्नाहर्षे । बह्या मानस्य । स्थिति स्था स्थाप संस्थातिक स्थापित स्था

वह-४-३० मा स्वास्त्र सामन निक्र मा स्वास्त्र मा स्वास्त्

ण्याहि है निमार है सामने के सम्बन्धि के हैं। कि समिति है ।

होति स्वाहेस स्वाहस्य स्वाहतं स्वाहस्य स्व

कालका ६० बजे पहुने। भूसामाई, सर रजा असी, मस्टिर आदि से

। गम्त्री हैएएही गम्द्र कठि

। कि छाए किहामकरी

#### दिल्लो, २०-९-३८

हरिजन कालोती, किम्सवे में ठहरे। राजन्त्र बाबू व लक्ष्मी वगैरा से मिलता हुआ। कॉफी सी।

हुआ। कोईते मा । हरितन कानोनी में चक्की व चर्छान्यन चन रहा था । बहां नियोगी हरिजी की राम ने भाग निमा । आधे पण्टे चक्की चनाई । पार्ववीबाई डिडवानिया मार्च थी। बर्चा भी आधे चण्टा काता । फलाहार के बाद आराम ।

माय थी। वर्षा भी आध घण्टा काता। फलाहार के बाद आराम। हरिभाजनी उपाध्याय से राजस्थान, जयपुर, अजमेर की स्थिति पर विचार-विनिमय।

उदयपुर के बारे में भूनेलाल बया में वाते। दिन में गाडोदियाओं, सरस्वती-बाई, पावंदीबाई, प्रभूदयाल, डारकाप्रमाद, वर्गरा कई स्रोग मिलने आये। नीवनीरतन सरकार आये।

वियोगी हरिजी की रामायण ने गया।

29-9-3=

प्राप्त था। मुत्रह था। में ५ वर्ज तक चनकी चलाई, दामोदर वियोगी हरिजी आदि के साप । चल्री ।

के.सर के साथ पूनना। उसे नर्महां कं बारे में समसायां कि पहाड पर से चाना अध्यान हो। उसकी मनः स्थिति के बारे में भी देर तक व गर्थी-रता के साथ मदानों का प्रयन्त

र्म मामले में मेरी जिन्मेबारी व भून का पूरा चित्र देशर देर तक समझाने

का प्रयान । बुक्त बानें तो उसकी गमल में बैटी । भाज रेटीया बनारन (चर्चा हादणी) थी । हरिजन बातको के साथ भीजन जिला

अपूर्व पान गीव वजे में पाच बजे तक विकित वसेटी के मिलों के साध विकार-विनिधय।

राति में केशर के वारण वानकता फीन करना पहर १ नमंदर की हालर टीक है बजन बह रहा है।

आक पन व मरीर टीक नहीं मानूम देता था, सिर में दर्द था।

पर भोजन । हिरालालजो शास्त्री, हरिभाकजी उपाध्याय, यनश्यामदासजी बिरंता । ड्रेड्ड ामम कि डिम्क फर्नीड में प्रधाड़ किंडडी । में द्राइ के छरकरम—किनिकाङ 7ई डि्क छ रातरी न्द्रम महोत्तर मुनदा, धाल्या, अपने । बाद में इन्ह्र मोहन क प्रमूदवाल (चर्बीदादरी वाले) व साब में परमेखरी, बरामी ब नि॰ उसा के साब थोड़ा फूभना। 25-2-55

11) देम देस इन्सपेक्टर जनरल, जयपुर मिलके आया । उससे उन्हे परे-(11 । इंहु कि ११ ई क इंडिस में छटाड़ राष्ट्रको गमस कि डिमिक एकी है। ≈£-8-£& । इंडे का कार विकार कोरी के लीग वीन है एक

भिनाव किलामार्राहु । देव समूनाम सक रित प्रवास से कविन्छा किसर । छड कि लिक्द हुए कि लेमी धमछ कारिए प्रीक क्षंट की रङ्ग क्रिये किछ म TDitt । ब्राप्ताक क्सर स्ता के के दिन प्रीत । किस प्रक विस के स्ता है। र्जीह से सरक्ष के व्याप को काई में उनके से डाह , क्षा का कि प्रमान कि निहिंच 3P नहीं स्मर के झाराहुम । एक एमओ उक प्रावक्ति निहेम ने लिसिक । ड्राल्लंड हे ड्राप्ट सम्बद्ध हि मान्यान्द्रीय क्षित्रक क्ष्म है इक्ष्म काम कहुए । देह क्रिकाफ (क्ष्म । ११ क्ष्म

अलि द्रविया की कमेरी की वेडक हुई । बालपुर के दा० धरे का प्रशाय, । देवु कि देव उद्यादि क दुक्तु कडके कि डिर्मक कर्नीय 5x-6-3c व विरयोगान भिक्षा भी मिले ।

ing nign ihn fie bir mit in it med fie ein immeri आविर मूल बस्ताव शर्मा की पुनना कताच पात हुना। दनन ११ मा

indulufall fings and and in the part of the parameter पर की बरासत की । सरहार, पहुराधि बगरा है भाषण होड हुए। भा भी बातहरण समी की सुबना के माथ पास हुता। थी बानूती भणे ने धा

आकोला के सहस्रबुढे की सूचना को कोई ने दुजोख-समर्थन भी नहीं दिया। २४-९-३=

वर्किंग कमेटी की बैठक सुबह व साम को हुई।

आंज इडिया नमेटी माम को था। बने से शुरू हुई। रात में जोर की आधी स तफान साने के कारण मरटार का भाषण परा नटी हुआ व बैठक बन्द

व तूकान आने के कारण सरदार का भाषण पूरा नहीं हुआ व बैठक बन्द करनी पढी। २६-९-३≝

बापूजी के पाम-वर्किंग कमेटो हुई, द-११ तक ।

जित्यावाता वाग मेमोरियल की सभा हुई, दे से था। तक । श्रील इंडिया का॰ क्रमेटो की सभा में पाब वजे से एत के डाई बजे तक— बहा एक सरीया बैठना पढ़ा । सोचालिक्ट लोगो की वाक आउट देवी ब भाष्य पुने । पता नहीं श्रीवस्य किस प्रकार का सानेवाला है।

भाषमं मुते। यदा नही भविष्य किस प्रकार का आनेवाला है। जमपुर के बारे में हीरालालजी बाल्झी से बातचीत। बह आज गये। २७-९-३व

गगाधर राव, कमल, इंदू के साथ यूगना, स्मारक तक। चर्चा सप की कमेटी वापू के यहा, सुबह १-११ तक हुई। सपा बकिंग कमेटी की सभा दोपहर को बापू के पास २ से ५॥ तक हुई।

भाव भी जिल्लवादाना वाग मेमीरियल की सभा हुई। मुभाव बादू ने बुलवाया । महारमा भगवानदीनजी, सत्यदेवजी, सुभद्रा, सत्यप्रकाम वर्गरा मिलने

महीरमा भगवानदीनजी, सत्यदेवजी,सुभद्रा, सत्यप्रकाघ वर्गेरा मिलने आये।

२६-९-३६

धुवह पूमना, गगाधर राव, इद्गु, वगैरे माय थे। श्री चतुर्मेन मास्त्री व डा॰ युद्धवीर सिंह आये। माप्त्री मापने की बात-बीत।

यिंग कमेटी मुबह बापूबी के यहा =।। से ११, व शाम को बिहला हाउस में ४।। ते ६।। तक हुई।

वर्षा सप की सभा दोपहर को वापू के पास हुई।

स्तिरमा के सास्योत, अपराप बसेरा के सार्थ थे। स्तिरमा के सास्योत, आराप बसेरा के सार्थ थे। सार्थ में महिटा केस के वेक्ट्स में साहीर प्याना। नाहीर पहुंचे।

कार धीस से सहरंड, तानावज्ञान का जाड़ीका तक संकाद उनकृष्ट विकास के स्वाप्त का स्वाप्त के साथ होता। ताजह जाया के स्वाप्त के साथ होता। ताजह जाया के स्वाप्त का स्वाप्त । ताजह जाया के स्वाप्त विकास के स्वाप्त का स

मुत्तन्त्र भारत्ते व वस्ते के ब्रोड क्षेत्र क्षेत्रक किया के स्थाप क्षेत्रक मित्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्षेत्रक क्ष्य पर्म स्थित के क्षेत्रक क्ष्य कि स्थाप क्षेत्रक क्ष्य क

ाहोंग के स्वार्थन से में स्वार्थ के स्वार्थ के प्राप्त में में स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्वार्थ के स्व स्वार्थ के स्वार्थ क

हातु क्षित्र न ४८ क ५५४ पण का प्याप्त हो । को हा हो । विद्या क्षित्र हो । विद्या क्षित्र हो । विद्या क्षित्र हो । विद्या क्ष्य हो । विद्या हो । विद्या क्ष्य क्ष्य हो । विद्या क्ष्य क्ष्य हो । विद्या क्ष्य क्ष्य हो । विद्या हो ।

१-९०-३ ६ मुब्ह मोडा पूमना। जात्रुजी में बर्तमान स्थिति तथा रात में सरदार व

रात में राजिन्द्र बाबू ने बोड़ी बातें। मन हनका नहीं हुआ।

प्रतरयामदासबी से बाने हुई भी, उस सम्बन्ध में विश्वार-विनिष्ठय । बार्य के वास विकास कमेटी ना। से ११। तक हुई ।

हिन्दुस्पान हाउमिय कम्पनी की अधिम में बये। वही भोजन तथा भाषी काम के बारे में बानचीत। जाबिदजनी बम्बई में आया।

काम के बारे में बातचीत । जाविदजनी बम्बई में आया । पूरु बापू के पान सरदार व चनक्यामदासजी तीन वजे से साढ़े चार बजे सकरहे।

... तर रहें। बल्लभ भाई का बंसेरा जो मतभेद या उसका खुलासा मतभेद बहुत तोघ्र-रूप का बंदु खदायक था। मैंने बताया कि और नो दूसरे कारण थे ही,

रप का ब हु यदायक था। मैंने बताया कि और तो दूसरे कारण ये ही, सह भी एक महत्व का बारण था. जिससे मुझे बक्किय कमेटी ने निकल जाना आवेबरक मासून हुना। पुरु बादूने अपनी स्वीकृति थी। स्थानपत्व के सलबिदें से बादू ने पीडी

हुरस्ती की। विद्यापीठ पुस्तकासय (बाका), देव, यगाधर राव को पत्न, आसाम मितिन्द्री, नरीमान सरीफ करण आदि याम थे। महादेव भाई ने पत्न भेजा। मीजर व विकाद कमेटी का प्रस्ताव, मीकर जाना आदि की चर्चा।

पेरीन वहने में मिलना हुआ । पलवल (गुडमाव जिले) में माधी जाअम का जिलांग्यास श्री सुन्नाप बाबू

पलवन (गुडमाव जिल) भंगोधी जाधेम की श्रिमान्यास श्री सुभाप यांबू ने रेखा। वहां गये ! रात में १० वर्ज वापसः। वहां वोलना पडा। पार्वती देवी व अन्य लोग गाय थे।

२-१०-१९३८ पूमना, पार्वतीदेवी डिध्वानिया साथ थे। शाबी बीवन मानिप्तम कैसे बीत, इसपर विचार।

बीत, इसपर विचार । वर्षिण कमेटी को बैठक बायूची के यहा द्या-११॥। तक होती रही । डा० ग्रोरे को, अगर वर्षिण कमेटी चाहे तो, और समय दे सकते हैं, मैंने कहा ।

आखिर आज ही कैसलांहुआ। वर्तिय कमेटी के पद का त्यागपत दिया। बापूजी ने मेरी मुन्दर व साफ

में निकिम , प्रमाप प्रकृत ह हिं सिमी अपल । सिमी कि मह मारर लाय I II मिराराय हो हो हो स्वीनाम, किन्छा कर रहे छड्ड में हूं हा इन्छार वापूजो से इजाजस सो। भी वारती में सबसे किया वसरवती से आये । जावक अने से सार 11. । एट हेर देन कि दिन्हें र छ । र्फिन एक कि ड्रेड की गगानडी मामि क्षा क्षेत्र के हिहा करन हिन प्रकान क्षेत्र मि । 15क में इंकि एए 155क कि भि भि छिए । कि छाना का भी र छि

वास दशके, वे-१०-वेद । 190-१० में इस हे स्प्रमुख क्षेत्र एक ०१-०१। मिन मिना । डा० अप्रवास (आधाराने) व देशिस्टर आसम मिनोमि

। शेक्ट क्षेत्र छ में प्रकाष 21:46-X KR-2212 । क्षमा ।म मिर्गामर कमश्रम में काश्रवेत । क्रिन्ताक में श्रियत द्वार सावातमक में स्त्राप्र । कि देक रहें अप करनात बुरू हुं सी। । िम रिट्ट रहरू प्रमाण । हेडू ब्रांप इतायद छड्ड में देशिय रक्ताप में स्तिर वस्त् रदाना । Fin Jin trai एक्षिक क्षित्र के त्राप्त क्षित्र कि क्षित्र कि क्षित्र कि क्षित्र कि मात्र। जिप्ति कि कार प्रदेश कि । है कि प्रदेश कारण व किनार की छिन कियोशिक क्यांस्था प्रमास उत्तास क्यांस क्यांस क्रिक्ट क्यांस्थान

रेवाद वा १ fest n. og fa in fieje gint nin gann fi bin bier im irein obl कि राज़ के होग्रु को देश हुए देश दिल्ला कि दिल्ला दिल है। महार के हो है। unband i ribrie fugr wurd, fege wiben Gie niriebe महिता में क्यायड्रेक्जी से सामुगा

बहा योड़ी देर टहरकर भाग्यवती दानी में मिलना । पन्तू से बार्ते । जुद्ध, ४-१०-३८ कतकता वाले बल्तीधर खेमका में बाते । सुस्तपत खान से जुड़ जमीन के

बारे में बार्ने । मुनोबना व नन्दू बहुन (मोती बहन नी सडकियां, बाई । भगवती प्रसाद

मुलाबता व नन्दू बहुन (माठा बहुन वा सडाक्या, आई । भगवता प्रसः सेनान, उसको स्त्री व लडके मिसने आये । भाणक, ग्रन्मू की स्त्री भाग्यवती (दानी) को मातानी मिलने आई ।

सिक्या मिलने आई। जूनी नई बातें पेसाबर बार्टिकी करती रही। राधा, विन्दुमनी (केंगब गांधी से जिसकी सगाई हुई उस सबकी) को लेकर आई।

क्षेत्रददेवजी, मूमजी, प्रह्लाद वर्षेषा आये । हाउमिंग व मुक्त्द आयर्न की बातें । ६-९०-३⊏

राधाकृष्ण रहवा आया। यही पर भोजन-बातचीत। चि॰ गमाबिसन से बातें।

अधेरी, माटुगा होते हुए भाम को बम्बई । विडला हाउस मे फल-वर्गरा । बिज खेलना; माधव व बन्सीघर थे ।

रामनारायणजी के बगले पर मोये। वि० राधाकृष्ण से बातचीत। ७-१०-३व

बालकेक्वर पर रामनारायणजी के बगले पर वर्षा आदि के कारण धर में ही घूमना।

चि॰ राधाकुष्ण व रामनिवास से देर तक वातचीत । रामनिवास के पत्न पर गांग्तीप्रसाद जैन मितने आया ।

टाटा (बम्बई आफिस) ए० आर० दलाल, बहागीर रतन टाटा, सर मेरी तीनों से गामिल व अलग-बलग १२ से १॥ तक बातचीत हुई —थासकर बालमिया सीमेस्ट व एसोसियेटेड सीमेस्ट के बारे में । टोक विचार-विनिमय

बालाभया सोमन्ट व एसोसियेटेंड सीमेन्ट के बारे से । ठोक विचार-विनिध्य हुआ । मिन नारियनवाला से, गोविन्द ने कहा था उस बारे में, बातवीत । साम को उनके साथ सुभाष बाब से पिनता ।

5E-0B-5 तहो सराई । मिन क्षेत्र को इन्ति के छिड़के दक्षित के माउनप्रिक देव हैं।

। तिहितान में नाह के विस्तित से बातचीत । 1102 प्रमेत, चि धाला, बेक्ट, थी निवास साथ मे। ग्वानियर का बंगल

मगलरास सेठ गोप्डल की जमीन के लिए आये। १२ हजार बार-१% । क्षिमम् होष्ट्री क्रम में डीक के उन्हिंसि में डामप्र हिनीय

। फिनो नेलिय कुछ , प्राप्त छाहुत प्राप्त ह । नात छ प्राप्त हा । समम्भ तिष्मी कि रिष्टक के क्रिक्टिको । विष्ट के विष्ट किक्ट कार्काकर को नि० राधाकुरण ब्ह्या मिसने साया। । माम पत

36-06-8 । फिकी जाएते उन्हेडडेरे प्रति कि िक काब है लिक राउड । १डुर गुड़ रभनड़ी काथ नक डासप्रत्नेगम ० मी । एएड कि एक्ट कि विशेष के कि कि विशेष के विशेष । तसन्द्र ।

। १३४ मक माम मेमरा किन ब्रुक कि रिक्रियार कि रामकुराधिक से माजलगम कि I pprint-yippi । कि निमर कि सकर्ता । यात के द्वाप नवस्त्रित व उपमुख्यात एममू

। ड्रेग्स भिष्टे । जमीन छेन् हेन्छ । क्ष्मी सहस्रा बीडी हेर हिलता। बम्बर्ड से १४-२० खोग-बाय का गये। । माध कामा केशवहेरजी, मूलजी, आबिहथली आहि हो वात्वीत। बम्बई में कई तीग

रिकाल मानिषय कि थे वात्र में बाद में बाद के प्राप्त की यणीलाल नाजावरी 52-0b-0b

545

1万戸

। गान्तिप्रमाद जैन साथे । उन्होंने श्री बोन में, सर मोदी मिने यह ताया और मृतसे बोग सिलना चाटने हैं यह यहा। उत्ही तैयार होकर नके माथ मुजाय बाबू से मिलने गया । डालमिया मीभेन्ट व अमीमिएटेड भिट के मर्जर के समझीते के बारे से बातचीत । विचार हुआ कि भाव हर रेर करने, कोटा पित्रस करने बर्बरा में बारे में सर मोडी से मिलता। रि ने रिशा। तक । उन्हें स्टेटमेट दिया । उसपर वर्षी । बोटा विक्स होना म मम्बद है यह बहा । भाव में हातमिया को चान्य व फैसेलिटी ही जा पकतो है। उन्होंने ४-७ दिन में बर्घा निर्पार्ट भेजने को कहा ।

बच्छराज कस्पनी के आफिन में गये। बाद से डानमिया ऑपिस । गान्तिन प्रसाद की बातचीत का सारक्षा यहा। भारत का बस्बई सैनेजर अभिन में गोन्डल की अभीत के बारे से ऑफर, माढे पाच रुपबे बार यदा रणमें दैलाली। इस मास के आधित तक नये करने वा वहा।

चि॰ पंना को प्रह् नाड के साथ पुरन्द्रे को दिगामा । 10822

मुद्रा। बाई य शाधाकृष्ण से देर तक संगाई की बातें। 99-90-35 चि॰ रमा व मान्ता से समाई के बारे में खूलासेवार बातचीत, सुब्रनावाई

य राधाकण्य के वारे में भो। श्री केशबदेवजी, अधिदलती ६॥ बजे आग्र । मरवा की जमीन देखने गरे ।

जभीन पंतन्द नहीं आई। मधुरादाम जीवनदाय के यहा मिले।

चि नर्भवा, गजानन्द वधां से आवे । दोनों से बातचीत । हिपति समझी । पहले में वह ठीक मालूम हुई, पर ज्यादा बोलती है व अतिशयोधित खूब करती है।

भी मुभाप बाबु में मिलना। वही पर ए० आर० दलाल (टाटा वाल) भी आ गये थे। खासकर मीमेट डालमिया व असो० सीमेट व मर्जर के सम-

झौते के बारे में देर तक बावचीत होती रही। जमें न हा । ने पून का फरक समझाया। इत्येश्यन सेने व आराम का

कहा । वि॰ राधाकृष्ण व रामनिवास से राधाकृष्ण की समाई व वि॰ रमा के

। देडु रिक्मी । प्रमाक्ष ज्ञात , केल रेप्रह र १३१५ 1187 जि होने होने होने हैं के के के होते हैं के अधिक के अधिक हैं।

그는-이나-논나

। हिम्सार में उक्तर्भाव मार 114 विमेदा, यदानन्द्र के साथ में युनासा। नेमंदा की समझ गत व मूरी नियंदा के मन में जी तीन-पार बात (बहुम की) बैठ नई थी, वसक केपर,

र्रोक्षक करणमालय । विकास उछ एक के हैं हुँउ दिक् ०५ कि के रक्षीर में। हैं क्षित्र मिल में एक भी । क्षित्र कि । क्रिकाम में शिष्ट में शिक्ष प्रमुख कि स्वतंत्र से स्वतंत्र से स्वतंत्र है। सीमेल, जुनर आहे में

। विक्रिया है रेग्ड के हेव्ह छित्र है विक्रिय है साम है कि वर्ष है कि व्याप है । इंद्र माल सक मान्य है। की सम्बन्ध में सम्बन्ध है। है हैं। कि इ एन के सम्बद्ध की एको क्लि के एकड़ी कि सार्वाहर है। । त्रीक्ष ह द्वाष्ट न त्रक्षि क्षिष्ठ में । है क्षिप्ट निष्ट के में हुई है। इस मार्थ के साथ है। सर की बार में हुई होग में आप

हु हैं। इंद्र कि कि कि कि कि के अगर o अगर o गागि कि मिर के कामरान्ताम ±è-06-è b

निम्म काप्रबंध ह किएक काप्रबंध , किसके कि किस्तान कर ह ह उक्षे भे नारायणलाल कियी हे बातनीत हें इदाबाद स्टेंट श्रन्थरो. 1150

। क्लिमी है ड्राइ गांपकृ 1 130 का कोन आया। गोला शनकर मिस २२-२३ लाख से क्य में नहीं केवने की लिइडी क्षित्रकर्माउ हे किछ उम द्विछ। घमनीडी-प्राच्छी उप तीक्षत्री कर्तीन र वृत्तीवान मेहता से डालिया सीमेर, नामपुर बैक, ध्यापार व राज-। ६ ५१६ ६ ६१७ के छाए

55 में fir के उसंक्षि इर्रकोसिय है कर्निय क्योलाइ की साम्मानियरिय 5 प्र

तक बातकीत । दारु ऐरु रास् (हीमियोपैषिक) से सर्दी-यांची की दवा सी । भागयकी दानी से दो हजार का खाता । पेरीन बहुन से बम्बई हिन्दी प्रपार के सम्बन्ध की बातें ।

ज्वात व ब्रिजमोहन पिलानी से मिलने बाये। १४-९०-३८

पूमना, केसर व शान्तावाई साथ में डा०। पटेल ने आव की, बलड प्रेशर १००-१५० अन्दाज। पोन्सी का धारा २५० । सलखी आई से वार्ते।

होपडी का भाडा २५०) मूलबी भाई ने वार्ते । बच्छराज फैस्टरी के बोर्ड की समा हुई । श्री सम्रमण्डासजी डागा ने कम्पनियों के बारे में बातचीत, खाते का

फैसला । मुक्त्यलाल (लाहीरवाले) आज आये । यीमार थे । दो घंटे से ज्यादा देश

तक बातबीत ।

केसबंदबंदी में मुक्य आयने की बातें। श्री मुक्ती की अमलनर फोम किया, उन्हें समझाने का प्रयस्त, बस्वां सरकार को समय देने के वृध्-१०-३=

समुद्र स्तान देर तक। जुहुम्बु० चुनाव में मत दिया। विभूवनदासमी रामा (पोरबन्दर वाले) आये। बैठ वी बात वी। चेअरमन बनने वे वहा। धी मुक्ती से टेनीफोन से बाते।

बहा । श्री मुझी से टलीफोन स बात । मुक्त्य आपर्न बन्धे के बादे में बातें ।

गारुलभाई, रमणीकराय बहुता, हरबीबन भाई आये । स्वदेशी स्टोसे वर्ग के बारे में क्षिपर-विनिम्ब, योजना । रमणीव राय हरबीवन माई वो वाम सोपा गया ।

बाम सीरा गया। केमदरेबनी, पर्तेष्टर, अमनाशास भाई बर्गरा आये। मुक्तर आपने वहं बन्दर्व प्राया के बारे में, मुक्तरताल से जो बाते हुई वह वही। अन्य बा बन्दराज पंत्ररी व जनमी, यह गोदाम, महत्वाद व दतानी आदि।

पन्ना भी लड़की का जन्म दिन या बहा नाक्ता किया ।

विषे तिहता है कि सम्प्रास के उत्तर्भाव । स्टिम्सिक आधितानुर के उत्तर

26-06-56 १ इंड्रास्म्हो । कार आर , केंग् रेप्ट १५१३

मान्तिप्रसाद जैन बाज प्राय दिन भर् पही रहा। सीमेर, जुगर बारि है वास कांनेसकर हे बातचीत । 144 नेमदा, गजानन्द के साथ में खुलासा। नमंदा की समझ गतत व मूरी अर्फ विसर, कि देंग ठड़े (कि मड़ह) जिल्ह अर्फ-किकि कि में रूप के छिपेर

। ज्ञीर 🖫 स्वाक स प्रकाि कि कि में। है काि निक्ष म भी डीक सम्बद्ध प्रमुख्य है। है। इस कि स्थान सिर्म म गामके मकामारा । रिकार उस कक ह है कुर किक ०९ रिए के रक्ति की कु मिन है निक है एव भी । क्रांश सिक एक एक छोड़ निव्यत्ति के कि है । क्रक्रिक्ष में उपम

मान्तिप्रसाद जैन मिलने आया। ए० आर० दलाल से को बो हुई बें >6-06-66 । डिकिसिड में ईर्फ के रिवर्ड लियो उसकू के जासप रागीए व के किन्डिकप्रके । इंहु मह्नाम मक कमिक । ई किक्स को र कि छाल = ? है ?! कि कि मिन है सभी उपके की फकी किस है मिड हो कि सिस डेर समार हो है है

। में राइ के दाछ के लाल वकट व मुकाद्वातको का फेसवा, बच्छराज क्ष्मी व बच्छराब जनता. भी नारायणाल जिल्ही हे बातबीत । हेदराबाद स्टेट श्रवहर केस्टी । डिक

। तक्कमी के ज़ार गामसू 175年 का कीन आया। गीना शबकर भित्त २२-२३ लाख से क्य 🔹 , ं। हे किए रम दिन। समनीही-आम्भी रम दीक्री कही है सर चुन्नीताल मेहता से डालिया सीमेर, नामपुर नेक, ब्यापार म राज.

का स्वास्ट्य ठीक देखकर मुख मिला। यजन १२० पीण्ड हॉर्ने की उन्हें आगा है। नागपुर प्रा० का० कमेटी की बॉपिस में गवे। बावा साहत्र करस्टीरूर,

नागपुर प्रा० का॰ कमटा वा बाएस य गर्वा याया गोपासराव काले आजूजी के साथ विचार-विनिमय ।

शासास्य कार्या आयुक्त के साम प्रदेश प्राम्पराव व आजीराव आये। अ-आहाम पार्टी की ओर से निमदाण देने प्राम्पराव व आजीराव आये। कलफता से बिक साविद्यी से सीसा जगदीण प्रमाद के माथ आये। दीनों अच्छे थे।

### 99-90-35

संगाव में श्री भणजानी व जानकोवा को देखा। भणजानी ठीक हो जामेंगे बालकोबा की हालत ठीक नही दिखी। सर अकदर हैदरी को हैदराबाद स्टेट कांग्रेस पर प्रतिबन्ध के बारे में पक्ष

भेजा। मि० यस के पत्न का कृष्यट बादा से बनवाया। अ-बाह्मण कानकेंस, नागपुर

मि॰ यर्ग के पत्न का कुछ्द बादा सं बनवाया। अन्यस्थाण कानक्रस, नागपुः का तार आया। बदले ने तार दिया।

्रिन्ती प्रचार कार्य के लिए व कांका साहब के लिए झोपडी तथा सकानात के लिए वमीन महिला आगवा, यांने नायकवाबी घर के सामने का सेत देखा। वह उन्होंने पसन्द किया। दरवारीलातवी भी साथ थे। हुएलाबाई के साथ महिला आगवा के बारे में देर तक विचार-विनिमय।

महिला-आधम प्रार्थना मे रहे। विकियकमेटी व आल इडिया कमेटी के बारे में कहा।

#### 20-90-35

पदमपत्जी को पत्र लिखवाया ।

भीमती आर॰ बाह, हॉटॉबस्वरिस्ट, नागपुर से मिसले आहे। बहु कररों कान के सिए पाव को वहीं वो तीन सो कर्व मागती थी। रहमसज न विकाराणकार्थ समूग्रह वो हास्त्व सुनाई। दामोदर से हेरराबार स्टेट कार्यव की हास्त पर चर्चा। उसको एट्टा कर

पहेगा।

कि पेट्टूटम, दुस्तम, (माजाड, (ट्रूस्ट्रीमी चन्डी, पामस्टाट हैं दूरीड पामस्ट र्ह किस्तो म ही दिह्मक क्लीब। तिता कि डीगड घटन्छ। उन्हें ने इन्हों डड्ड् कि उन्हों 35 जन्हें 115 । दुहन डुक्ट में ईस्थ। ततारु विश्व से क्लिट ट्रूस्पान । में प्राप्त तितिष्ट पूरा । ताल उनाय उन्हें क्लिट (113 । वि चड़-क-युन्ड, विक्र

मानावा व वस का मानावा व के वस से मानावा व केपर का मानावा व किए का मानावा व किए मानावा व किए मानावा का का मानावा का का मानावा का मानावा मानावा का मानावा का

ৰ দিলক সাহ দ লালচিপ্ৰণ কিল গালা ও বিদ্যালাৰ ৰ বাবেলাৰ ভা প্ৰতিক চিক্ত চিক্ত নিচ ছিল বিজ্ঞানত বিচাচে দুক্ত নিচ-০-৮০ চ

यस्दई नेन से युपार बाबू आये। श्री सुमाय बाबू का बधा, अमरावती, नावपुर का द्रोग्राम सिष्टित फिया।

। śp ésə छिमें होए होए होए होने स्टिम्स् प्रोम्शे कि दिन । द्वार साहण्यकातात क छुए हिन्ससीयार की र बाराउन्हें । विस्तर

(fils 19de a. Jennes adigues (fils 19de a. August a Typur 18de a. Jennes age adigues (filse 19de a. 20 ag figur pureg 18de a. Jennes age is fils fils angles spores if 18de adig 18de a. Jennes fils a fils and a sures and a filse and a 12de a. Jennes fils a trough figural graves for the filst a 12de a. Jennes filse (filse a. Jennes also and and and a 12de a. Jennes filse (filse a. Jennes also and and a 12de a. Jennes filse (filse a. Jennes also and a 12de a. Jennes filse and a filse filse filse and a filse filse 12de a. Jennes filse and a filse filse filse filse filse filse 12de a. Jennes filse fi

### ९८-९०-३८ गरामणदासजी बाजोरिया व देवशमजि के साम पननार। पू० विनोबा

हर स्वास्थ्य टीक देखकर मुख भिला। बजन १२० पौण्ड होने की उन्हें ब्राप्ता है। नागपुर प्रा०का० वर्मटी की ऑफिस में यथे। बाबा साहब करादीकर,

नागपुर प्रा० का० वर्मटी की ऑफिस में गये। बाबा साह्य करादीकर, गोपालराय बाले जाजूबी के माघ विचार-विनिमय।

क्र-इन्ह्यं पार्टी को कोर से नियदण देने भानेराव व बाजीराव आसे। कारकत्ता में कि मानियों व सीला जगदीश प्रवाद के साथ आये। दोनो अफेर थे।

## 94-90-4=

संगाव में भी भणजानी व बानकोबा को देखा। भणणानी ठीक हो जामेंगे बागकोबा की हामन ठीक नहीं दियो। सर अबबर हैकी को हैदराबाद स्टेट वामेंग पर प्रविचन्ध के बारे में पत

भेजा। भिः पग ने पत्र का कृष्ट दादा से अनवाया। अन्वाह्मण कानस्तिम, नागपुर सरकार अस्य । कर्ज से संस्था किया।

बा नार आया । बहने में तार दिया । हिन्दी प्रचार कार्य के लिए व काका साठव के लिए सरेपटी तथा असानात

के जिए बभीन महिला आध्यम, माने नामबमाबी धर के सामने वा ग्रेज देखा। वह उन्होन पनः देखा। दरवारी नानवी भी साथ थे। कुण्णावार्य के साथ महिला आध्यम के बारे से देर नक विचार-विनिमय।

महिला-आश्रम प्रार्थना में वह । विविध्य मनदी व आने इक्टिं। कमेटी के बारे में बहा।

### 38.08.05

## पटमदस्यो को पञ्च लिखकामा ।

धीम है जार - काह, होर्टीनस्वरिस्ट, नायपुर से मिनने आहे। बहुत जा भी बाम के लिए पाज को नहीं हो तीन की बार्ज मरपाती थी। रहमनजी जोकनगराष्ट्राची सद्देशह की हालन सनाहै।

व रहवनाराण्याचा समृष्यकु वर्ग हालन सुनाहै। दाभादर हे हैदराबाद वटेट बाहेन की हालन पर अवर्ग । उसको छुट्टा करना दहेता।

। 1इए 1नड़र कि रहे 1 वह । इंड्रे एडसिंग कि रिडम्ले ह मान्हरू 5x-60-52 मान माहिए कहा। वह बहुत मदी माभूम हुई। हुकाने पर कवल ने पुषा करें। कियास का भाव ४ है। या । बाज ४१ मा नाजूजी, कुमारप्या, नायकम्, भारतन्, किशोरसास भाई वर्गरा है मिला। 1 Delle दीवावसी वैयस । मीजस । मीज स वेदर्व—विशिक्षर सम्बद्ध स देशान बाना-हेंदरीबाद स्ट्रड कामस स जा सन्जन बाज व वनस बायबोर्।। हैंदरावाद स्टेड काम्रस का पदा। वार्यु का दार। अन्त पदा। 35-0b-62 पदम्पत्रभी विद्याभिया को जुलाधेबार पद भंगा। श्रीयन्तारायण, मदालया, काका साहब कानपुर हांत हुए उहोंचा गये। वि रासंबर् सेवस्मि मेल छ शाया । मोलामिल को हायत समग्र। Hadil क्ष व प्रकी राठ में रीव के उनक्रिडर्स के निमण ड्रूट रंग किष्टप्रशिक्त वस्क्रदान् नमनासास का समा ।

। प्राप्ति के मिल के बार में हुकान पर कार्यक्षीओं में मान के प्रिडिन्में व न स्टाप सम्मासास सम्मासास सस् संसीनारायण मन्दर व वन्तराव

मिन के में में की प्राथम की । में में सम्बाधा के में महिना भाम किए मिहिस इंद्रा कावम । में हिन साथ में । कि अस्ति के महिन । माधि महिन माथ पस-इतबहीर बहुत सा साफ हुआ। जगन्नाच ।मध कास वर सोवी। उच्मीद्वार्ते की व्यवस्था । बन्छरीज जनसालाल के नान को भी विचार। नुवे आदमी रखना ब

2x-60-32 बाबे कही । मा हिर्मित व आराम की करन के कारन वाहर माज है कि माज कर की क्या मिन से बची अलग होना चाहता हूं।

। मडीसि कि छिडमने माउथन मानहा। हमान स संदर्भ १३७६ डासम क्षा प्रमान के जिए मकान के बारे में विचार। में ह जिसमें रहता था, वह ११॥ बजे तक काम किया। गोमती बहुत व किसोरलाल आई के साथ भोजन। मन. स्थिति आदि पर

गोमती वहन वी क्यारियाल भाई के माथ भावना मनः (स्पात आदि पर विचार, यासकर महिला आध्यम व मध्यन की जिम्मेदारी से छूटने मे इनकी मदद तेने पर देर तक विचार-विनिमय। योखे व काका साहब का विचार।

पत्र स्ववहार--- नागपुर प्रां० का० के भावी कार्य के बारे में थी पटवाई, करन्दीकर, दादा, बार्रालये व बाद में किसोरलाल भाई से देर तक विचार-जिनस्य ।

#### 25-90-35

पूमते समय विरजीलाल बङजाते हें दुकान सम्बन्धी व उनकी खानगी बातें।

दुशान पर शिवनारायणजी लष्यक को बच्छराज फैक्टरी में वर्धा के काम के सिए रफ़्ते की बातचीत व अन्य विचार-जिनिमय।

कालपुर प्रातीय कालेश कार्य के सम्बन्ध में विचार-विनिधय ।

महिना आश्रम की बहुनें व कृष्णाबाई भिन्नने आईं। उद्योग बढाने पर विचार। सेगाव में एकदम बहुत से लोग बोझार पड़ गये। डा॰ नर्मदाप्रसाद (सिविल

कार्यन पहुंच्या सामा वासार ४६ प्या बान नमयास्त्राय (कार्यन सर्वेन) को बहा भिजनाया । उन्होंने खाकर रिपोर्ट दी। घोडी विस्ता। मुबह मोटर लेकर राधाइक्य को वहा जाने की व्यवस्था की। पारनेरकर को वर्षा अस्पताल में दाधित कराया।

नागपुर, वर्धा २७-१०-३=

नागपुर रवाना। साथ में बि॰ रायेश्वर नेवटिया व कामननयन। ६-४५ की मोरर में रवाना दा को बहु। बहु व तंक, आफिस, स्टेमन। इरवारी में गीमीजों का यह मकान देखा बिख हाउतिय करनी बनाती था। वेक काफ नागपुर का उद्धारत था। वेक हुंबा। थो पूर्णपद बुरी के सभापनित्व में। मैने भी थोड़ा कहा व युवाशा किया। ठीक लोग आप पे याद में बैंक में याते यों के से याते यों के से याते यों के सर्वार से के संपत्ति को भी मोरर्कर के सम्बन्ध हुंचा के स्वार में बेंक में याते यों के सर्वार में बैंक में याते यों के सर्वार स्वार से के सर्वार स्वार स्वा

म क्षांगक कहें ,कड़ीस दें रड़हांगुड़ शांक डेर्स के जागता मार त र हुई 1 रड़ेर मार्ग दिनकार मुख्य । 1 तिमार दुंह 1 ट्रेड उत्तम पु डास्त में मगरा हो सार दुर्स 1 तिमार कहा तिम से उत्तम पात के तिमार कार प्राप्त ।

अधिरक्षाने, भिरधारो, पटेन, इजीन्यर और सब जगह देवकर आपे,

ानाभाग पिट्रा कि पूर्व क्षेत्र वह क्षेत्र के क्ष्यक के क्ष्यक क्ष्य मान कि दिश्चार 1 अध्यक्ष मं उन्ताम कर्न के क्ष्य करिया है। क्षित्र करिया करिया क्ष्य क्ष्य

में रीक में किए कहु । कुंकडि काकली रूकाकमी कहा । कि रीपूर्ण प्राप्तीकासप्त्र । ( ई किसम डि समस्पर्ता कि । फर्मार मास में किर्दाध में कर्माण्य के पार्थित कालड़ियाड़ में रीज्य

। किस क्षेत्र में क्षांक्रक के क्षेत्र के उन्हेंग्रक कि । केंग्रक क्षेत्रक मिला प्रतास्त्र के स्वतः । क्षांत्रक क्ष्रांत्रक महीत्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र प्रतास्त्र करोत्रक स्वतः

क मार्ग । कार्य राग के आप है । बार्च मार्ग के स्वास हुई । स्वास के स्वास है के मेरे के मार्ग का स्वास हुई । स्वास कारण के स्वास है होता सदस करें यह निस्ता प्राप्त के स्वास करें मार्ग के स्वास है । स्वास करें के स्वास के स्वास है स्वास के स्वास कार्य कार्य के स्वास के स्वास करें ार्व ।कृष्णाबाई, काशीनामजी व शान्ताबाई से युसासा । व साबिद्धा, कममा, आनकीदेवी चच्छराज-भवन से रहने गये । पदनार एके का विचार, परन्तु होराजानची शास्त्री आदि का आने की सार आने इजान नहीं हो पाया ।

#### ३०-१०-३८ चिरुजीलान बङ्गाते वा लम्बा पल दीपावली निमित्त आया । पद्रा ।

मा, बच्छराज-भदन । रास्ते यं घोहन छाजेड व सदननान कोठारी (भोहाडवाने) से परिचय । दूरु जाजूनी ने देरु नक विवार-विनिषय । अनुगामन धय के बारे ने बापूची

के पत्न का जवाब दिया ।<sup>९</sup> हीरानाल शास्त्री (जयपुरवाले) ने चान में देर तक बाते ।

भी पूर्व (नागपुर) मोटर ने मिलने आये।

पूर्व ने पूछा, में काश्रम का सदस्य बनू क्या ? उनको कालेम की नीति साफ तौर ने क्या है, यह बनाया। उनके आरे स जो राय है, वह भी उन्हें कह दी, यान घर-प्रकारण से भाग लिया, वर्तरा। वह अपनी जवाबदारी पर, उनकी

नार वर्षकारण न नार राज्या, वर्षा राज्य वर्षा वर्षा वर्षा । आरमा बहे, वैमा करे, पद की इच्छा न रखे वर्षण बहा । विमननाल व राजादेवी के माथ प्रनार। बाते । विनाबा में स्वागपत्र

विमननाल व राजादेवी के नाथ पश्चनार। जानं। विनासी संस्थापरज आदि पर विचार। १९-९०-१६

पूमने बाना, हीरानासकी शास्त्री साथ था शीरधण के बगने नरफ होतहुए बध्छराज-भवन।

नागपुर प्रातीय बाधन व मेटी के बाबोनय में देश तक विशास-दिनिमय । दिस्सान भी भारती ( अपपूरवाली) में वहां की, प्रशासक्षण की नवा भन्य स्थिति नमसी। विश्वहान पूरी सावन नमावर दुखान के बाब में जनना ही पहना कांश्य है, यह उनसे बन सन वो भी बहा की, सह

त्र, उस धवन कं मध्यमात के मुध्यमध्ये जान नारायण मारवर खर क वादन क रामध्यरणे स्रोके विदेशों को क्षम्यमा वरने के वारण उनवर न्यूपानन्यन वा सारोप नरामा क्या था।

Pos boy de pius & firsikrijų iš siu i uprijėl-strvi) zi str figue bog desplane ir peper ingiju i tropij zy ziju, zilu i pru z jugo firmu digus & disma de alentyg ir buru-versou serverus 1 i pru vertus disma pos il pru versou 1 i pru zzdrug "musipus dismarsja, disma de proper 1 indem zzdrug "musipus dismarsja, disma de prupus grypus 1 indemus zi organis zi serverus sudiemene drugue Prija regise serverus sudiemene zu zezemene zez

र्कात्राप्त ह किलानाइडि व सेन्छ। माल काफ कि प्राध्यापट त्यापत्रांह

स्तर्द्ध मही दियो । उन्होंने स्वामार कर भिता ।

ी उत्तर हैर है। जिस्सा करता बाहुत है। बुस्र हैर तह बिक्त प्रिका हैन कि क्षांत क्षां

०३-११-१ । प्रिक्ष कि कि सिंहि कि सिंहि । का कि सिंहि कि कि कि सिंहि ।

। क्षमनीहो-अक्ष्म में क्षिमी में आकार

144

राव माहर परवर्षन (अहमरनगर बाने) आये। हैदरागद की स्थिति ममझी। विट्टनदास राठी (आर्बीबाला) आया।पत्र-व्यवहार।

किर महादेवी अध्या व भोगानसव काले के माय पैरन वर्धा ।

बिनोबा, जाजुजी, किनोरलालभाई के साथ बायमान के कोडियो का बबायाना देया। थी मनोहर दिवाण का प्रमल गुरहेरे वाला व अनुकरण करने लायक मानुम हुआ। वाजुराव हरकरे-व करण को लेकर वादा व उनकासई रावा। खानगी गौर ने वह अपना मनाधान दिनीवा, जाजुजी

व कितोरलालभाई ने कर लें। काकामाहव श्रीमन्त्र, मदालता वर्गरा से मिलकर प्यतारकी प्रार्थमा मे प्राप्तिला।

प्रणा पटवर्धन माथ में थे। स्राप्ट व गुम्बी के सम्बाग्नह पर विचार मुने। स्राप्ट व गुम्बी के सम्बाग्नह पर विचार में विचार-विनिम्स। ज्यादा सं ज्यादा बीम रुपने काफी हो सकते हैं, एक आदमी थो। विनोदा ने प्रमाग देवर समझाया।

अनाप पर पतानामा समूचन हुन स्वाद ने विनोबा से बातें कही। मैंने भी मनूर किया कि अगर मचमुच में हृदय-परिवर्तन हुआ हो और यह विश्वास हो जाय तो ठीक है। पू॰ मानू, मस्टार, जानसीदेवी, कमल को, हृदय के हुन्य व उद्गारी बंग नमें भी मंपन पल रहा है, उनके बारे में महत्त्व के पत्न सिधे। बुख पत्र जिनोबा ने देखे।

राधाकृष्ण ने नकलें की।

१. देखब महत से प्रवासिय पुरवक 'बाबू के बख' । पूछ सै॰ १६६ से १६० ।

। क्षा के छि ए ए हैं । • इप हे न्द्रह फिरफ़िए में मध्यार-तानुहोस । जानकी प्रमृजीक हो करों सम मि मिपू कि मार हे किकाम्ट्रीड़ में ड्राइ । एमनीडी-राम्डी में ट्राइ किएमान में किलाव्या है है मिर । बाब आवे । बनमें व हीयावाप में स्थापना । भिन्ने उर्क जाकिक निहुन्छ । एडो हुक उन्धर

उपदेशपूर्ण गीत न भजन । जानम मागाम छिपुणक के किजाल किजालाइडि के सम्बन्धाउछन्छ

## 31-66-b

प्राक्ष ड में इंडे इंस कि कि कि कि कि कि में अधि हो है। इस हो है कि में अधि हो है। केंग्रेन-ज्ञातक छ प्रीक्ष कि अञ्चम-क्षप्त से छात । क्षर्य का कि एप ०मी । प्रक्रिया नीबरी हरलालीहरू (झुबनूबाली) से जार प्यापत बीडिंग आहर ग जयपुर अजामण्डल, अजमेर काग्रुस वंगेरा के बार में बातनात। पुमना, हीरानालजी ग्रास्त्री, हरियाळजी उपाध्याय, दामोदर द्याय में।

1 114 का० वारलिंगे, दादा, भिक्ताल आधे। बाबूजी ब बाबा मा० करदीकर । क्रि फिरुामजी इ किलालाजी । क्रि कि ब्रिमे

। प्राष्ट्री कर प्रई प्रमञ्ज । ई र्तद्राष्ट्र गरुक रह द्विश्यी रेक्प्र थि

मिमी साक्राहरू । हाथ हे माडींग ,विक्रा क जान । हैदराबादबाने मिनने । है प्राप्ति मिनिया, प्रापूजी, विशोरलालभाई जो निर्णेद कर हेंगे, उसे मानने में में

# **≥**₹-66-≥

त क्षमार में रिक्तीको में रिक्स निवार-विभिन्न । । तहार भार के दिहेकिरोट द्विम के किराव कि माह । स्डांध भए के किलार में स्थानक का छटन में स्डी। प्रमानीही रिक्षित के अध्यक्ष के सिक्राल कि से शिक के सिक्षा प्रदेश आवार है

शास ।

trite fa miral mitment triricione freifel sie mirje ##-66-E

ेहर महादेवी अध्या व गोवालराव काने के साथ पैदल वर्धा । राव माहब पटवर्धन (अहमदनगर चाले) आवे । हैदराबाद की स्थिति ममानी ।

बिट्ठपदाम राठी (बार्वीकाना) आया । पत्र-व्यवहार ।

णामितः।

यिनीबा, जाजजी, किमीरनाचनाई के साथ बादवाव के बोदियों का द्याखाना देखा । श्री मनोहर विवाण का प्रयन्त मृखदेने काना व अनुकरण करने लायर माल्म हजा। बादुगढ प्रत्वरे-प्रकरण वी वंडर दादा व उनवाभाई जाया । खानवी वीर न वह अवना ममाजात जिनीबा, काजुजी व किलोग्लालकाई से नागले। बाबागाहब धीम-न मदानमा वर्तना में सिलबार प्रवसार की प्रार्थना मे

। इक्ति ॥।मंदितकात्तव नलिक के द्वार के किलाव कि माप्त । फिन

। 15क कि डेड-छ.है, ईक नाथ के नम निम

। में र्रडीम विनोशा से चर्ना विक राधाकृष्ण के साथ अड़ाई मीत परत। बा ⇒È-bb-%

वि० यान्ता साथ थो। '। प्रश्नात के इंदे छेडी कि के के के वासा । हुन को को को कि कि कि कि कि कि कि 1 14/1 15 हामस तक्त है सिक्त के किन देसे। किनाव से प्राध्यापट फिकाम रीड़ । म् छन्नोछ के छर्षक छछिए उद्दूर्णान

। प्रमानेही-जान्ही के फिल्ही जारू के रान्धार =£-99-3 ,51FFP । कह कि इंग्डल पृडु ६३७ सिक्न काम 75 किनी । किसी ००१ में लाज । किन एन्डिट किनी किकिन में डेबनेड चि० रामेश्वर अग्रवाल व चि० शान्ता वधाविसन से खुलासेवार बाउ

। राष्ट्र माम-साम् । जाष्टवी कत रई। विजी क्षमनावः। रूपक र्ताहर । वि व्याप है केंट जिक्छोमिय कात्र। ब्राह साम के किलिकी रेकर है कि के उपूरणि । ফিল ছাচ্য চত্ত্বভ লাহ হ ডিডাঞ্চ कि ডিবছন । দৰ্দশি

मितित । मं भाग किनाय । क्यांत । माना साथ किना साथ के कि किना コキ・トト・ロ プリドドア में कहा, अहफार बहुत बढ़ गया है।

ibin nin firsteinipsie imb spinis , avprif fir sieirof । इक्तिमी , विक्रिया की 75 । ब्राप्त महोति क्रांतिक का रामकाति हर लोह सा महोता है? विक । जात के छड़ेक छाड़ेब देवायूना ,साना ,सिनार । नास्त

to thire in wie of jie in farititen mern in fem tig ,? 1 TP Fi । क्षिमस क्षेत्रकी कि विक्र

#### वदनार-वर्धाः ६-११-३६ तीन बजे करीब उठना । चड़-प्रहण खत्रास हुआ देखा । प्रार्थना । उसके बाद विनोबा से बातें।

६ वजे करीब नदी में स्नान करके गोपालराव काले व शान्ता के साथ

घमकर आया।

नागपुर प्रातीय काय्रेन कमेटी का दा। से १२ बने तक कार्य किया। नागपुर टेलीफोन ।

सालवे, दवले वर्गरा को टेलीफोन किये। श्री सहस्रवृद्धे व अप्पाजी गाधी को स्युनिसिपल कमेटी के बारे मे कहा।

मागपुर से शेरलेकर, नायह, पम्नालाल, अवारी व मिसंज मालवे मिलने आये। जन्होंने नागपुर म्यू ० क० की स्थिति समझाई। रात में १०॥ बज गये। पवनार जाना नही हथा।

## वर्धाः ९-११-३८

प्रापंना के बाद काका ला , कृष्णदान गाधी, राधाकिसन से बातें । काका-साहब के साथ युमना । हिन्दी-प्रचार, 'प्रसाद दीक्षा', 'सर्वोदय', महिला-आधम आदि के बारें में ठीक विचार-विनिधय।

बण्डराज जननालाल व जननालाल सस की समाए हुई, ठीक काम हुआ। सर अकबर हैदरी का पत्र आया। फख्यारजय बहादूर को व मि॰ यग को पन लिखवाए। देशपाण्डे (वर्धा सघ बाले) जयपूर से आये। वहा की राजनैतिक स्थिति पर विचार-विनिधय। उन्हें कह दिया, चर्चा सप को राजनैतिक मध्ये मे नहीं पडना है। इतने पर भी स्टटवाले गैरवाजिब हैरान करेंगे तो सैयारी रचनी चाहिए। काम नही बढाना चाहिए।

पवनार-वर्धाः १०-११-३८ प्रार्थना के बाद विनोबा से विचार-विनिध्य ।

पबनार से महिला आध्यम तक पैदल करीब ६ मील, वि० शास्ता ब रामहृत्या नाथ मे, मशाना गाव होते हुए, वैदल खेळां मे से बले ।

महिला आध्यम की सभा हुई। मेरे त्यागपद पर बिचार-विनिषय । धोते, काकासाहब, किशोरनालभाई की सलाह से पब लिख दिया। श्रीमती अगामा हेरिसन व मि॰ देमाई के माथ भोजन ।

छि फिड़ि फाहर डेहरड से मर्छस्क में छछ । एएछ उरछ रम रिडर्ड उस । भिष्ता । विनित्त सर्वेत को ब्रह्माचा । म । जारह किही ४०१ कि (क्यां मेजीर किक) होते । जारहमहरूका

नाप ४९,६ उपन कि मेक्स । सिमात द्वास रिटि ई देशक्ष देश वाक । १६४ १६६ मि उत्तर । कातियसार भी वही था यदा । 5-PP-5P । ज्ञाक दिशिक मि म राक के डमिति , दालम रमत्रो भिगध र्राहुरह । द्वेतहरू मधू किल्क स्ट्वै । लीक्षी प्रस्टी सं राघ क मार हेर हो गाति में हो।। में हु दे बच तक बात नीय, देदराबाद स्टर भार नावितः मं जीवनसालमाई व बन्दाबहुन साथ हुए । भोबन, बानवा। । हम तारमा ह के हे रिश्री लाएंड-अद्रुधी कंछ क्योग्ड छं अमनम 22-66-66 Jep

की बहुत था, बहुन साफ होत के हैं हैं हैं हैं हैं। प्राप्त हैं हैं हैं । विकाह में र्राह के छिएक डर्डर रक्साछ ,से छिमाम के डरंड कर रहे ह। का मुर्ह मारूमी रिलमी संग्रह । ग्राप्त मिन कि छिड़ र हरू छ राह । क्षाक्र है रहनम

। एरहार वेहमभाई हे मिलना राइरम । ज्ञाह क काक एक शाह आमे आफ्स में स्नाधर राव देखपाड, राजपुताना जिला मण्डल, हृष्याव । छिन्छाङ छं उर्नेष्ड किलालक्ष्यीकि इ छिन्नी किलालास्पर । 15क कि कि कि वा प्राविधानक से वावाप्रवर्षे

। छिम्छाम से छिड्डो फिरम्प्रिम में हुए

। र्जीन्डाइ ६ ईाइ के उर्डे छे डिकामफ लालिएए । क्षिम होछत्री किएक के लिछत्रकाल लाकलिकाङ प्राप्त हाना । # 6-66-86 ·결과

७ रई र्म द्राइ र्क 553 जागर है क आधार के किये कियालाल कि । कमनीनी-राष्ट्रिय में ईाइ स्ट (हेक रीति कि कि है उनकार उसे । कार से द्राक के डडेड डाकाउड़े के 185म उड़ीसाइ । प्राष्टित में द्वार के क्रिकिट ये में द्वार के छिए कि एक्सिकिय

## विचार-विनिध्धः।

गातिपसाद जैन को असोनियेटेड व डालियबा नीमेट के बारे में व सर गुनतान व भर अकवर π जो बातचीन हुई, उसका हाल समझाकर कहा । बृह, १४-११-३८

मुकार आयरन बोर्ड की सभा जुड़ू में हुई, बहुत देर तक विचार-विनिमय के बाद फैमने हुए। लाला मुकन्दलाल का व्यवहार बहुत ही निराज्ञाजनक रहा । विद्यादकान, लाला कियनचन्द, रावेश्वरदासजी बिडला, केयव-देवे औ, कमन वर्गराने चर्चा में भाग लिया। रात में व बजे तक कार्य हमा।

#### बबर्ट १४-११-३ व प्मना । दामोदर, विट्ठलदाय, कमस, मधीयाय नानावटी साथ मे ।

पुमते समय नालावटी से हैदराबाद के बारे अंबानवीत । उनके घर तक जासा । थी वैक्ठभाई बेट्सा, जैराजाणी, काति, हरजीवनभाई, काकुभाई आये ।

साम उद्योग भण्डार के बारे में देर तक विचार-विनिध्य । सम्बद्द जाकर-भी शकरणाम वैकर, यज्ञबंबी पटेल बर्गापया के सहय

को, जो बीमार था, देखना । मधीलालजी नानावटी के यहां बढ़ी है के दीवान सं मिलना, देंग तब सातचीत ।

शानिप्रसाद जैन मिलकर हेहरी गया।

#### 95-99-86

मुबह विट्ठलक्षम गाठी के साथ पैक्त धूमते हुए (हरदुस्तान हाउनि बन्पनी के अग्रेरी की जमीन ने ब्लाइस देखें । खडूनाई मेहना माथ में ब बैक्ष्डनाई से भी बातभीत हुई।

थी हीरानान बाह व योधीयन जाय।

मूलबी, आंबदवती से मूलबीचाई के बार व बारबीय। हिन्दुस्या हाउनिम के बारे में मूलजी की बावजी । से धाडी जोड़ पहुंची । जिस से द BE CALL

भाग रेन्द्र हिन्दी अधवार के लिए आह ।

कित किसी शिमक् सत्रामक, मानकाक मानका में स्वाम सामाप दुन्द कि को अभितारित । कि मानु कमानु क्षित्र होता है। कि मानका कि स्वाम क्षित्र होता में हैंग्ये उनकर उस स्वाम क्षित्र के मानु कि स्वाम क्षित्र होता में देशक मानु क्षत्र होता में विश्व क्षत्र क्षत्र क्षत्र होता है (है कि स्वाम क्षत्र होता मानका स्वाम क्षत्र होता मानका स्वाम क्षत्र क्षत्र

विदुत्ता-सामा वर्ष । १९९९-१९ १९८९ अस्ट १९९८ मा स्टिस्ट स्ट्रीस स्टूडिस स्टूडि

कि जन्म , (केड सम्पाद कि पहुंचा पहुंचा प्रकृत है। कि जन्म , (केड सम्पाद कि पहुंचा प्रकृत है। उन्हें। किनो 1195(स्थाप के प्रकृति के प्रकृति के प्रकृति के किस्तु के किस्तु के किस्तु के किस्तु के किस्तु के प्रकृति

। 15 कि ठीट के उन्हें 1 किये छे हुन के पानवाहरूप प । कियो किया, इत्यो कुम है 1 किये छूप के हैं मिशानवाहरूपी कियोग्यानका करणान्य के इंग्लेस्टर्स कार्य के किया करणा

क्षितीय एक का क्ष्मिता है दिश्या है देहें के बाद के क्ष्मित का क्ष्मित का क्ष्मित के क्ष्मित के क्ष्मित के क्षा के क्ष्मित के क्ष्म

। हिमिहाइ वर्ष-१९-३९ किष्ठिय रक्कांत क्षे । यं पण उर्द्धाइ वर्षे । स्ट्रिश् गृह हिम्ह

कि एक स्वाप्त के कि हैं। वं साथ उपनेतर की 1 कर राज है है पूर 1 कि में प्रकार में स्वाप्त के स्वाप्त के कि कि है कि स्वाप्त स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त के स्वाप्त (फिरम के में कि के कि स्वाप्त के हमता मेमोरियल की मीटिंग का काम हुआ। देशी रियानत कार्यालय मे ए० जवाहरलाल का स्वायत हुआ, देश गया । दशीम स्कल की सदकियों ने १० मिनट का खेल किया, जवाहरलान तंसाय वहांग्ये।

बन्बई की सार्वजनिक सभा मे । थोडी देर अस्पताल मे ।

# 98-99-34

मणीलाल नामावटी से बातचीतः विटुलदाम राठी ने अपनी योजना हियामी ।

इन्दिरा का जन्म-दिन । इक्कीस वर्ष पूरे हुए, बाईसवां सगा । जुह मे अपने यहा भोजन ।

सरदार वल्लभभाई, अबाहरलाल, राजा, कृष्णा, इन्दिरा, बच्चे वगैरे आये । बातचीत, भोजन ।

स्पेन की सहायता के बारे में बन्बई प्रान्तीय कमेटी में ब्यापारियों की सभा हुई, मैं सभापति बना ।

मेबाड के बारे में बिचार-विशियध।

हिन्दी प्रचार आफ्नि व दानी के यहा जाना । वहा से मुकन्द आगरन वक्सं का बग्बई कारखाना देखा।

### २०-११-३व

श्री केशबदेवजी नेवटिया, जननादास गाधी मिलने आये । थोडी देर बाद लाला मुकन्दलाल व विद्याप्रकास भी आये। उनमे थोडे मे भाफ-साफ बातें की ।

चीन में व स्पेन में तडाई के समय उत लोगों की जो खन-खराबी हुई व जिस प्रकार वे लड़े, उसकी फिल्म १० से १ बजे तक देखी। ए० जवाहर-

लास भी थे। थी वर्गोधर दाया व चन्द्रकता के यहा फल वर्गरा लिये।

सर विश्वेशवर्रया से मिलना, बातचीत ।

कांग्रेस हाउस में स्पेन-सहायता व मेवाड़ प्रजामडल के बारे में विचार-विनिमयः।

अपात्री गराने व वंक्टराव आवे, उनस बाते। व.१रमासनाई व नहत्तरसास वस्त्रई से आये। 25-66-52 । गुरुर ग्रहिंड कमलीकी-उपप्रकी दश गोधनी it subreg an re pin e nigralie ots e nibergier op । फ़िएई कि शिष्टी, में फ़्रम भारदश्य । दिक छोम्नी कि डाम्छड है इरामड की स्विध । क्षा रागा मात के निस्ता है। एस के स्टब्स के साथ के हैं। इस । कहा है स्था के हम । गुडुर १४ अबाहरनासकी, दिस्स बसेस पर पर हो। =t-bb-be Inn 1 111 का कर उर्दे में माने इसका है। है में में के अवस्थान में उन्हें का

ी में ता तहें। एक जिस्सेत्रीय प्राप्तिकार कावण्यान करनीहरूंची कावण्यात्रकार प्रमुक्तित्र के विक्रियों में तिस् १ के प्रमुक्त कावण्यान स्वत्य के द्वासित के किया है काव वर्षेत्र के ब्रियों

দ সিচ ৰ চাৰ্চ্চ চনাত, বাহাই কি চোনাক ম ৮৯৮-৮৮১৫৮ সন্তুম্প (চিচিচাল সুদী কি ডিগ্ৰিটাট্য সুষ্ণাদ কি ফট্যাক ডট্টাক স্ট্ৰান্ড স্ট্ৰান্ড । চেৰ্ব্ড সুন্নী কি চাৰ্চ্চ কি চৰিছেই দাসকটি ক বিদ্যালয়ে স্ট্ৰান্ড

प जवाहरताल के एका ज्वानामसाद व सुभापनात्र के पत्र रिगाप।

धानगी बातें व अन्य बातचीत ! सेमाय जाकर बाधू से घोडी बार्वे, खासकर जानकी के बारे में मुझीला से चर्चा।

जानकी का रामकृष्ण के दाक्टरी इत्तान के बारे में विवाद—वातवीत। जबाहरसासकी ने खादी वज़ैरा के बारे में साविधी से देर तक बातपीत की।

### २४-११-३८

मदनसाल भट्ट व नर्मदा से पूमते समय बानचीत ।

प० जवाहरतासञी, इन्दिंग के साथ स्टेशन। कुपसानी और उपाध्या भी प्रयाप गर्वः

यच्छराज-भवन मे जानकी से दैर तक वातचीत, आपरेशन इलाज वगैरा व बारे में।

सी॰ एफ॰ एण्डूज, मुरेश यनजीं व शकरमान वैकर वगैरा आये।

पत-ध्यवहार । भागासवस्य क्रजाची ने नामपर की स्थिति करी ।

मुगालवन्द्र यजाची ने नागपुर की स्थित कही । बा॰ पट्टानि सीनारामैया का गांधी चौक में देशी रियासतों के बारे

जाहिर व्याद्यान । मुझे भी सञ्जापति के नाने बोलना पडा । २४-९१-३६

गोपानराव काने ने नागपुर की स्थिति सम्रक्षी। सकरनाल बैकर व बुआरप्या के साथ मगन-म्यूज्यिम की सभा हुई।

सी॰ एफ॰ ए॰डू ज व पट्टाशि वर्षरा से मिलता।

भाज'सावधार्म व 'विद्या' साने साथकर व द्यवन्त वा सैमला हुआ। सायकर वो छ सास वो सादी सदा, एव हुआर देह (उससे स २५० ८० को मिलेगा)। दण्ड बसून न हो दो बार साम अधिक।

'विमा' के अधवन को छ मान को सजा, पाव सी रपने दह (उसने एक सपने की मिनेया)। इटड बसूत न हो नो दो मास अधिक।

२४० अपने को निनेता)। दण्ड वसूल न हो तो दो मास अधिक। बातूबी को स्त्री मणीबाई बूढ़ीबाले व बाक्षीबाई आयो। रक्षम धर्माई समाने का विवाद कता।

# वह-११-३८ (१८(२१४-११४

मर आकर गरप दूध लिया व गरम पानी में नमक डालका पर में । ड्रेहु एएछ कि डेर्ड के क्षिपक कि में 18(5) छ । गर्ह समय स्था हुआ। जाना-आना। बोड़ी दूर साइकल पर भी बचे। जान सब मिताकर करा क्षेत्र । क्षेत्र । क्षेत्र है । है कि सिक्ष प्रदेश करें कि रहे । । पार बन्द्रकता व बंबीधर् हावा बम्बर्ट् हे आहे। उनसे बातमा

I Ibbi

# コミーちも-のと

कि कि कि फिक्क कि उसके "1 है।" , कि मिन्से हिन्छ दे हैं छिन म 37 7378 मैं प्रमप्त के दिशंक फक्षीड़ की छिए हिंदे में रीह के रिहम्पास्त रीम । गम्रामकु के प्राप्त । गम्भी किन किन कि है। विकास के लाल्डाम । वाष्ट्यं हुआ । पारिलास के बाह्य । किया रेंड का कि नहीं मन्छ ईस । इतिहास इंध सम करिक से प्राप्त में चीएसी । र्रुको राष्ट्रते र्डाट के र्हरक प्राष्ट से प्राष्ट विषय प्रीय (अधि महासाज के पूर्व) तथा साववनेक्टर्ज वर्गिय विषय

3t-66-32 । प्रदेशक १०७क कुम हिन कि जावार है ,उद्देशक एता बाहिए। णक्राक्ट कि डांककार को ाड़क र्छ प्रक्रिक काछ रि प्राव । ई फिक्छ कि मि विश्व प्रमाप , कि साथ का कहुत उन्हें करित है प्रकार , कि प्रमुख्ता कुरिय । दिन्द कि उद्गागमः ; किक्स

नामनार । कमहोडी-जानहों कह उड़े से ईग्रह के बक बहुर प्रमुगात जनमाध महात्र प्रतिष्ट प्राप्ति हे बेहिड , माउस्हि , बाहाहा , कियू पर कारानि । बाब है क्षिम कामी इकितिया । क्षा हिकाल समा कालका ए उपस्थि

म ए। ए हं इ. ह के इस इस एक कि कि विकास के हिस्स है कि है । । फ्रांक रिलमी (फ्रांक्रपूर्णार) रिक्न कि । १६५६ इ.स. कि इ.स.स्प्रिकार कि में क्रांत्र । क्रिंद्र नक्षा कि र्रेक्ट कि । किए डेक्ट्री कि मरास्ति क

# श्रोध आना सम्भव था।

### २९-१९-३८ श्रीमन्तारायण जाजूजी, गोपालराव, घटवाई, अम्बुलकर, विनायकराव,

देवमुद्र, हरबोबनभाई, बमूताई, बानतीबाई बत्ते मिले । भिनाई-परिवार से पार कोग बन्धई से बावे । नागपुर से ध्ये काने दाकटर आया । भैवासाल सेकेंटरी व चौहान आये । पटवाई, अम्बलकर से बानें जा० म्यू० के बारे थे ।

नवभारत पत्र के विश्वक्भरप्रसाद में एक हजार कर्ज के बारे में बाते। अप्पा साहेश (औंध वालो) से व वस्वई के चायनीज कौसिल के प्रतिनिधि वर्णरा से शतकीत।

क्षा॰ गागोली से जर्मनी की हालत समझी। ३०-१९-६=

थी जाजूजी, गोपालराव, घटबाई आदि से बावपुर स्यूनिसिपैलिटी के बारे में बातचीत । नागपुर से श्री सागवे, श्रीमती सांसवे, बोरलेकर, अवारी, गुप्ते आदि १०

बचे करीय आये। १।। बने तक प्रनृतिनियस कमेटी नागपुर के बारे है विचार-विनियस। जानूजी, बाने, पटनाई भी हाजिर थे। आसा तो हूं। कि भविष्य में वह इस प्रचार की पूल नहीं करेंगे। और बातों का बुक्ता उन्होंने किया। श्री अनेल की आज किर फीन करवाया। बहु आने कं

तैयार नहीं ; पत्न भी नहीं भेजा। बा० मोट नागपुर से आये और सेगाव गये। बा० गागोली व उसके कुटम्बके लोगों से बातें।

9-9२-३⊏ श्री मन्वरत्ता अवारी से ना० म्यु० क० के बारे में बहुत देर तक बातचीत होती रही।

हीता रहीं। नदस्ता विद्यालय के उर्दू वर्ष के सबध में बात करने को अनुमन इस्ला वर्षा का बेट्टेमन बाता। थी आईनायकम व श्रीमन्तारायण की उपस्पित में उन्हें पूरी स्थित साक्र नीर से समझाकर कहीं।

जयपुर से देलीफोन आया। मिश्रजी व हीरासांतजी शास्त्री बाच पुरह । एसी ड्रिन सर ।डाएए म्है। रिक्र ठाइ कि भग्ना<del>क उर्दाक कि</del> मिल्ड क्लिस कि सार्वेद्र स्था है है। । क्रमि कि कि कि कि कि कि कि । छिक ड्रिम पा वह कहा। निगपुर से भुनलाजी व मिथा आये, जबलपुर-कांग्रस तथा बना बोत 크는-눈Ь-논

=는-스타-> । कृष्ट में अपन । समनीवी -NF हो। ब्रु प्रायत कि काथ हिस में को छित कि में प्राप्त के काल जिल्लास -। र्हार हिन्ही ५क राष्ट्रप्रापी

। र्क द्राइ रू रिगल्गागी विक्षा किमान क्षेत्रका है हिमान काया, हीरावासकी बास्ति की होम्भी । र्राप्तिकाक सं र्राक्र कं स्थान प्रसंकार सं काक्यापट काम्पीर्ष । ग्रिफ़ कि कार डेबरब ग़ली के रालब के विडिकिनार

में शामपार्द्रमम् बाद्य में र्राप्त के रडमांड के पड़िम । प्रमाश माप्टिट कि मिनि व मापाड से जयपुर व अजभेर के बारे में बाते। F कियामग्रीह कि । किल्किकाक में घणकी कड़ीके । किक (कांकानपूर) केंग्र । रिप्राप्त कि निरू उपूर्व । रिन्दे आत रहक रक्ति व वाद वमा

। क्रमाने ही-ज्ञानको उप bipilgip-yenn wurtituf yapan i bin yane pinn impile । मार उक्का व क्कार लागनाय , उक्का व दाहकर आये। । मिनिमार

। एकार में ड्राइ सिट्ट स्थि मि एक उद्योग ह में देहर में हो होना प्रकार कि लिक की स्थाप करिय से प्रमुख के मार । र्वक द्वेष्टरक रूपक क किर्दितमारू

ı fi fip & uiban ,fbite fipp रामासायण मूद्रहा ने हैटराबाद स्टेंट के बारे में बातभीत। प्रधामना >t-26-x

रदार किवे व वैद्य से बातवीत । गपुम मिनना। सरदार विजे के बारे में विचार-विनिमय। अनर वे à ---

(१) हेदराबाद स्टेड--'लोटम' (सरीजिनी) नायडू का पत्र पदकर जवाब भेजने को कहा।

(२) जयपुर प्रभायदन व यय का तार बताया। अभी मिरपनारी की मस्भावना कम सामुम होती है।

(३) राजकोट वर्गरा के बारे में बापू 'हरिजन' के अगले जक में निखनेवाल है। इस अह में भी स्टेटी के बारे में लिखा है। बापू ने मेरे बारे के खनाम बा मनविदा दिया है।

(Y) ना० म्यू० क० की स्थिति के बारे में उन्होंने कहा कि उपले व पट-बर्धन को स्वानपत देना ही चाहिए। मानव-यूप को खुलामा करना चाहिए

व भूत बबूल करनी चाहिए। (४) नागपुर प्रातीय कामेंस कमेटी के बारे में यहा कि जब बहुना न माने तो छाइ दना ठीक होगा। ज्यादा दिन नक exploit नहीं होन देना

षाहिए। (६) जयपुर जान के बारे थ नहां कि मैं अभी बस्बई जा संदेश ॥ । यहां

में जयपुर, या आराम के लिए वहां जाना हो, जा सबता है । हाक्टरी इसाज कराकर दक्ष सबते हो। (७) वर्धा म स्पूरेस्ट हाउस । (६) मेरा पता नही मिना । (६) द्रियक-

भान भट्ट व भीरा नगाव । (१०) जनवरी ये बारहोसी रहेते।

भाहीर विजा प्रकाश की भीत। महिर में राष्ट्रीय शमायल का पाठ। 1-97-16

गुनाब, नवेदा, राधाहितन, योतीलाल राठी बवैरा मे बादे ।

पौनार यदा । गुनाब, नर्मदा, योपानराब, बावटे साथ मे । बिनोबा में ना॰ भ्यू • व • के बार में विवास-विनिध्य ।

बारामा •, योवालशाय व घटवाई ले वाले ।

पाम को नामपुर म भी सामके, नामकू (नावनव्यावने अस्तक्ष) नगापुर स्पृत

। पृठ्ठ राफ्के डिन्फ कि ाथ क्लाफ इस्कि । मक इंद्र में घाए वरा-मागुर-क्लोब, ६-१२-३८ । ममलोनी-जानकी कह उड़े । बाब हिउक जाब में रहाम कि विकास

क्षि ,रिमक्षीमध ,छमुष्ठ कामाबाद ,मं प्रडमि कि प्राप्त स परिणान । फ़ाप्तमध हं ईाह के महिंद हिाद (क वधी से नागपुर तक कि नर्भदा व अमर्तन्द पूर्गलिया संवातका।

में हैं इंग्रीम कि लेहता, खनलाल भारता, भी बोबले भी परिषद में हो। जब्यादम किया । । कामाम क्राक्षांसिक का । दादा धमाधिकारी समामा । । निर्मा प्रम के कहण है लिए भी बहु। जिल्हें , शास के हैं गल हों

। ानावर प्रिष्ठ के सिंह उक्ववहुर उष्टुवान यास के लासनगर मेहिम मेहिम । इस्हें विकाश स्माध्यापन क्षा हुआ । बाद में मेहिम 1 10

मुद्रत क डोबान को पारी आहे। जापान की पालियानेड का सरम मिष्र मार्थ में में है राजा साहेब, बाला साहेब व उन्हें विद्योंन भण । उक्र क्षि कि कि इन्होरिस्ट्रेड 52-66-a

सुरेश बनजी भी आहे । । प्राप्ताह कि

i b रेल से नागपुर गया, बाला सा॰ देशभूष, गोपासराब काले, तेजराम साथ म । कि कि छिमेर उन्हेट किमी ,उन्हेट सिम्ह कर्यु । फ़िक्रों क्रिक्सिक क्षेत्र कि छिन्न कि कि कि कि कि कि व । १६४५ इंड १४०६ कि इंड्राप्त क्रिय होस

। ार्मा । उन क्र-क्रु में शह । 153 75 विकि छाए के घातर ह का । मेड्स के के ठे ठे छ छ र उद्योग छ उद्याग ⇒È-26-5 नागपुर स्टेशन से व॰ का० के आफ्सि से । वहा स्यु॰ क॰ पार्टी की सभा।

हाउदेवती,मुकन्दवास,आविदशमी बम्बई हो बाथे। युकन्द आवरत स्टोन

वसंति के बारे में सुबह व दोण्हर का समय दिया। सिर भारी हो गया। दोणहर को करीब सवा घटा आराम मिना। आज दामोदर के सम्मान में बजाजवाड़ी के सोगो ने पार्टी, भाजन वर्णरा

आंत्र रामाहर के सम्मात व बबाववाश के लागा ने आर., गेवार चेटा की स्वयूस्य डिंग के ही परेल्चु मान ही गांधों चौक में श्रीमत राजें भी भवानराद थीनिवासराव, उर्फ थी बाता सा॰ पत प्रतिनिधि भीध निवासी की मुंत्र कर की ओर से मानपत्र, स्वास्त व स्माध्यान दा। बंजे रंगा था. मेरा करी करती पत्री।

सो जल्दो करनी पटी। गाधी चौकं मं≂ा। बजे औध के राजा साहेब व अप्पा सा० का प्रभावताली मुन्दर व मनन करने योग्य भाषण हुआ। इनकं प्रनि आदर बढा।

मुन्दर व मनन करने योग्य आवण हुआ। इनके प्रति आदर वडा। ९-१-२-३व शीध के राजा पन्त प्रतिनिधि औ मवानजी पन्त के सूर्य-नमस्कार सुबह राच वृत्र केतवदेवजों के साथ देखें। उनके साथ महिला-आश्रम गया। वहा

स्त्रियों के व्यायाम, बोशांक में उद्योग पर उनका मुन्दर आध्या हुआ। 'पहका भेंक नये, कच्चा देक नये—पहका धावा, कच्चा ध्याया।'—इसकी ध्यावया भी की। सन्दर्भ से मनत का फोन आया, जिससे उसने आनकीदेवी की ट्रीटमेट कल से गुरू करने के बारे में व मेरे बहुत आने के बारे में पूछा। सरवार बस्तथ-

भाई भी दही बैठे थे। मैंने कह दिया कि मैं आता है।

नग पह । दया कि में आता हूं। बायू में मिनकर सर हैदरी के पत्र का जवाद तथा बम्बई जाने का विचार आदि यी वार्ते।

कंगनदेवनी, मुकन्दलान, आविदअली से बातचीत । मुकन्दलान से कहा कि विदायकांच से बात कर सो । ट्रिन्टी प्रभार समिति । ना॰ पा॰ का॰ का नाम । जाजजी व गोशानराव

हिन्दी प्रभार समिति। ना॰ प्रा॰ का॰ का काम। जाजूजी व गोपालरा में बातचीत। मैंने छुटी से सी। मेल में बम्बई रवाना।

बम्बई, १०-१२-३६

रात में गाड़ी में भीड़ थी। दादर गाडी एक घटा लेट पहुंची।

औध के राजा सा∍व जणा सा० भी इसी गाड़ी में थें। अप्पामाहेब व

26-66-62 । रिप्राप्त क्रिका के उमंत्रीड्र मण्डीर क कि छाछ छंडेफिक्टि बाद में देवपन र्पतिर दि लार केरक तार में समक र किईकिमार उक्ष्यद्वेप दूर् । हुए षाम के (किंक्निफक्रिकी) धिराम ०भग ०15

। १इम १मिड्र गर में महम्बद के सम्बद्ध । एक है हिम क्षम के स्वर्शन कि स्व लाला मुबन्दलाल, केबवदेवजी, आविदश्रली आदि हे बातचीत। आंग

निमन इतिक दिव १ ,हुकू फिड़ीकाल में लातानक के है। वह अन्यता । 1प्रक प्रकटक से सक स्लमी ई क्रिक्स वाड ==-26-23 1 इगर तक वहा रहा। आज रेडियम मिकाल विया। भाष्यवती, सम्प्रिण वा" कार है।। है।। वाक में कारान्यक के डीकालिट वाड किवर कि रहार नुरा क्या व गलतो मालूम होने खगी। दया व ऋषि दोनो आते प ।

। मिष्टर अपनाल हे मुकल्ट आयरन की स्थिति समझी। ≥è-2b-22 લાધુ ા कमल आज मेल से बची बचा। उससे बातचीत, बासी प्रोबाम की मुचना । प्रमुख्य कि मात्राह क रहेर क्षेत्र । उसके व अगरा के समाजन , नणन

। प्रकार चुना गया। मार न्यानकान । देशहमस कि प्रकार के धिक तीक्त्री कि लालकान्य । फ़िष्ट माक केछ उई, देह प्रम कि इंदि के रिमित्री किएक कारकवन। समीक्ष-किरीक्सक , पृत्रु विद्वि नाप्रशक्त के शिल वह पुर होत्रमी उस के लिक्डिय में आध्यात के माउनलाई प्राथमित हो। भवरताल (वदयपुरवाले), केषाव व्ह्या वर्तरा आये।

tir । र्रंग छे उठाँम किथ किथ किथ भाग के समलाउम उकांकु उनाम है जिल्ह ड्राप्ट

मय अधेरी-पर्यं के रास्ते गये। बायम आने समय पोडवंडर, ठाणा, रिविली होते हुए घाम को छ वजे के करोब पहुचे। बाते-जाते समय ाना-प्राथम में ठहरे थे। परन्तु स्वामी वहां नहीं थे। बाबा सा० सीमण मंत्रे ।

ाधी स्वरी में गधक के गण्म पानी के झरने हैं । कई लोग जाते हैं, धासक**र** दमही के रोग, सकवा, डायबिटीजवाली को ज्यादा लाभ होता है। सरने गास्यान गदा रहता है। इसकी व्यवस्था करनी है। डा० वोठावाला ने एक मैनेटोरियम बना रखा है। रहने व खुराक के पाच रुपये लेता है। यह स्थान सुःदर व नाफ है, वहीं स्नान-भोजन-आराम किया। 96-97-36

सफियाका फोन आया. हा० रजवजली की मत्युकी देखदायक स्रवर मिली।

डा॰ प्रजयअनी के घर, मुबह करीव ४ घटेव रात में कोई २।। घटे, सब मिलकर ६-७ घटे विताये। जैनावेन व बच्चो से वातचीत। हिम्मत भादि। डा॰ रजवजली के चले जाने से ऐसा लग रहा है कि घर का एक सच्ता प्रेमी, मिन्नता के योग्य मञ्जन पूरप बला गया। रजवजनी ६८ वर्ष के दे।

माणिकवाल वर्मा व उनके साथ कई लोग, उदयपुर (मेवाड) सत्याग्रह के बारे में विचार-विनिमय करने आहे।

रात ने फिर रजवजती के घर गया, भी जैनाबेन व आपको से बातचीत. भी, हिम्मन बधाई। आगे की योजना आदि पर बातें. विचार।

### 94-93-35

इडिन्ट्यल प्तानिंग कमेटी का से बेटेरियट में उदघाटन । वहा जाना पहा । मभापवान व जनाहरलाल के व्याद्यान के बाद वायस । पारी-भण्डार में एक गरम बड़ी मिलाई।

सर इपारीम ने ब्लवाया; भाड़े आदि के बारे में देर तक बातचीत । 94-97-34

माहुरताया, व्यविद्यती व श्री गील (कण्डाबटर) मिलने आये। यही भोजना

dang á spslý poslý p fa his ú inefets ois u tuas भारता है के अस्पताय में शामित होकर होडमेंट बुरू करते का लिगा। Rints is erse ere ti epea te festerene savgr ije । हुरू घार के (सिक्सिक्सिन) धिराए «मृत्र ०१५

लाला मुकारलाल, केशबदेवजी, आविदअली आदि से वातवीत। बांग 28-28-28 1 DIPE

। इग्रह तिक यहा रहा। आज शेहयम निकास जिया। भाष्यती, सन्ति गर् frif filf i for fi entrus d ginfiefe ors feine fie ygrife । है शिक्ष किंड चरिक के एक है। एक सिंह महत्ताम किला के 11स एट्टि I IEP IFIB रि मित्रक के लाहरूक्य । ाधार हु दुल तलक्य राष्ट्रधीती कि स्पार

। मिनकार कि माराक्ष क रंडुर ईसह । ड्राप्ट धास के एसलाइम ,नमन कार क्रिक क्ष ०१ ,कुए किर्किनाक से लाकप्तक के देकिकिट वाड । १४ फेर केरहे में सह र्तनभी से शिक्ष गया। ≥\$-25-£3

1 इसिह कम् कि मार्थित किया , किविधी व व व । उसने विक के कि कार कमन

5x-65-x3

। क्षित्र काम कर रई देव क्षित्र कि देवि क Ifplft fepra birdop i nerline febipeine "Dy fifs einbrin ? अवरामदास दीलतराम के खार में मोहबाती के पर मिलते हुए तथा नीह भवरताल (उदमपुरवाले), केशव रह्या वर्गरा आये। । क्षिप्रक रोक्शे कि रुप्ताहरू अवस्य ।

रक्टर बैया गया । मुक्रस्तनात की पूरी स्थिति बोर्ड के सदस्यों को सम्रताहूं। कमनत्तर हार-

arat-428 (Str ter-tere

समय अधेरी-पदई के रास्ते गये। वापम आने समय घोडवदर, ठाणा, बोरीवली होते हुए श्राम को छ. बजे के करोब पहुंचे। आते-जाते समय ठाणा-आध्रम में ठहरे थे। परन्तु स्वामी वहा नहीं थे। बाबा सा॰ सोमण मिते। बच्चे स्वरी में गधक के गरम पानी के झरने हैं। कई लीम जाते हैं, खासकर

चमडो के रोग, लकवा, डायबिटीजवाली को ज्यादा लाभ होता है। प्ररमे का स्थान गदा रहता है । इसकी व्यवस्था करनी है । डा॰ कोठावाला ने एक मेनेटोरियम बना रखा है। रहने व खुराक के पाच रुपये लेता है। यह स्थान गुन्दर व साफ है, वही स्नान-भोजन-आराम किया। 98-97-34

मिकिया का फोन आया, डा० रजबअली की मृत्यू की दूखदायक खबर मिली।

डा॰ रजनभनी के घर, मुबह करीब ४ घटेव रात में कोई २॥ घटे, मद्र मिलकर ६-७ घटे विताये। जैनावेन व बच्चो मे बातचीत। हिम्मत आदि। डा॰ रजवजली के चले जाने से ऐसा लग रहा है कि घर का एक सच्या प्रेमी, मिल्रला के योग्य सज्जन पूरुप चला गमा। रजयअली ६= वर्ष in it i माणिकलाल बर्मा व उनके लाथ कई लोग, उदयपुर (मेदाड) सध्याप्रह के

बारे में विचार-विनियस करने आये। पत में फिर रजवशती के घर गया, श्री जैनावेन व बालको से बातचीत.

की, हिम्मन बधाई। आगे की योजना आदि पर बातें, विचार। 94-97-35

इडन्ट्रियल प्लानिंग कमेटी का नेकेटेरियट में उदघाटन ! बहा जाना पहा । मुभाषबायु व अवाहरलास के व्याद्यान के बाद वावस । षादी-मण्डार ने एक गरम बडी निलाई।

मर दबारीम ने बुलवाया; भाडे बादि के बारे में देर तक बातचीत । 94-97-34

मार्त्ताचा, भाविदअनी व श्री शीन (कण्डाक्टर) मिनने आये। यही भोजना

<sup>के बुड़े</sup>हि सिरड्रोक्ट । कि छटाडु छक्षिक प्रात्ती के डिक्टिक स्वतित्री प्रतिभिन्न । वि

। कहो ,ानमूच ,नक्षि थास के रांनामद्वर रि-ठड्डक में तार व्ह-४१-४१

ं छन्म के तर्मक के प्रयोध को अस्य में अस्य में प्राप्त मार्ग त्यार प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्र प्राप्त प्राप्त प्राप्

18 किट। মোলার (ক হির কিলাড কি ইমবারার ইমরাগৈতি তাত ইং মান মেটু ট্ কিচ্ছ দলতি অন্যাচনী কন নিষ্ট্রম লটি। মোনচ । ন্ত্রক ট'মটনদান। চলিলাভ স্ফ লকি কট স্ট টি নাডভনী ডিন্টালনামণন্দ

प्रकाम सह, रामकी सम्बन्ध है। जीवनसास भाई, रामकी भाई व केवारेश्वती है पुरूरसास के मारणी व नई करनती के बारे मिनार-१९-१० जन-१९-१९

पूनना—सनीम रचवबती साथ में। उसने परिवय, बातचीत। सामोर का वधी से कोन आया, हेरराबाद के बारे में। ताला मुरुन्दनान, विद्यायकान, आबिदअभी वर्गरा आये। आज मुग्ह व बाम को व रात में भी बहुन देर तक विचार-विनित्तय होकर, आगिर साला मुक्तन्तान ने बो दो योजनाए दो भो, उनमें से एक सबूर को गई; उनहीं प्रमन्तना में व बाद में मिंक अस्वसाल मानीमिटर को बुनवाकर रात में १२ बेटे तक पने नीट हुई।

पनश्यामदामजी विश्वला आये, वही पर भोजन किया। जयपुर प्रजामडल के बारे में देर तक बातचीन, विचार-विनिष्ठम, चिरजीमात मिश्र में भी मातचीत।

मफिया, मरियम, भाग्यवती, दानी, केंद्रावनायजी वर्गरा आये । बानचीत ।

२२-१२-३८ भूमना । रामेश्वर, शोवर्धन, ननीम से वाते । 'सोकसवित' वाले आपे ।

मुक्तरताल, विद्यानवाज, केमवर्षेवजी, आदिदज्ञी, गांमकर अप्रवास आदि से प्रिवार-विनिमय । बान के ठहराव के अनुभार साला मुक्तरताल से से प्रिवार को पोड़ा फूर्क करके सही कर दो, मैंने भी मही कर दो, याने उनका प्रसाल क्ष्मीकरक कर निवा ।

उनका प्रस्ताव स्वीकार कर लिया।

मुकन्द आयरन वस्तृ के बोई की सभा हुई। उसमे उपरोक्त पत्र पडा गमा; पुनास के बाद नीट किया गया। आज दोपहर के दो बांज करोज भोजन। सिर में दर्व व भारीपन। थोड़ी

पाज दोपहर के दी अज करीन भोजन । सिर में दर्द व भारीपन । थीई बोड़ी देर आराम ।

केशबदेवजी, जीवनतालभाई व रामजीभाई से वेर तक विचार-विनिमय, नई कम्पनी गुरू करने के बारे भे तथा मुकन्दनाल के फैसले के बारे में।

नैई कम्पनी गुरू करने के बारे में तथा मुक्टदात के फैसने के बारे में । श्री चिरजीनात मिश्र से जयगुर प्रजायदन के बारे में विचार-विनिमन्न । २३-९२-३=

रामें स्वर अग्रवाल से बातें, उसके काम के दारे में व चि० शास्ता के बारे में।

माणिक्लालकी वर्मा (उदयपुरवाने) मिलने आये । हरतीवनभाई के दोनों धाते उठा देने का निश्वय । पञ्चीस सौ रुपयो की

हर्रजाबनभाइ स दोना धाते उठा देने का निश्वय । पञ्चीस सौ रुपयो व नैतिक जिम्मेवारो उनकी रहेगी ।

नातक जिम्मवारा उनकी रहेगी। मुकन्द आयरन वक्से के बारे में मुकन्दलालजी,विद्याप्रकाश,जीवनलालभाई,

नेमें कि हुई कि । देह कि छार कर उर्द ए सम्झमी से हु। प्राप्तापृत् 1 38 The Sib fe uselfel fier propies prage pe feprate EDO-P 1 1771 प्राविश्वादी केववर्डवाडी वर्षेत्र हे विवाद-विश्वितय करके प्रविद्या है।

मुन्नीवान माईदास (तारवाले) मिलने आये। । इड्ड ।इपएट छक्ट किराह । क्या हुई। भाववा हुआ। भिष्या करवती के नंद महान का उद्घारन । सरदार का प्रमन्त 1 1021

<sup>प्रमुत</sup>िक निम्ब सिम्पक प्राप्त के इन्हमन्त्र, द्वापतिमार, द्वापलाननिक् मुफारवाल-विद्यात्रकास के मामले में आद भी पूरा समय देना पड़े। 58-63-86

नास्तर वर साथ से। <sup>मिर्</sup>गोर्फ के किम्पक सं जाह । किलमी उम्र तथ के जाड़5 से संभिष्ट क जाड़5 स । ब्रिक उक्सिमम मृह वेत का० रजदअली के घर जैनावेन से मिलना। ट्रस्टी में नही का सकता 1 फिक्री मिनारी कैप्तर । व मिल, हो लाग बच्छराज कम्पनी के। मुकल आपरन बन्ते काम व मान साथ हो पेड में वे होते होते । किएक उर्हेश है के होत कि छो। किए

मात्रणाता ; मं द्राह के लाद के व्यापन — सुभाव के बादे के बाद में मारायणपान । लिग्डे पृठ्ठ किम्मी के 1डई नाह—उक्तामी म हुन्ह, प्राचित्र), बन्ह (क्रियान-भवत । क्रम्ता, संबु, पावित्र), वर्ष् । किन्छा के क्षांद उमाग्रकर दीक्षित के बातचीत । コミーテクーメテ (1319

के मेराहर क्रिक्ट क द्विमीमी प्रपूषान , फाअहर के माप्रदि कि। साम हों हो। हो। हो। में हो सहस की बनी; जयपुर व अकास परिस्थिति। बारे में ! मेहमानों से मिलना, बातचीत ! मिश्रजी के दो बार फोन ! दुर्गांगकर येहता की स्त्री की मृत्यु हुई ! अनाउम का युलाखा !

२६-१२-३६

मुबह श॰ मन्तू विवेदी (पूनावाने) से बातचीत । साविद्यों ने अपनी स्थिति व भागी रहन-सहन के बारे में वातचीत भी।

बम्बई साथ जाने का विचार। 'सर्व प्रमे परिषद' तिसक हाले में हुई। पूज्य बाजूबी, किशोरलालभाई,

हुमारचा व कमन के भावण हुए। शक्ष्मीत्राययण महिर हुद्द कमेटी की बैठक हुई। आज देवसा के पुरसीक-राद दुरियन को हुस्टी मुक्टर किया। दो-सीन वर्ष के विचार-विनिमय के बाद यह मार्ग हुआ।

पू॰ बादू को बचने जाम-दिन के रोज तिये पत्नों की नकतें व जसती पत्न पहांच, बादू के नाम का, सरवार के नाम का, जानकीरेबी का, उनक जवाद क रायाकुरण का। बादू कल पत्न नियक्त केवें के निक्का करा महत्त्वार क्रिका का जान-दिन। उनके आज प्रवासका क्रयों कर होता।

मबरमात बैकर का जन्न-दिन । उन्हें आज प्रयासवा वर्ष गुरू हुआ । वेमर, मागरमनजी, मदन वोडारी, मन्नू विवेदी, शाताबाई वर्गरा से वार्ते कर्या २७-१२-३६

वया रक-१४-२६ मुभापबाबू मेल में आब आ वर्ष; देर तक उनने बानचीत, जयपुर स्थि पर विचार-विनिमय । उन्होंने बायू वी गय, टीक बताई ।

बण्डराज जमनाशाल व जबनामान सन्म को मभाए हुई। राजकोट का फीममा होने के ममाकार मुकायवाजू ने बताये। यूसी हुई। ज्ञा पानमी पञ्चिमता। उनकी नक्त उसा ने को। उन्हें जबाब फेज पज-स्वरार को क्यार्ड।

गुभाषशाबु बापू ने श्रिमन र श्राये । ज्वर के नारण आज उनका मह जाने का प्राथम रह किया । प्रो० रहा भी आये ।

नारपूर मेल ने मेनड बलास में बस्बई श्वाला । रेप • मावित्री, कम



# मई दिल्ली, ३०-१२-३८ करीब छ: बजे सुबह दिल्ली पहुचे। बिडला हाउस की मोटर व आदमी

आये मे, बहा गये। धनक्यामदामजी, रामेक्वरदामजी, सर बद्रीदासजी गोयनका आदि से मिलना । पुमना । प्रतिबन्ध लगाने की स्थिति पर विचार । हीरालालजी मास्त्री, हरिभाऊजी बगैरा आये । प्रतिबन्ध व अमपूर प्रजा-महल की स्थिति पर बहुत देर तक विचार-विनिमय होता रहा, रात में ह बजेतक। बारडोली में ता० ४ को बापूसे मिलकर फैमला करने का

निश्चय । प्रेन स्टेटमेट आदि । मास्त्रीची की बातचीत से दृष्ट पहचा । मेरी भी गलती थी। नई दिल्ली, ३१-१२-३८

धूमना-सर बद्रीदाम व रामेश्वरदास विडला साथ में। जयपुर की स्थिति पर विचार-विनिमय।

काकामा • व हरिभाऊजी मिलने आये। धनस्यामदानजी सर ग्लैसी न मिले। पूरी खातरी हो गई कि मेरे जयपूर

प्रवेश-प्रतिबन्ध से सवर्तमेट आफ इंडिया का हाथ है। सर स्लैसी से, मैंने जापानी कपड़े के ध्यापार में पैसे कमाये, आदि बातें पूछी।

हरिजन कालोनी मे पूज्य लक्ष्मी वर्गरा से मिला। हरिभाऊजी के पिता से

मिलना हुआ। सरस्वतीवाई के यहा भोजन। बाद म प्रदर्शनी देखी।

बन्तु, गागरमस्यी, बिर्टरस नाथ में १ द-१२-

हैं में प्रकार में उस के स्थान के स्वाह के ब्राह्म के स्थान के स्वाह में हैं में स्वाह के स्वाह में हैं में स्व सरकार में उस में साथ की 1 बाद में जयपुर की फिड़ोव पर हेर का विवार सिंहे के साथ काम की 1 बाद में जयपुर की फिड़ोव के प्रकार के स्वाह में हैं किसोमों में मार की गाया है में स्वाह के स्वाह के स्वाह में स्वाह

िएती । साह र क्षेत्रकार के उन्नेत्रकार के स्वयुद्ध र बाता। वह - ५९-१९ क्षेत्रकार के उन्हों के स्वयुद्ध के स्वयुद्ध र क्षेत्रकार के उन्हें स्वयुद्ध

Invil vog appring in stater, upp besteu's "uly-nes" in invi-nes" in invi-nes" in invi-nes" in invi-nes" in invi-nes" in invision de service de

368

करीब छ. बजे मुबह दिल्ली पहुचे। बिडला हाउस की मोटर व आदमी

विचार।

मेरी भी सलती भी।

गोयनका आदि मे भिलना। घूमना। प्रतिबन्ध नगाने की स्थिति पर

महल की स्थित पर बहुत देर तक विचार-विनिधय होता रहा, रात में ६ बंदे तक। बारडोमी में ता० ४ को बापू में मिलकर फैमला करने का निषय। प्रेम स्टेटमेट आदि। नास्तीजी की बातचीन से इस पहुणा।

नई हिस्ली, ३१-१२-३य पुनना-मर बद्दीदाम व रामेश्वरदान बिडना नाथ मे। नयपुर भी स्थिति पर विचार-विनिमय । षारामा • व हरियाळवी मिलने आये।

पनस्यामदानजी सर क्लेबी से भिने । पूरी धानशी हो गई वि मेर जयपूर-प्रवेग-प्रतियन्ध से गवनेंगट आफ् इडिया का हाब है। सर स्नैसी संसैने बापानी कपहें के ध्यापाए से पैसे कमाये, अदि बाने पूछी । हरियन बालोनी से पूज्य मध्यी बगैरा से सिला । हरिधाऊजी व पिता से मिलना हुआ। सरस्वतीयाई के यहां भावत । बाद में प्रदेशनी देखीं ।

हीरालालजी माम्बी, हरिभाऊजी वर्गरा आये । प्रतिबन्ध व जयपुर प्रजा-

भावे थे, वहा गर्वे । घनश्यामदासजी, रामेण्वरदामजी, सर बद्रोदामजी

मई दिल्ली, ३०-१२-३८

# ←मक्त कि एडोर्स क्षेत्र प्रो कि मामास्म औ

Notice

(Seal of Jaipur state) To

Seth Jamachal Bajaj Or Wardha (C. P.) Whereas is has been made to appear to the Jalpu Government that your presence and activities within the

Jappur State are likely to lead to a bereach of the pener, it considered necessary in the public interest and for the maintenance of public tranquility to prohibit your easily Within the Jappur State.

You are, therefore, required not to enter Jappur tentions and the state of t

By Order of the Council of State
M. Altaf a. Khan
Secretary, Council of State

Ingist

Jaipur Dated the 16th of December 1938

# 3839

### नई रिल्ली, १-१-३९

सुबह पूमना । मर बढीदाम, रामेन्वरदास विडला साथ मे । रामेश्वरदास विडला मे युक्तन्व आयरन वर्वरा सम्बन्धी व्यापारिक बात-चीत ।

चार भनग्रामदास विद्वला से धानगी बार्ते—मिलो के मतभेद व अ्यवहार के

सम्बन्ध मे । चि॰ रामगोपाल केजडीबाल, शान्ता, सिद्धयोदाल, माघोप्रसाद चौधरी, सुशीता, राजेन्द्रताल, राजेन्द्रसा, नरेन्द्रलाल वर्गरा मिलने आये, बात-

चीत । पुगर्नातिस्वीरची ने नई दिल्ली हे लक्ष्मीनारायण ब बुद्ध भगवान का जो मन्दिर बनवाया या, उसे भली प्रकार देखा। मन प्रसम्न हुआ। सुख मिसा।

मिला। सर मादीसालजी से बहुत देर तक मीकर-ज्ञबपुर के भावी प्रोग्राम पर बातजीत।

बातचीत । पाजकुमारी बमूतकौर, रानी शक्ष्मीबाई, अनामा हेरिसन मे जयपुर की परिस्थित की चर्चा।

## 2-9-34

सर बेडीदानजी, रामेश्वरदास के साथ घूमना। डॉ॰ अग्रवाल (आखवाते) भी सा गये थे।

एमेश्वरदासजी जिडला से णुगर फैनटरी सब एक जगद्द करने पर विचार । कैंक के बारे में मुखे उत्खाह नहीं, मुखे सफलता मिलना कठिन मातूम देता है।

पता है। पूरुय दा कल नहाने गई को जनको मुच्छी आ गई। उन्हें देखने गये।

एन्ग्रेड मूर्ते ई सिताक रुट्येड दिन्येड दिस्सा व सिताक सार्वेस में उन्हें से भूतिक स्क्रान्तिक स्वार्वेस सार्वेस भूतिक स्क्रियाज्ञाचे स्वार्वेस स्वार्वेस स्वार्वेस स्वार्वेस स्वार्वेस स्वार्वेस स्वार्वेस स्वार्वेस स्वार्वेस

प्रभाव के उसके प्रकाश की बाद से असे सकतीस्त मुक्त प्रकाश कापने हुंच हुंच हुंच हुंच हिंच होता है। काप हिंच हो के स्वार्ध हैं किया हैं के स्वार्ध हैं के स्वार्ध हैं के स्वार्ध हैं के स्वार्ध होता है। किया हो मिली हो स्वार्ध होता है। किया के स्वार्ध होता होता है। किया होता है किया है किया है किया है के स्वार्ध होता है के स्वार्ध होता है। किया है के स्वार्ध होता है के स्वार्ध होता है। किया है के स्वार्ध होता है के स्वार्ध होता है। किया है। किय

भीत, क्षिप प्रदाय , ताकागर है कार छगा , प्रतिकाश, अवश्रीय प्रपृष्ट । तीर कि (दंदी प्रवाशत कि तिराश है , तिराश वात्त्रस के खब्बमार प्रपृष्ट । तिराश कारकार के सामग्री है तिराश कारकार के सामग्री के किया कारकार के सामग्री

Ville, B. disturber of the same with , we send to be villed by the same of the

1 192 om 1920 des est e est e

t the fight of the state of the

में जो बातें हुई, एनक्यामची की सर ग्लैसी में हुई मुनाकात, बायमराय को उनके तिसे पत्र व बिस अगाया हेरियन की सर ग्लैसी से हुई मुला-कार तथा बायमराय की हैरियन भी पत्र जियनेवानी है, वगैरा बातों से पूरी तरह वरिचय करवाया। आपम में भी जयपुर के मिलों में देर तक विचार-विजयन । जास की प्रायंत्र के बाद पूर्व बायू में करीज १। पटे जयपुर के मामले के

बार् से भोजन के समय बार्टे हुई। उनको मि॰ वंग में सवाई माघोपुर

बारे से, चयपुर के मिला के तार्य विचार-जिनिसय। बायू ने सारी स्थिति समझी। तियों को चोडा निकल्माड हुआ, परन्तु उमझी जरूरत यो। सरदार में मिनकर उन्हें भी न्यिन स्थलाई व लड़ने के सिलाय सब सुरता उपाय नहीं रहता, यह चोर देकर बारा। बायू में स्वोहनिय सामी-वांद्र दिलाने के लिए भी कहा।

हू - बाहु के शास भूत - नरहार भी साय थे। बाहु ने पहले राजकोट के नारे में इ बाह के अनुदूर के बारे में मेरी रिचलि, उत्साह है जियार नमाही। मैंने उन्हें बाहुदूर्वक प्रतिवार रोहेंन के पार की दसीले व उनमें मूर्त हिला प्रवार मार्नागक मार्ति मिन मनेती, वर्षेत्र करा। बाहु ने भावन के समय किए मोडी देश व बाह में हो। बांबे ने मिली के ताय बातनीत। ममहिंदा बताम।

बारशोसी, १-१-३९

बनाया। पारीमार मिन प्रेस के नाज जयपुर मिजों के साथ थोक (हुब्हा) धाया ब भाषस में जयपुर-शिश्ति पर विचार। मैंने सेपी स्थित बहुत हो साय गोर संज्ञेष्ट बननाई। इन संबों का आग्रह था हि ''सब प्रकार की जोधा ज्ञाबरभी महाई सहनी ही भाषि। हब सब पूरी जरह ने मैंबार है

आपकी आज्ञा का पूरा पानन करेगे. आप हमारे सत्थायह के नेता रहेगे. वर्षा करा।

वर्ध्या वर्षाः बारहोली, ६-१-३९ - वर्ष्ट्र सहाहे के विचार वी याजना चनाती रहो ।

बब से ब राद देश बब नव बायू के पास अवपुर कामजी के शाब स्टेट

बादू व शाब बूबना । धीवन वे समय भी बादू से धारी बारे । बाद में

78 a6 xaviug fie â gip 1 ivai ) sud sviz av um — 555 tug vrapil ia feuf & fuserie fie 100 y ventie fie 1 ivai val yved av 6 pegre , é fie é usofik la suffie séfté (iv ens (usúfisus) se ge , é sus éal vyde y cuy épol , iv fie tus (usúfisus) se que 1 iva iva (grefy sévir af fie àrae y gre vue é jue enerase e fecueris.

पर १६ हो हो हो है है है है कि विस्तृति कि एक कि विकास में अप । R का

समारी के सार कियार जिल्लाम् । १९-१-१ मुन् १९ पुरमा नम्मीसार माताय के बानन्य भाई में बार्षित. १६९ पुरमा नम्मीसार समार्थ के वर्षात के सार्थ के मार्थ

नयपुर प्रशासकत व वहा की रिवृति के बादे में, मदनमाल जामान व धी-

निवास वगढका, भातचन्द्र घर्या वर्षेता से बातचीत । पीरामलजी वगढका मिलने आये । वयपुर-निवामियो की आब चाहिर सभा भूताभाई देसाई के सभापतिस्व मे टीक हुई । भूताभाई, हरिभाऊनी, हरिक्चन्द्रजी, सास्त्रीजी, मदनसाम

जातान, क्षोनिवास वगडका, भासचन्द्र शर्मा वर्गरा के मुन्दर भाषण हुए, सो सुने । मुबन्द सस के दारे ये जीवनतालभाई से खाखिर में फैसला हुआ । जुहु, १०-१-१९ हुरिसाऊसी, हुरिश्यन्द्रजी, सास्त्रीजी साय में सावरमलजी विमाणी सीकर में आदे । उन्होंने बहु को स्थिति सुनाई ।

भीटिन हुई।
पुनादवाई को डा॰ पुरन्दरे को डिखाया । उन्होंने साफ कहा कि गर्भ थिलकुल महो है।
नवाद रुध्यार जग बहादुर की आख का आपरेक्षन करवाया। उनसे मिले
का फिर मिनना है। हैटराबाद स्टेट की थोबी बातें।
नवाहरावानओं ने नीजू डालकर बाद पिलाई। वातें। मेहरथली वर्षण मिले।
मोना आबाद अफनी स्थिति कहने लगे। संघायित व वनने का कारण

हुटीनिंग की यहा अवाहरलोल की उपस्थिति में कमला सैमोरियल की

भोताना आबाद अपनी स्थिति कहुने समे । संघापति न बनने का कारण मेने तो उन्हें बनने को कहा; अपनी स्थिति भी मही । भैनावेन रजनअनी से बारें । भूत १९-१-१९ बानकर आई व मधीनान नानावटों के साथ पूमना । जयपुर-रिवित प्रविचार-विनित्ते ने नीटिया से जीवन कम्पनी तथा बच्छराब कम्पनी नगेरा सम्बद्धियों से बीवन कम्पनी तथा बच्छराब कम्पनी नगेरा सम्बद्धियों से बीवन कम्पनी तथा बच्छराब कम्पनी नगेरा सम्बद्धियों से आवि । साव सम्बद्धियों से अविवास वयहका, केस्त्रदेवजी, हरिमाउक्त हरिक्त कम्पनी अविवास वयहका, केस्त्रदेवजी, हरिमाउक्त हरिक्त कम्पनी स्वास वयहका, केस्त्रदेवजी, हरिमाउक्त

विचार-विनिधयः।

स्यायः स्टाबार्यमः बहादुरः के दावा अस्वतायः में किया। हेरवारः की स्थिति पर सातचीत । पण्डातायः करमती की समाहुई । जीवन क्ष्मती (जोवनसात क्ष्म्मी) ॥

य (क्षित्रक मामक्ष्य) (भूतमा हुई । जीवन कम्पनी (जोवनतात कम्पी) ॥ प्रीप्रस्थान स्वीकार हुआ । जन्मी भूति (४३ वस्वर में वीरामवाजी बयाइका का देतीकोन भाषा । मान

सम सताई । जिस्तोसान मिश को १७० नस्बर पर फोन किया । बातचीत हुई । १६-१-१९ के क्या के क्या का क्या का स्थापन है कि

सन्तर है दृष्टक से कियांथ (किडनका श्रीकृतांत्र) अस्तर्क से उठाठ । सर्विनाम सं विकास है कियांत्रीकु (कारहर मिंदिर) से सिंहराम से सम्बन्ध कियांत्र) साप है। । किस कियांत्र से रिस्टेक क्योंक। इंक्स से कियांत्रियांत्र से सिर्हिराम

नात्त्री में स्टब्साय वार्ष है साथ । वर्षिय कोशन में हे देश में मार्थिय प्रापंत्री के बाद बातू ने कोशनी साधी स्वता। प्राप्ता कर बाद के बाद कार्या के साथ कार्या की साथ के बाद कार्या के बाद कर कार्या कर कार्या

मारहोती, १३-१-१९ वेवरासमाह से बहुत देरतक बातचीत, विचार।

। 5015 स्विम्हें स्वापनी कारियों से रीम से सीमारी कारियों से राम रेप्टिंग (पन्नी किन्देशन कि किन्देशन से सत्यीपर रास से किन्द्राम । से रीम रेप्टेरिंग कि करनेस सीमारी कारिया से सामरीपण कि योग्या किस्त

रह रहें में रोड के एनोड़ को मानी कहा है कारे रे माने रे स्वार स्वार के स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्वार स्व रिक्तार स्वार स्वार

मिल करी हैं। से होते कार्यों होता। सेट उन में स्वास का सार आया। कुनर हरदयान जिल्हें के बारे में प्रेमिक सेट उन सेट करनी की। एक पदा बहा हमा। महें ने क्यूड़ के बारे में प्रस्तान की किया। हरिका के मेंप हैं हिरभाजनी साथ पूमते हुए बाते। बाद में प० जवाहरसास से जयपुर स्पिति पर बातचीत, विचार-विनिषय। बापू व सरदार से, जयपुर ने बारे मे बातचीत।

जयपुर में पूर्णचन्द्र आये । उन्होंने बहा की स्थिति कही । उन्हें पन्न वगैरा दिये । प्रकृते के उत्तर दिये ।

हैदराबाद स्टेटयालो को बापू से मिला दिया व उनकी बातकीत भी करा ही।

जयपुर के बारे में तार, पत्न, फोन वर्गरा किये।

राजकीट के बारे में श्री डेबर, नानाभाई, जयतीलान, जोवनपुता से बापू मे व मरदार से यो बातचीत हुई व मुनी, उसमें भी योडा भाग लिया। बापू से योडी सातें ! देर बहुत हो गई थी।

प्र-५-६ मुहसू क्यापू में क्यपुर व मेरी मन न्यित पर चोडी देर बाते। बाद में मरदार में भी भी विरुद्ध कर बाद में मरदार में भी धी वैरिस्टर चुडवण नवनारी ने मोटर से आ गये। जनमें बानचीत ! नीकर रावदाजा चुकर हरद्यालिंग्ह व जयपुर से कर बीचम मेंट बीन में जो बातचीत हुई नह तथ समझी। उन्होंने मेरे नाम एक पत्र निवस्त दिया, बहु मैन बातू को दे दिया। हर्गण्यन्त्री बम्यई से आदे,

बनपुर गये।

पर आगा यो में जयपुर के मामले में देर तक बान भीन। बातभीन उन्होंने रबब गुरू भी। मैने उन्हें मर बीचम से भूडमर की हुई मातभीन ना वज्ञ पहारा। 'हुरिकन' ना अब भी दिया। उन्होंन कहा कि उन्होंने जमपुरपराया में बात नी थी, किर और करेंग। मुझे बन्बई में मिलने को नहां।

रहा। प्रश्नापुत्ते भोडी बालचीत । उन्हें चुडगर ना पत टीक मालूम हुआ। भीकर रावराजा ना नेय नमजोर है। अपनी नटाई से उसे नहीं पिनाने

णा निश्चय।

बहु, १६-१-१९ एहु पहुंच । पुगते ममन जानहीं में बारडोनी में बायू से व अन्य नियों में

। क्रांछ प्राष्ट्रिक्तिक स्माप्त के व्याकृत का मार्था क्रांक कर न J 1 Bis JP मिन क्षे महरू किन्म । डि्न में ड्विंग हरू , है हु कि मिन्छ। फि

नगुर र बार म केशवदेवजी, महतताल जालात, श्रीतिवासनी वराश । 1 एक उपनी 16 मामला दिव है समग्र 1

उत्पन्त हुआ, मैंने उन्हें दिसासा दिलाया। मा-फिरमर्स होए केन्छ उनकई छोड़ किन्छ। छिन्छाङ यह उध कुमताबहत्त के घणने पर, अयपुर के बारे में, पीरामसजी बगह का में कि । प्रमान , क्षा कार छ

मिनिम । प्रमुर के जयपुर की रियति पर बिचार-विभियय, सहायता। मीनानी । किंदि मिनार में जाह के लागे निहेश्ह में जान १ वडोडासजी मीर जेपनुर के जयदुर को स्थित पर ठीक विवार-विभिन्छ।

किष्ठिमार्क में जाब। तिभिन्ना में अन्वयस के उष्टुयर से दिलानान है।भाषिम 24-L-62 । हिम्हाइ हे म्हाम्ह व आधार

। जिक्न किक्निक्ट्रिक छ.हु होारू राष्ट्र हिल करिल्स १९ वि । प्रति न्हर मधुरादास, देवदास, महादेवभाई मिले व कल रात की वाती में मिलान. मदनलाल दगेरा हे भी।

। जिन्छा उनस्ती में उद्यक्ति हि सिमी उत्यद्वास के उपुमण । फिलमी उम के छाड़ाउद्गम उसी छिन्छ

। जिमामक हिरावान में —जयपुर के दारे में सभा। राजा कोवित्रवानकी निता

। किस मि किर । किस मि

मुबद निक केमन गाधी की कीन किया। बाद में महादेवभाई, देवरी λè-b-±L

। कामह डिम् बिह्न । क्ष्मि वहा बुनावा । मिल किक्क । कुन कि कि कि देह जात है का किका मही । के शिक्ता कित्र के किया उप क्षित्र में निवास के किया कि किया मायक स आये। बातनीत, केमद को पत्त लिया। एक प्रकार से ह.ध का अन्तहरा।



उसा हे स्टूब का पड व उसके जबाद से उससे पी व हिया, पूर स्ताया १ स्पायुर सासीय कार्य का विषार-विशियत ( बाकासाः) कियोत्सार प्रायुर सासीय कार्य मा विषार में प्रायत्ति कार्याय है

\$5 Privis | de un vassi, l'acte vinersu | irius / yeure Palla ropung | l'ans fassé / yeure if fruvell aus yeure their luss nuls yeure & sanguas und , if fie a vis yeure in repare | if sath ye vines remain vineral yeure the respectively of the pale is the sure sension and remainyeure printed of the pale in th

१६-१-५५ उन्हानक भित्र भीर केर्ड राष्ट्र राष्ट्र के साथका के भीर होता है स्थाप राष्ट्र भूक के साथका के स्थापका के साथका के स्थापका होता

विवाद-विभिन्नतं चनाद-सार्व को स्ववस्ता।

१ बजे कार्यकर्ता जयपुर के सम्बन्ध में मिलने आये। सिक्बों के गुरुद्वारा ये जयपुर के बारे में स्वागत-भाषण।

रात में हर्नुमानप्रसादकी पोहार के यहा जमपुर-सत्याषद् में भाग लेने के दारे में विचार-विनिमय । ज्यादा सोग नही जा सके--विवाहों के कारण।

भी संश्मणप्रसादजी गोहार व जिमलादेवीजी से वातचीत । अयपुर-संत्या-ग्रह के लिए संश्मणप्रमादजी की तैयारी गाल्म हुई ।

ग्रह के लिए संश्मणत्रमादओं की संयारी मालूम हुः ३३-१-३१

जयपुर-सत्याप्रह के बारे में विचार-विनिमय । कुछ जयपुर-वामी श्रीमन्ती के यहा महायता के लिए गये । उन्हें तसज्ञाया । रुगये ती ये लोग देंगे, परस्तु इनका पूरा उत्साह न देख योडा खराब लगा ।

इनका पूर्व उत्साह न दश यात्रा खराव लगा। रामकुमारकी भुवालवा के घर भीजन। वसन्तलान मुरारका की लडकी

व उमेकी माता में व रामकुमारणी के भतीजे से बातें। वि• पार्वती, श्वाममुख्य के घर बातें। श्वामसुख्य को सत्याग्रह में भेजनें

के बारे में । भी देवीप्रसाद कालांगिया, रामकियन कालांगिया, दुर्गाप्रसाद खेतान, लक्ष्मण-प्रमादनी पोहार, उमिलादेवी पोहार वर्गदा से जयपुर-सत्याग्रह के मथध

प्रभावना पाहार, उपलावना पाहार नगरा संजयपुर-सरयायहरू सबस्य में टीक विचार—बाते। महेरवरी भवन में मुभापवाबू के सभापतित्व में जयपुर के बारे में टीक उत्पाहदायक सभा हुई।

₹४-9-३€

जनपुर मगठन के सम्बन्ध में विचार-विनिधय।

सिद्धरान दहुश से जयपुर-सत्याह्म की भर्गा। उसने भोडे समय याद सँगारी को कहा। विक्रमों के यहां भीनन, जयपुर की लड़ाई के बारे में वार्ते। संगों ने प्रेम

व उत्साहपूर्वक सुना।

प्रभृदयानत्री, सीनारामजी, भागीरच त्री, रामकुमार भूवालका, लक्ष्मी-निवास में जयपुर के बारे में विचार-विनिमय।

नरदार वल्लभभाई कातार आयाः। मुखायबाबूब पट्टाभि के चुनाव के

। किनका में द्राव के उपूष्टम में किसामरीव्र १६-१-१६ वास े मिन के हरू में उसकाराउ---ाकांकर सिक्ष के छिन रहुएसा । कांक में माम स्वीमात्र। तस्त्री हेम, विद्वा । दुः वा हिम विस्तर । साम पहुचेगी, साथ मे उन्हें भी। कई प्रकार से समझाया। ि कि महेकि। में 515 के वित्र ईछ म , फिकी क्तप्र किएक कि निव <sup>27 है</sup>। किराइप्र कि रंज्य कि रुडण्डा कि डमेंडर्ड्ड के प्राप्टस । के 516

म्पार मार है हिमामितिक इ । मार्गिक शिव के नवर्ड । किहुए सिन । रत्री छोन किराम्बिरहो । हासल्यमा वर्षण । प्रयास राह प्रकार मर रहामोतिह । तन्त्री (का कहुर निर्ड) मात्रकर्म में प्रमान । ग्राप्तम मीक्री कि वाजनादणात के दिवति समार्थ।

। भारत अवाहत्रमात्रम में माहिता आवाम के बाम के बाहे म बाबान। । राज कर विवास प्रांत , पाड नडवाद से में पावत है । FFF-GFF FF भाजुनी, फिला रसासभाई हा जिसका, काउँ। पुरह आयंता। बाधी भी 36-6-32 । हिंग आथम के बार्ट में पक भेगा, जिनार रहा। । फ़िमम लीक्डी कि डिड । फ़बी नित उर्युक्त मम । घटबाई, अन्युलकर, गोपालराव थी थे। भी-प्राप्तको को प्रदे के दीक के डिसंक प्रक्तियार प्रमुखान के क्वांत्र उन्हमानह । गणकरक रेड्रेष्ट कि व्यक्ति कि प्रदू

a becirealir win wire 1 bin bit bied b raint fe rirg # praidtit gebt, intere ite 113.9 र ता की समाह कि अधिनास ब्रह्मा के साथ आप अप है। । क्षिकाम मेमाम

विश्वित । हो बदना समय करी । मनगुपा क स्वभाव मादि क बाह स प्रसन क अन्य प्रस्था है में विश

शुक्तादेश का मुख्यात तीयचार वज्ञ-कवने इत्राहाः

बाबा साहेब, घटबाई, अम्बुलकर से नागपुर प्रा० का० के बारे में विचार-विनियय । स्वतन्त्रता-दिन यनाया गया । जयपुर-विदायनी का सभारम्भ उत्साहजनक व भावपूर्ण हुआ। मन्दिर में उत्सव। गुभ मुहुर्त में रात में एक्सप्रेम में विदा। मन में उत्साह। अकोला में प्रयोक्तम झुधन्वाला व मीता मिले। . बारडोसी, २७-१-३९ जलगाव में रिपभदान के घर आराम। जलगाद मे मार्बजनिक सभा हुई, जयपुर की परिस्थिति पर भाषण । अमलनेर-स्टेशन पर मधा। भाई प्रताप मेठ वगैरा आये। जयपूर-स्थिति

चिरजीनाल,गगादिसन को दिया। महिना आश्रम का दस्तावेज आज रजिस्टर नहीं हुआ। मा० शिक्षामण्डल की इमारत का सेल डीड रजिस्टर हुआ । मयुरादासजी मोहता, पुखराज वर्गरा से वैक के वारे मे बातें ।

पर भाषण । विदार्ध । रेल से भविष्य के काम के बारे से विचार-विनिधय। गालिपामजी वर्तरा आये । भान्द्रश्वाद से-हीराजालशी भास्ती, चिरबीलासबी मिश्र मामिल हए। उनमें वहा की स्थिति समली, मैने अपने विचार कहे। बारडोली स्टेशन पर सरदार आये। बापूको व सरदार की सुभाप व भौलाना की बातचीत का माराज कहा। बापू ने मसविदा तैयार करके सुबह देने की कहा।

बस्बई में १० वर्ज के बाद धामोदर का फोन आया। जयपुर सरकार व वहा के मुक्तलभानों में मस्जिद के दरबाजे के बारे में शहाई हुई। सात जने गोली में मारे गये। कई घायल हुए, इत्यादि। यही खबर श्री मुणी ने भी कही। विचार रहा। बारडोली, २८-१-३९ सीकर के बारे के कामजात देखे । मरदार से जयपुर-स्थिति पर बातें ।

बापू को रात में टेलीफोन हारा प्राप्त जयपुर में मुमलमानो व जयपुर-मरकार के बीच लड़ाई होने व उसमें मात आदमी मोली लगते से मारे जाने व कई के पावल होते के समाजार कहे।

उद्दे तहे । सम्बद्धे तहेस ३ अच्ची हास्त कहीं, दवा ब हेज हेसा। जहारतमाह स डावक के बाद स डावचीदा।

1 पहुर । इस न मानीएडडी किहीत हो । र पास्त उस तक्ष्य । महर किहे । किशं एडी रई दिकि। क्रमनीनी-राम्नी में महनताल कोठारी, सब्बतायाच सराफ आदि में बयपुर-मध्यापुर कार रास्ते में —मदनवाल जानात, राधाकृष्ण बचाज, दामोदर, आधिरंभंगे । किमी क्षाक वि रतलाम, कोटा, बयाता, नवाई माधोपुर, मधुरा, भरतपुर बर्तरा मं वनन 34-L-04 । होमाभक्ष किल्हे ,का भेर के कि । कि दिस कार कहुर । सम । इहिर की कि से कर । है । है । । र्जिड कि । एकी हागाइन १५६ इ ग्रह्म कि होड छ क प्रमण है सावमात्रायक रास । क्रांच कार्यात में कलावनी कान्नाम । मिरिक क्षेत्रकी, तक रिडे इडक में इन्डिक विस्त किएन उनामाछ तक निरम मान म जिप्तर छत्रामर कि में धनक्रम में उत्तरक । र्वाक्ष वर्ति समी हेक रिव । गिमित्राम में द्राक्ष के प्रामृत्र-क्षित्रही। ब्राह्म । क्षित्र के वार्ष । वासा म्हिल इंकिए। प्राइड क्ष्मक समय हम्पू के डिझानाम लालिएम

। र्रामनाइ उर्ड दिक्षि एं एउनैड क्षिताब किलासफडि, ब्रेस्टाम्टीह

भी स्ववस्था । जि॰ गायकियान आ गया ।

39-9-38

पनस्मामदान, राजनवरदाम जिवकता से बार्त । वायसराय के सेकेटरी से जो बान हुई, वे उन्होंने बही । कोई लागा नहीं दिखाई दी, तो भी उनका आउड़ था कि अयर मुत्ते छोड़ हैं तो, कुछ दिन वाहर रहना बहुत जरुरी है। यर सारीवाल ने बात, प्रियेस प्रोटेक्शन एकट लावि के बारे में । नार्भानारायपत्री यादोदिया व सरस्वतीदेशी से बाते, जन्होंने स्पर्धा की यहरे केना कोशार किया।

प्रशानपटन के बार्यवर्णाओं ने देर तक विचार-विभिन्न । दैन-दिन्तिपिध्यों को मृतावात दी। ठीक प्रकोत्तर हुए।

हुगलाओ र धर रवासन । ज्ञातीर सभा-रुठोक हुई सामयन आदि । मेरा भाषण भी मुन्दर, प्रभाष-रुपनी व मुते सन्तोय हा ऐसा हुआ । विरुत्ती में मिलना ।

जधपुर, ४-२-३९

कर्त पान क्या। जानकी क क्यन से बाते। शिवेता ज्यार के लिए स्टेशन पर विवाद। कद्दी सेख व कार्यवर्ती सीप स्टेशन पर फिलन के बिदा देने आये। शुभ सुहले, उत्साही बातावरण। स्टान देन-रिपोर्टर साथ थे।

ेरेर्गदेव', रायरण एक कीक आदि के अतिनिधियों से रेख में बावधीत । याव ताओ रहेमजो दर तोम आने नहीं, बोदा बोमजा भी पढ़ा। बादीहुई व दुव रोत तहडड बवाजा चाहते से तर नहीं मधा मके। जयपुर स्टेट र रहेमा पर प्रवाद बाव्य बोहता था।

बरादको क भाव, क्यूरबन्दजी, विरवीसास अग्रवास, सिथ्य वर्गरा आये, बरादको क भाव, क्यूरबन्दजी, विरवीसास अग्रवास, सिथ्य वर्गरा आये,

रण्डा के पृत्र की हु की, बहुत हार बसेश पहलाये गये। रहेशन पर ही काना वात्रा

कावता वरा। १९ वंदम बन्दूर को कवियाबाका साम सताता चारते है, आदि।

्रा व को शी को व पास ही स्टेट की कुटर मोदर व पिक पर नाथ ही पर व र भिक्केनदी रनवे सुनिर्देह, विस्टर वेश के पिरमनार किया। किक के कि को के साथ स्वासा मिरमू गूपर । 130 मिड़ा केंग्रक निव्यक्ति कछ देव दृष्ट में हार इत्या देव । केंग्र प्रकृषक समाव हमी के प्रमुक्त । तिमित्तार केत उर्ड से ब्रीस्ड रूप्टर हेमीसार हु ति आर किए नेते पत्र का कामने इस्टरंड उस्टरंड का का मानिकान । किक जुए डिजर काछन अमी कि स्प्रक पछि वह की रहे के इंदि के सिमस सीक्ष्मी होए। सिक्सिक 55 है (लाब्रपूषक) लाबषक कालकित्रणी, तिश्वाप किल्लान्त्रपूर १६-१-६ विकास । हिक कि कि कि भी वह । । । हि कि रताम है। एक किया है। किया है। किया है। किया है। किया है। माराए ,रेइट गड़म के (किरिडिक्ष) मम दिव मिशक- ।रागा मि । जिमिताक किम्छ । किए जि । शित । प्रकेष्ठ किकामरी है किक्व करी है, कि आप किलाला रहि थि। । प्रम होन अपूर समाध गर्मा वायस समय हो। अन आपको यही ठहरना पड़ना। तब दो यही मालूम हुआ और डो० आई० जी० ने भी साम नहा कि मापन के माप्रमार के उर्नामार नाय साप के मार्थ र रहमा इपणी कि मान्य हाम्ब है निम कि निह डीस हिरक उकालमी हम ड्रेस इम्पहर हे ,धार के फिड़मोरुक क विश्व के आप , के पहुम कि म भारत है। कल राव-भर है, भानी जयपुर स्टेम में म महाम मंत्राह। है हुर एक कि छिक धे की राजक दिहर रात्र कि राह्म रे में उद्देश उस्ते में डाह र्रीक क्विय छाड़-डूम । क्विस देश किस याडा आराम केना जरूरी है। इसिलए मोह डाक-बनते में ठह ह इति कि उम्हरपू की छिक छै ०कि ०ड्डाइ० ०डि ,इन्छन।छ।इ उड़िक्द छत्ति हो हो हो है ।
 उड़िक्द है ।
 उड़िक है ।
 < सार्थि सर्वेदा' सांतदा' र-र-इंट । काल प्रती के 17कुम उन्हों के द्विरु 1 समार उन्हरियाम ड्रारुस

For to bin उन्हें छित्र मुख्ये के उनकि कि छाउ छन से जी डि उन

करूगा। और भी जगह सूचना की ।

घनश्यामदास व महादेवभाई ने कहा कि 'अभी और बोडे रोज नहीं जाना चाहिए। जयपुर कौसिल को पन्न देना चाहिए,' इत्यादि। पर मुझे पसन्व नहीं आया। बापू का तार आ गया कि तुम्हे जाना चाहिए। उससे मुझे सन्तोप हुआ। बापु को लगा होगा कि मैने देर बयो की । परन्तु सारा हाल उन्हें मालूम होने से मन्तीय मिलेगा। आगरा मे जाहिर सभा हुई। ठीक धी।

आगरा, ४-२-३९ प्रयोगनारायणजी वकील के घर धर्मनारायणजी (मैनपुरीवाले) के साथ भोजन । सुगोल (राजा) लडका होनहार मालूम हुआ ।

महादेवभाई का पत्र लेकर आदमी आया । पढकर चोट लगी । जबाहरलालजी नेहरू, गोविन्दवरूलभ पत, काटजू, चनश्यामदास व

महादेवभाई तथा वर्धाको दो बार फोन किया। आखिर बापू की, मेरा मन हो उस मुताबिक करने की, इजाजत आ गई

जाट नेताओं से लढाई के प्रोधाम की योजना व चर्चा। विद्यार्थियों से व

कार्यंकर्ताओं से बातें। भागंवजी के यहा भोज दिया गया। आगरा के खास-खास आदमी आये थे

बाज मुबह आगरा के दो सी० आई० डी० को बहे जौहरी ने पकडा, ठीव पुलिस अधिकारी माणी मागने आये। फोन से ठीक कार्य हुआ। ऑफिस

का मकान व छावनी का स्थान देखा । पत में ६।। बजे की गाडी से रिजर्व सेकड में सीकर के लिए रवाना । बादी

📆 में डिस्सा कटने की खबा हुई, पर नहीं कटा। इसी प्रकार रात में अब पुर पहुच गये । साथ में हरिभाऊबी, दामोदर, मदम, रामपूरण, चन्द्रभाव

भौहरी, विट्ठल तथा वकील कपूर वादि थे। जयपुर, ५-२-३९

जयपुर से हीरालालकी भारती, बपूरचन्दकी, हरिश्यनद्वजी बादि पुनेर तक साथ में आये। जयपूर में भि० यम व अन्य अधिवारी स्टेशन के बाह

जीम फाउर रे अकि बड़ेगर कि । कार एक क्ये कि ॥१ प्रक्रिक कृष्ट हत्याद्रा, ६-२-३९ । एक रिंह इंड-रसी क उनका । ई लिम • ४-४४ विक में होव कि का में 'श्वान्त्र भी है। ये मिलि के उम्र द किसी पल्पमु कुछ, रहे प्रथम थिए पड़क किमाथ म कि कार क्ष हिन रहाइ क्र रष्ट्रमक किएाछ की ाड़क र्सड़क्ट । देहु काछ क्षमर । फाछ कि भी उप अहं उपूर्ण । फिकी जुड़ किला के कि कि कि कि कि कि कि रहे हिए ६ ०कि ब्राप्ट वर्ड रम । क्षाउट उत्पापन मान ६ किहतम । है कि फिल नाम कि है इंडिक फिलड़ क्या ,की फिकी इष्टार कि र किमी ED I mbin हि हि किन्क कि डिल काल स्वयन्त समाक । कियार हिल होति कि लिए रहास के उपुरस्य किमार जान छह की रहक ले छिटी। क्यी ए The a fibert ofte ogite ofte fire figer yo the 1 \$ fant bite में क्यों समू कंक्ष्र हक पाछ । है ालार उन्नित्त कि समू की एक प्रिंश प्राप्त मिछ पर दिह में । कि कि जिल को कार्य । वार्षाण प्रमुख्य समाय व्यवदा है। प्रकाम पार की ाहक सिंह ग्रीर फार कि की है। इस कि हो में कि हो में विकास लिकि । है। हिनात प्राप्तिकि काम के हिन्तीमी ए छन्ति इन्छरायन्ति में किएन रिक प्राप्तप्रमी किए है प्रमुख्य । कि प्राप्त इकि में समी । क्रमान्त्र कित में क्रिक्त । क्रम । राज्य । राज्य । भारत । वहाँ वहाँ हिल्ला रीवास कि साहा में होता । स्टब्स क्षि कि किए में उसाम में उन्हें ये कि इंग उन में उन्हें उन्हें

he eil roids 6 pur ogi ü sin 1 totig teens 6 tyr deur ii yar Nelin A su 1 6 etu (ge derec peelte su de Ges derec Siv Ce fe 1 vic eil sed sigus 6 tyru devins deus eil ge teen verg fig. 1 g nus delig nieson ars 15 sus 1 suve mai gi neen tosi gig. 1 g pe fintent syne di syne fiv ferrie ron eil ron fiver is gerijk ge rojer per eil gege pre tred roeg 6 ferrie eil gegen is gegen in de 1 tor up se gegen ferrie eil gegen gegen is gegen in de i tor i roeg gegen in dere eil gegen in de gegen is gegen in de i tor i roeg gegen in dere eil gegen in de gegen in de i tor i roeg gegen in de gegen in de gegen in de gegen in de i tor i roeg gegen in de g 

# माड़ौती (जयपुर), ७-२-३९

#### बागरा, ६-२-३९

सरदार वल्लभभाई से छ. मिनट तक फोन पर बात चीन। जयपुर वीस्थिति बतलाई, बाद में श्री सुशी से श्री फोन पर देर तक बातचीत हुई। दिल्ली में

कि किहुए कि दृष्ट 015 रकांत्र भागा । धमनी धी-रामधी से छिमी हुछा 24-5-2 (121)16 । लंग में प्रक्ष (प्रधारक) किरियुरि उपनिया मिग्रेक ,फिलामत्रीह में धनकरा के त्रमुक्त । के हु समा त्रहीर में प्राथम । रह मध्या <sup>ह प्रक्रिक</sup> हो है 55 मिड़ । लिंक में किट्र फड़रीड़ ए किट फर एक । कींग in bie felbabre inef arte pring for sie fe ferifi मुक्त कि छेड़िक माध्यक । देवध्य अधारत कि में शेष के भीति कि Rebettep de fin yigin it poplice etr i fieler teater iten frite it sie fie gene ger ife iein sie if feiter! Berg fige ginn fa isy pia to tann fi, f. baie tain t-Striger & selfte figer i fine pe elle fi tres el etr eutre. P amme ighiene beim br ifte fimpel febrefit

। विनिमय होता रहा। दायोदर दिल्ली वया। शिक्ष कर प्रदेश किया पर किया किया विकास किया । प्राप्त

। हिंद क्षम व साल्का के नाम पदा भें हैं। था उमिला (महिलाधन यथि वाली) वशि गई। उसके हाय बापूर्या, । एपू । इपि , रेडे काकाकम के मधीद्यात कारु: डी कि माप

। फान्नकुक र्र ष्ट्राव पछ्छे, किर्मन गर किन यशी से फीन पर बाबू का सहया आया। जानकी देवी स्वास्प्य के कारण प्रभी

म प्रमाहर का हिल्ली में कीन आया व आहमी पूर्व लेकर आया। जयपुर म । प्रमतिही-राष्ट्रहो र्छ किसी जीएउड्र रिट्डॉक रधक्रम 36-5-0b

हरवानसिंह, देशराज वर्गरा मितने आये । जोरदार समा हुई। हालत सुनकर सुख मिला। हिंच भिरम दिन । एडी इंकि ड्रिडमन्ड आप तक मार्काप रेम । एगाथ निक

कै माप्रि राष्ट्र हुक कि द्वि एकि मार्क किसिकी उगक से राजरियाथ । कि अप होति कि रिक्त कि कि प्रकृषि कि उत्तर किसी है कियूका एक है लिएको। क्षिप्रफ लोक्नी किता । व्याप्त के उन्तीर इस्रोनारुकु च किलाउट्ट अनुमार बिना नर्त भाष से, जन्यबा हम सब सेने। रोगत ना प्रोथाम बस्सने के कारण सिर बोड़ा भारी मालूम देने लगा। बापू के नोट में यस के बारे में जो मनत खबर छवी, उस सबस में उनकी तार-पक्ष भेंब। हरिभाजनी व राधानिमन में देर तक बातबीत। स्टेटमेट बगैरा तैयार

११-२-३९ दामादर देहनी में आया। वहां की हालत व भूलाभाई से हुई यातचीत

किये।

म्हो। श्रोमुस्तनी व पालीवामको में देर तक बातजीत। चन्द्रभाग जीहरी, इनाहाबाद व लबनक होकर आये। वहा की स्थिति सुनी। जबाहरलाल सापन पड़ा, बाहे पूरी स्थिति वी जानकारी नही दी गई। योडा बुरा गता।

वन्दर्भ हमुप्रान्ध्रसादजी पोहार (कलकत्तावाले) व रामेश्वरदामजी विदना दा रोत आया। गम्दनोहर लोहिया व चन्द्रभान जोहरी से बातें। राधाकृष्ण व हरिभाज-बो दो ओ मूबना देनी थी, वह दी।

मुनाबबाई बर्सीक माम को हरगोबिन्ट के माप आर्ड व से लोग जल्दी ही साटर से डेडराबजी व सदन कीठारी के साथ भरतपुर के राश्ने जयपुर स्वाता हुए।

प्वाना हुए। औररी, रामभनेहर, ओनुजो, विदुल वर्षेत्रा आयरा पार्यालय पी दूसरी भोटर संप्ताना हुए।

में विरयोगानवी मिथ (दानपति) के साथ रात में १०-२० पर प्रोपेनर बठनी के घर से जायरा से जजपूर के लिए मोटर में रचाना। रात भर भारत में। बहुत कम सात को मिला। भारत में। बहुत कम सात को मिला।

थोडांसावर, १२-१-१६ (दीमरी ढार विश्वार) आवरा से बजुद २०० मील, वजपुर से भोरामावर १०६ मील, भेररा से १० राष १०-२० पर भी विश्वदीनात निध्य (बध्य दनरान)



आज का दिन भाति से कटा। यहां गाव नजदीक न होने से सामान आदि मितने में कठिनाई होती है। भोजन वर्गरा की भी अभी बराउर व्यवस्था नहीं हो सकी है। दाल-आटा वर्षरा की व्यवस्था कत तक, सम्भव है, हो जायगी। अधिकारी व सिथाहियों का व्यवहार प्रेमपूर्ण है व इज्जत करते

भजन, रामायण वर्गेरा ।

है। १४-२-३६ एत में निपाहियों की गड़बड़ के कारण नीद में थोडी खसस पड़ी। वैसे

मीद सात पटे से उबारा हो नई । भाव केरे पर ही निवृत्त होकर घूमा, साथ में रामप्रसाद । साग, हरी मिर्च वर्गेरा ताथे । जापानी व्याचान किया । चर्चा । भीवन में बाबरे की रोटी ब डाफ्क रायता मिला । दाल नहीं पी । पीठी देर शतरक । भाग को प्रमुक्त आया । रामप्रसाद व जगनाथ साम

में थे। मार्थता, भजन। भोजन में मूण की दाल, रोटी व दुध।

आब भी जमपुर मे सामान, अखबार वर्गरा कुछ भी नही आपे। आथम-मबनावती के मिवाय पढ़ने को कोई और पुस्तक नहीं थी। १४-२-३९

प्रमुखाद के साथ भोरासायर की परिक्रमा की—करीव पाच भीत । चर्ची भरतक क्यानाम । बाद ने सतर्बन दो बाजी । वज्दुर संपन्नित है रेड़े नाबर की मोटर किर आया । यग सा० का पत्न, स्पवार ता० १४व ११० शैंहन्दुस्तान टाइस्मं, 'हिन्दुस्तान' व 'सैनिक' वया नवींद के सात जक । यन सा० के पत्न का जवाब हिन्दी में दिया । बानशों के नाम पत्न व वयों के निए तार भी विश्वकर दिया । पामसाय

ब बगनाय के साथ ये लोग वापस गये। रात में देर तक बखबार पड़ता रहा। १६-२-३६ मुग्रराम इवनदार के साथ करीब चार मीन धुमा।

न कराव बार बाल धूना।

14-5-46 । कि उन किसम कि कि कि कि रा कि नाम से मान के की अवार कि उन्हों है । [F] 74 प्रकार की 79 । 13क कि कार 13 कि 103(8) समान समू । किस घर कित (मं कर्र) साम के किसी । ई समबु रल संधर गिम्मी ररे सुम की द्विक र गम । मिन्न माना प्रवास माना माना है। हों। मार्क व रामकुरण की वापस भेगा। विरुठत आ ववा। वह स्वात बहु I stile tile निम के बाद करीव दे बच्चे भीयन किया-न्यन की बात, तिह व मान गाम्त्रा मोरांनागर पहुंचावा । यह हाय धोवा व बोहा नात्ना विगा क न्द्रा है ) वर्ष के किए के बार के बार के बार है । ११-१॰ वा लए व जाफ के जामार से उपूर्यक व ायाद व थास र्वाप के एक की उन्ह कि ने कि हो है उस कि समी किनानकि निर्माति कि में कि है उस कि से कि मिमार कि उड़ाइ किराध प्राथ छड़ प्रमण की ाड़क कि कि फिडामीनक वार आर रहेड में ही एन प्राया, आपका बाहुर जिस्क करे हैं। छत्रो हुर ६ एव ० मी । एकी कागर है किंग्रेड के मनीयू व किस्प्राप्त । गरिरा । शांतर में मि॰ वंत, आहै॰ जी॰ पी॰, लंबत मनिए के हैं है। इस वहा बुर बुर स्वाधिक है हिंदे हैं। इस वह है। विदुश महास ह दिए एडि , अपरा, पक्षा, भी रोड व अवस होते ,ण्ड्री नामक ,एण्ड्रीति प्रहानिममात्र सं प्रकास किम्यू । गृह सनार प्र मा के व्यक्तार ह उद्देशित को में प्रदर्भ कि छात्रमूद्ध के उर्पूष्ट

de die de les gés sans é sels von : Inv sels-sels soft en cris 1 hy den den par que agé des , deu é figes cel 1 hil é fine, su, revis e fivile de le fivile ne gés de virie se gés 2 la l'elle vigeu é sels-res (die sineure versiente de viries se se 1 d'unique de la limitée de la

। सम्ब उम्ह के इन्ह भार के ब्राहरमाउ कि मार

बात्र का दिन पाति से कहा। यहां गाव नजदीक न होने से सामान आदि मिनने से कठिनाई होती है। भोजन वर्षेता की भी अभी वराजर अवस्था नहीं हो मफी है। दाल-बाहा वर्षेता की व्यवस्था कत तक, सम्भव है, हो आयगी। अधिदारी व सिपाहियों का व्यवहार प्रेमपूर्ण है व दुज्जत करते है।

१४-२-३६ रान में मिराहियों की गड़बड़ के कारण नीद में घोड़ी खलल पड़ी। वैसे

नींद साद घटे म क्यादा हो गई । भाव केरे पर ही निवृत्त होकर घूमा, भाव से रामप्रसाद । साग, हरी मिर्च पर्यंग नावे । जागानी स्वायाम किया । पर्या ।

भोजन में बाजरे की रोटो व छाछ का रायता मिला । दाल नहीं पी । बोहो देर गतरजा । जाम को धुमकर आया । शामप्रसाद व जननाथ माप

संबंध सर्वता, भजना

भजन, रामायण वर्गेरा।

भोदन में मृद की दाल, रोटी व दूध (

भाव भी वमपुर से सामान, अखबार वर्गरा कुछ भी नहीं आगे। आधम-भवनावनी के सिवाय पढ़ने को कोई और पुस्तक नहीं थी।

वायम-भवनावानी को शवाय पढ़न को कोई और पुस्तक नहीं थीं। १४-२-३९ गमप्रसाद के साथ मोरायागर ी परित्रमा गी—करीब पाच मील

पर्या। सन्तर भ्यायाम। बाद से मतरब दो बाजी। बहुद ते रामितह १२६ नम्बर को मोटर खेन रे आया। यम सा० वो प्रत्र सम्बद्धारता १४ व १५ के हिन्दुस्तान टाइम्ब (हिन्दुस्तान वे प्रतिन्द रामा को देव व तात बका। यस सा० के प्रतान वा बताब हिन्दी न दिया सम्बद्धार सम्बद्धा के निल् तार भी निष्यवर दिया। सम्बन्धा व स्वतन्त्राव के साथ से जोव सम्बद्धा के

रात से देश तक अध्यार पहेता रहा । १६-६-३१

्राप्त (वनदार के साथ करोब भार मीन धूमा।

भाग स्नाहिर किया। एकारबी के रोज नहीं किया था, बंगीर एं गिर समाहार की मोई क्यमंस्मा नहीं थी। स्माहार को मोई क्यमंसा शुरू किया।

प्राथमा, भजन । सर्वोहय पदा ।

्येउराम के साम ए के ६ वजे वक पूमर, करोब पान में मां प्रवास के सामाय क्यायाम। साम मोरासायर तासाय का पान तरू के प्राप्त पुरू हुया। बीमी स्वास के देवें हैं कि एकर स्वतरत्य।

'सरवेदप' प्रथम अस्य प्रस्त प्राम्बेसा। हुसरा अस्य पृष्ट किया। विरोहेग रहा । विरु कु पुर ने आस्य स्याही व्यूपने को एको को बक्षों। विरोहे मार. वाल तथा चरताने को अधावस्था अभीतक नहीं हो पद्मी। विरोहे मार. कार्य चरतन पर चरपत पह गई। इसको बचह के बस्हों हो हुसी मुन. आय चरपन पर चरपत पह गई। इसको बचह के बस्हों हो हिसों

प्रस्ता। सर्वोद्य पदा। पाण सीत के उथारा मुसना हुआ, सुखरास साण झ था। चयो। सर्वोद्य हुसरा अरु पूरा किया। तीसरा अरु बुर्ड किया। यावरत। आत्र सागर का पानो, नहुर में पानी चाने के कारण, बर्ड के स्वीद्य हुआ मासूम हुआ। 'स्वीद्य' कक डे, पुटड बेट पर आया।

which is the a series of control of the series of the seri

अगर तुझे इम दुनिया से कही चल बसना पड़े, तो मैं तेरे पीछे दूसरी पत्नी मही करूना । ईश्वर पर दुढ़ विश्वास रखकर प्राण-विसर्जन करना ।" 98-7-38

पाच मील घुमा। चर्खा। निर्दोष दान और श्रेष्ठ कला का प्रतीक 'खादी' नामक लेख पडा ।

बापू के पत्न मे से पृष्ठ ३७, अक ३ में यह आया .

१ अपने प्रति करणा करके सब जीवों को समान मानकर उनपर करणा करे और अपने किसी प्रकार के भी सुख के लिए जीव-हानि करते हुए

काप उठे।

२. देह की उपेक्षा न करते हुए मृत्यु का जरा भी भय न रखे। १. देह अत्यन्त धोलेनाज है, ऐसा मानकर इसी क्षण से मोक्ष की तैयारी

36-5-05

भाव सर्द हवा थी। थोडी-थोटी छीटे भी बारही थी। सुबह तीन मील

से भ्यादा पुनना नहीं हुआ। शाम को ठीक हो गया ।

पर्धा-मतरब, 'सर्वोदय' का बीधा अक पढा।

भि॰ यग व जानकी को पत्र लिखे।

29-2-34

यग सा॰ के नाम पत्न भेजा। जयपुर से लाने के सामान की फेडरिस्त भवरिमह की दी, पाच मील धूमा, रामदास जाट साथ में । पर्या । मबाँदय का भीवा अक पूरा किया । शतरत । दोपहर की भी चर्छा

बातर । बयपर में रामधनाद पत्न, अखबार ह सामान लाया।

करे।

नानसीट से डाक्टर वन्हैयानालजी गुप्त आये। उन्होंने बजन लिया; रे॰ ४ रसन हुआ, छाती वर्गरा तपामी। कब्बी के लिए पेरापीन देस

वर्षरा भेडते को बहा। रात में देर तक अखबार पढ़ता रहा।

क्यों से खबर आई कि विट्ठल का भाई सालोड से मर गया। विट्टल ने न हा कि वहां उसके जाने की जरूरत नहीं। वह बहुन कप्ट पा रहा था

सन्दर्भ करते से बीच दिवस ।

erger smelly gin sie g g sate: m g te jurin åte & ofer ir 21-2-22

(Intela trite ti fre att rie sau prie a ginguie er m barn 12

1 1515 H 12 1# 11-1. 121h ringuis, gatte reifig a zgit femman auge 401

fin bad namm fill' fint nebe te agis tal

। कार्क देशके ,श्रेर्व (११) हैं। हैं कि से हैं कि से हैं कि से हैं।

31-5-12

गा है ताल लाभ लेता' बहे के त्रवृत्ति प्रकार बात बाता ।

माम हुत जाता । सावर का पानी निक्ष्य को से सप्तित्वा बहुत जात बना ब वह वा हात्रा मेत्रस्व वाचा । i mg ti ste wis inch

वास क्षान वह है। क्री इ विक्रम कि सिधीए स्टब्स राष्ट्र छ । स्टब्स विकास । स्टब्स छ । मिकिति ह कामाव्य कि काब कि विद्योग प्रक्रिय हैं है कि म विवास विद्या कि

े कात्रीकि कि रंगक स्थाप प्रतिष्ठ कि स्थाप । क्रिक स्थाप प्रतिष्ठ विष् क्षिप्र पुर्व छाक राष्ट्रको कि किलोक्ष्मीरोप एक की रहक से स्टिस्सीमान्त्र

कि लिए रेक्ट उर्ने स्थाप सं किशंद्र , स्था रिवा रेसा उसम स्टब्रा सं स्था 32-5-26 । कृष आध्यात । सहास विष् I bilbas

कि रिकृति ति हि ने इड़ में रेप । रिकृति में उड़ीय उनके कि विकास के लिए मील करीन पैदल, बाद में साह तीन मील करीन मोहर में देंहे। आज कि क्षित हुना । सह क्ष्मित काम । कि क्षा क्ष्मित काप कार्य । सह इन्त्रम मा। वह पहुँच हो साफ व निमंत था। बहुद देर तक स्नान किया, म किए मर्ग एरायात में डक् विक क्वा कि क्वा राष्ट्र में शाया एवं के रीय-रीय कि

दिया था। उससे चोट पहुंचती, पर ईम्बर ने बचा दिया।

२५-२-३६ कोसिल आफ स्टेट जसपुर के मती के नाम पत्न लिखकर श्री कुशलसिंहजी

को दिया। कुम्हारी की बारात देखी। मधो के ऊपर बीन व बीनणी, मात-आठ वर्ष की उपर के थे। बीनणी यूपट किये हुए थी। बेस्ट झाउस के सामने से जाने सपे तो बीन व बीनणी को मधे के ऊपर से उत्तार निया। यह गंधे ब मनुष्य थे।

गुज्ज भा ।

कहें दिनों से विचार हो गहा था कि वायसराय के वयपुर आने के बारे में

की मिल आफ स्टेट को यह निष्कृ कि इन समय उनका आना प्रजा व राज्य

के हक में टीक नहीं रहेगा। जजपुर राज्य के भयकर अकाल पढ़ रहा है।

हसी और वायसराय के स्वायन या लाओ रूपयो का रोचनी आदि में नावा

होगा। मैंने तो यह भी मोचा कि वायसगय जवकर वयपुर में रहे, उसके

विरोध में उपवास रयू। बाद में कई बारणों से यत नहीं भेजा। मेहतरों

के भवन क रायन मुते। नारावण चेहतर ने बहुत ही सुन्दर व भावपूर्ण
भजन हताये।

₹६-२-₹€

भवर्रीहर राजपूत (चान बावडी, रेवाडी के पास वेगराजजी गुप्ता के पाववाता) के साथ आगती व कमन को यह भेजा। मुलाकात वर्गरा के बारे में करणा जजा करते के तार्थ में विद्या। रामप्रमाद २४,२५ ता० के अधवार व सामान लेकर आया। नियमित

मखबार नहीं बाता, इस बारे में उस कहा।

राक, तार व विद्विमा जो आई, वे देखी।

ता॰ २३ का राकेटबाबू का तार बाज मिला, अन्य कई पत मिलं। कमल की य कैमवरेदजी को पता लिख भेते। केवनरेदजी को तार भी लाहौर दक्तन के पत्रे संभवा। बापू को केतनर्वक की बीमारी के बारे में वर्धा तार भेजा।

भेजा। कलकल

रूतरुता के गवर्नर लार्ड घवोनें के मस्ते को घयर पड़ी, बुरा मालूम हुआ । पी० डो॰ गर्मा व बी० पी० सर्मा, सर्मा-वन्धु एरोप्नेन पायलट की मुत्यु के

38-5-02

niger neite fir ese fin ,ere eine ibn fan firpite win 

मिन व्यव्याप क प्रज्ञाम का प्रकार के (शंगकार्शक) कि द्वारिशक कि कि है काक्त किन्नोष्णात्राक्ष के उनकार केटी , कपटाड़ । क्ये माया क्य वर्ष

मान्त्र से भविष्य उच्चल दिवाई देता है। दूसरी और से मिन ागुर कि कि राष्ट्र में इस कि में राष्ट्र के मकिए कि पर के प्राप्त कि कि कि मिल राष्ट्री कुछ इक्त क प्रहु किंस में काउ में राध के स्प्रकीय के प्रमुख्य ... रेघे ,िकुर काँठ ग्लासम र्संब्रुस प्रवृ कि दृ १ । स कि न्डी-प्रमाण कि । कि कि (फ़बी का ई डिमंक कि सिनम मडी-कामकी कि ? । कि S किम मात्र ात्र उण्डेम्री ह के स्त्रातिक से ब्रह 31 में उप्ताप्त कर 1 के एव के होड़ कि स्टेड के अववद के (संकार के कि को क्षा कि कि

12-5-52 । है ड़िर ड़ि क्स के कि कि कि कि कि माम्री के क्षेत्रकी के कि कि कि कि कि विश्व क्षिष्ठि किष्ठि में प्राप्तकृ कि क्ष्रांक । है ११.६ है। छाड़ी हि उनक्षान्छ उप कियन

। मात्र दिन में समय किरान नाय किरा है, पर है। यह समय क्षा समय । जाएको ! केंद्र मिक में मिक मद्र मीक किलके क ममाक्री मानव उक्ता रिम िमों रेक और कि कि कार रामने कि । ई क्तानी कि काइर मक ज़ाम कि (मंड्रोह) हाम कुर ए हैं किई है। कहा कि तमें हैं कि क्ष हम कि का ति । में किमीक्ट्रिक के चून । तहमसे तमीर तिमें उन्न किया वार्च के वाराज्ञ 79 गिरिक का किंद्र , गिर्कक़ाने किंदि मिलानी प्रांति में मिलान किंद्र , गिर्कान , गिर्कान किंद्र , गिर्क FR कि जीन है उन्हानक के जिलों करंग्र के के द्वापक के बाद । किस कि कि नित्ता के कि पहुंच्या का विवाद करने वर साक मालूब देता था कि एसी 133 एवर होति कि इंद्रुक से ईसा के स्वादीय कुंच उक्तामी के राउरहार उपमण

से विनोबा के मध्यकें में बाधिक रहना चाहिए। उसीसे मेरा मार्ग साफ व नेफांटक हो सकेगा और जीवन मे असनी उत्माह प्राप्त हो सकेगा। तपूर्क प्रेम का व उदारता का ख्यास करता हूं तो अपने को बहुत नीचा, नालायक ममझने लगता हूं। बायु को ममय बहुन कम मिलता है, इसलिए उनने भी कई बार स्थाय के मामले ने गलनियां होती दिखाई देती हैं,

परन्तु उनके मन में हेव, ईर्घ्यांव किमीका विगाड हो, ऐसी वृक्ति न होने

'मबौंदर' का छठा अक पढ़ा। चाक मिट्टी की खदान देखी। मीणी की गरीबी देख हृदय रो उठा। 'सर्वोदय' छठा वा अक पुरा हुआ।

9-3-89

में उपका परिणाम स्वादातर ठीक ही जाता है।

रियोरनाव शई का आन्ध्र का भाषण टोक था । कल से कुछ चिन्नाजनक

गबरें मिलने का आभाग मन में आ रहा है।

विगोरनातभाई निवाते हैं, "आत्मा वी मुद्धि और आगृति के लिए हमें,

आरमा को कमओर करनेवान सब दुर्बण छोडने चाहिए । जैसे-

(१) गराब, अफीम, चरम, गाजा, धाग आदि नशीसी घीजो का त्याग,

(२) व्यभिचार तो नहीं ही करें। अपने गृहरू दाधम में भी समस रखें,

(१) तेव द मनानेदार खराब, उत्तेजक तमाणे (नाटक, सिनेमा, वान, नार) भादि, तथा शिवार व कुर सेती को न देखें, (४) चोरी न करें,

(१) दुशान खेले, (६) झठन बोले, (७) शरीर, कपड़े, मनान,

भीगन तथा गाव साफ रखे, (८) हमेदा बाम म लगे रहे, (६) अज्ञान रो दुरा माने व सदा जान की धोज ने रहे. (१०) नालव न करें, दूसरी

मी हानि पहुंबाकर अपना नाथ न करें, (११) विसी का बुरा न पाहें,

दशदय रहे। ं भारतवा रही ना हिन्दू-धर्म न रहेवा। देहान नच्ट हुए तो हिन्दुस्तान भी बाद हो बादहा है"

'सबोदम' का साथवा अह पूरा विकास १६० श्रमाहर व श्रम, श्रमप्रवाद करते के साथ आये ।

अपन पहींतिया आदि से प्रेम व उदारना रखे तथा(१२) नम्म और ईस्वर-

प्रकाति राज्ञा विकास माने । अस आजा है, बहा का मानता प्र । 12क माद्रे एक द्रुशक क्षणी कि दिसंक सकी हाम से दिर्दान हो। हो हो हो भारत हो सार ॥ उद्धित है।

। देव क्नील इक्सान कुए ,पश्च क्यामा PPC F FID25-Dy for 1760 licking 1 15 \* 11-40 AD 75 514 U.M. । है स्वार कि लेक उनके कत कदंद दूर कि वर पूर्व । सम्बद्ध

\$2-E-E

\$2-2-E । भि फाछ में (महाक) छिष्टुद्यो किस्ट कि फाछ ,६ किस्ट किली लिसने कि उक्तिए। ईई उमंदर्द के लंगक कि दिक्कार कि कि प्राप्त । इप मित्र के सर्व 'जनकार' व 'माधवार'

Dr Chesterman बाला का पड़ा। "Minemal boog A' 12 1 189 139 'FE-315' IIP 9-25 018 । निरु नमार इ रहाथ है किलाड के उत्तरहमें । समूर डि उप रेड

कि केडल के उत्तेष्ट के राक्ष ; केरल एकामाउ-विलक्ष के किंडमीलवाली । इसी में मिएटू मिम हि हं हं किहानिय देह । एकी जुए किश्म 'नटरीड' कि 9-29 नात طيلال أ मिन। जयपुर पर बापू का छोडा नोड, सन्बे स्वदेशी, सब्गत गिरिबारी, है। वेम्पास कि उक्का कि डिमिन । किए छिए होध्री कि जक्तानान । है म गात है है कि कार ०१ ; में रिप्राधृ के प्राक्य कर धार है है कह छात ? ; है तिक पुरमु कि कि कि छात ? - छिन कि कि में

रै णिप्त प्राप्नीकृष । एडो छिडुए र्द कंडल के गणीम कालस्मानी । कि डिडि 1318 केंग्र । सम्बो र से सकस तक सम्बद्ध कर है होता है उन्हें स्थान है है हिन्दू कै गिति के में निरार । साछ उम र्डिक १९ विका । सम् । जार के लिस निक्तिक , प्रहे किंद्र के छाए के चार , प्रह किंद्र के निक्र कि दिनी किंद्री ን <u>ት</u> - ት - Ջ में भवन सुनाये।

। प्राप्त काथ कि कि कि कि कि कि मिल कि कि कि कि कि कि कि

आज दिन की सीचे तो मपना आया कि विकट तालाव में हुद गया व बहुत मुश्किल से निकल थाया; मदन उसे निकालने गया तो उसना पता नहीं समा ।

'हरिजन' पटा: जानवीदेवी, मदालसा, उमा वर्गरा के माम पत्र निष्ठकर

विट्ठन का सिर दर्द करता था। कृशनसिंहजी ने उसके सिर में बट्टत प्रेम से मानिम की। सञ्जन पूरुप है।

#### ¥-4-45

एक बुड़ा गूजर, ७० वर्ष का, सबत १९२६ की साल में येदा हुआ मिला। गाय-भैसे बरा रहा था, साथ में छोटे-छोटे बालक थे। उससे बाने करके मुख भिला। उमने कहा, राजा के पाप से हम सबी की यह खराब हालस ही रही है, इत्यादि। वह तो गढवाले ठाकुर भवानीसिहजी की ही राजा नमझता है। जपपुर महाराज का नाम को इछर बहुत ही कम लोग जानते है। विद्या का प्रचार नहीं के बराबर है। बुढे को समझाकर एक रणया होती के निमित्त दिया।

4

1

16

मेहरीपुर के बालाजी भी जाला का किस्सा श्री कुशलसिंहजी ने सुनाया। जगपुर राज्य में भृत-त्रेत की बाधाओं के लिए यह स्थान प्रदेशात माना जाता है। पीरामलजी (बगडवान) भी वहा तांबीम मिलने के बाद प्रसाद करने गये थे, इत्यादि । यहां से यह स्थान चौदह मील है ।

वैनियों का महाबीरजी का प्रशाब भीणों का व गूजरों का मेला चैझ सुदी १५ को होता है। हजारो की सख्या में स्टेट के बाहर के लोग आते है। बाहर चतुररे पर बैठकर नई ग्रामी की होली के दर्शन किये। प्रार्थना,

नव छोटे-वडे सीगो के साथ में भीजन-मृग, बावल, दूध व मालपूजा। महतर के तीन बालक भी भोजन करने नीचे बैठे। मुसलमान, राजपूत, बार, गूबर, बनिये, कायस्य साथ में ऊपर बैठें।

वयपुर रियासन का भूगोल बोडा समझा।

## **{-3-3**9

भाव भी बयपुर में पक्ष व अधनार नहीं आये, याने ता० १-३ के बाद से बोई खबर नहीं मिली।

में बेंदुर तिहुवीतावस उन्हार जिल्हाम ''--ाक्टम के विद्युक्तियान्य कि कि पा '' का लाव्य वि होस तावसे जार । है। तस्तु प्रधार पाघ उपद्र कि पा

स्वयुद्ध हैं। साता में हैं। हमारी महाई में मोशिय करता है। हमारी महिता है। हैं। हम से उस्तम कहम कहम कहम को नेवाद हैं, हस्ताह। हैं। साता में भाग मने उसान कहम कहम करने को नेवाद हैं, हस्ताह। हैं। साता हैं हों रहा है। से महिता समाह को शिवा लेख लेखने की माता यूपा हिना। रात को बोरकी वाली बाई। करीब १ बजे सास (दम्) घुटने समा। कठि-नाई से मान आने लया। नेसवा का काढ़ा बिट्टम ने बनाया, वह लिया, भार मंगीद आर्द्रः चौचा मूजर जो सत्तर वर्ष का है उसका घर, उसके

E-9-38

मात्र वर्धा में कमला को लडकी हुई, ६.४३ पर।

माने बैठने की जगह देखकर आक्वयं और उसके प्रति धढ़ा व मान वडा । दम्बी स्त्री बन्धी हो गई है। वह भी मत्तर के करीब है। गमप्रसाह बन संने बिक बस का पता साकर दिया व पाच तार व पता भी

नाया । अवसार भी लाया । रात को ११॥ बजे तक पडता रहा ।

बापू के उपवास करने की व छोड़ने की व राजकोट का मामला सुलटने की धवरें पद्वर मृत्र मिला। दो-चीन रोज मे मन मे जो नियत्साह था, वह चना शया ।

9-8-89 वि• यगके बल ता∞ द-के के पछ वा खबाद शिश्वकर व पाच तार द

गजबुमारी, जानवीदेवी की यक विख्वार रामप्रसाह के साथ भेजा।

बिर्देश ने आज महेरे करीड पाण करें क्येंग का नार देखा ।

का पद्म । उसका जवाब लिखकर मेघाराम के हाथ भेग। दि॰ उन अखबार व चिह्ठिया आज जल्दी आ गहुँ। श्री यंत्र का वा वा रा। । इंहु भृम किन्छ स १६३१ नम र्जाल म में नागर ने स्वान स्वान हे वा सीरिया देश मा गर ने स्वान में स्व

15 विया, बह पुरा विचारपूर्वक पत्रा एक तरह से भाषन ठीक नहीं माधन 772 It किए में 148 कि कि कि कि कि ( कार्रमुक्त ) कि कि निकास की कि भी पद्म सिखा। नखी सच के चुनाव का प्रापं भरकर भेगा।

'पर्वादय' परना शुरू किया। बाद में चर्चा काता, परन् बरादरी है। नायका, ऐसा यम ने लिखा है। मनुस्य-कतंब्य पर बिबार हुमा। 18 कि दिए 17ई । फ्रेंड्र इंट किन्डी त्रकांड्र त्रपुराष्ट कि तात्र किक प्राप्त पडित जवाहरलात का पत्र पूरा पक्षा।

काल कुणल विह्नी में राजपूत, बांने आहि का विवाद पार है। 11-1-16 । १३७ १६५६

मिमिरिड मंत्रप्रेड काला इस्ता । एक एक एन स्पेड्स पर्वे ।

10 मंद्र कि स्फी। मिलस म मीड्ड रुड़ के प्राप्त से ब्राम्मी के ब्राप्टम गड़ ोम हर कि राम भी है कहूं के कि कि क्ष्रुकार करत कि है की कभी कुछ कर कि

सा∘ ६ के नोटीफिकेशन । हरिष्चन्द्र गर्मा के बारे में चर्चा। उन्हें काभी पिलाई। बाज प्रथम बार मैंने भी कॉफी मी। 35-6-09

भजनाबती में ने कुछ इलोक, जो प्रिय मानुम हुए, उतारे । 'सर्वीदय' का आठवा अक पूरा किया।

आब मूग की दाल व मूली का साम बहुत ही स्वाद मालूम हुआ। मांग तीन

गर लिया। और भी सेने की इच्छा रही। दो-तीन पत्र निखकर रखे, अखबार देखे, वायसराय के जवाव में राजाओं नी ओर से जाम सा॰ का भाषण पता। 'स्टेट्सभैन' व 'मैंचेस्टर गाजियन'

की बालोचना पड़ी, ठीक थी।

r

, d' 15

A ST

कुगलसिहजी से कल के बारे में खुलासा बात कर भविष्य के रहन-सहन का स्पन्टीकरण किया।

भाव के 'हिन्दुन्दान' मे, पटियाला के ज्योतियी शासियाम शर्मा ने ३३ परनो पर पविषय आहिर किया है।

94-3-38

भवन छाटना व लिखना । जयपुर राज्य का नृतन भूगोल पूरा किया । 'मुख आणि शान्ति' (पीछ एक्ड हेपीनेस), मूल लेखक लोडे एवरी, पी० धीं. का मराठी-अनुवाद (अनुवादक महादेव हरि मीदक) आज से पढ़ना गुरू किया।

भाव भी न होने से बिना भी की रसोई हुई। कल से प्राय. मीन ही रहता

है। दयो बाता।

रात को ६ बंब शमप्रसाद थी यग का, पू॰ बापूची का सीलबन्द, वि॰ राष्ट्राकृष्ण का व अन्य पत्न तथा अखबार लेकर आया। पहले सब पक्ष पढ़े, बाद में देर तक अखबार पढ़ता रहा। राजकोट बापूजी की ठीक हैरान कर रहा है। उन्हें फिर बायस राजकोट जाना पहेंगा, आदि। बायूजी के स्वास्थ्य का विचार आया; परमारना सब ठीक करेगा। PER S

पूरोप की हानत अस्थीर होती जा रही है। हिटलर खूब जोरों में बदना बा रहा है। देखें, बया होता है !

बापू की मूचनाओं पर लेटे-लेट देर तक विचार, शान्ति मिली।

The growing 38-6-33

) हेक्स हे स<u>ित</u> 100 1300 p up 183 mm ta elicencis it hy 4 (Lebi un मिर का में में में में किया है जिसे हैं जिस का समान के बार का कि किसे कि

प्रकात हो है शिवन व अन्य विवारों है अब कि कि . I ME MER DE PARILE IT L

निवृति किए। किए उन्हें साध्य एप्रवाताव के प्रति हैं में सिन्हें डेंग । गम्भा ड्रि छडू कि मारः । गम्भी

द्रमासहरू ने भोजन के समय व बाद से अलंबर महाराजा व सर व रपी; दममें बहुत कक की आवश्वकता है।

। बहु , विनी लिया कि तस्त्र के ति है है के किलम प्रवास किया, है है। । हात्रम एउम्प्रम के गल्मडीह कि

। गमको अष्ट गरइम 'सीगर ग्रीम ग्रह्म'

20-3-36

। एड्डिंग म प्रक्रि १ छ भा कुणविह्नी ने बुलासा किया कि युह्ने, व्यक्तित तो किसे है। 'सुख आणि शाति' वही। घूप मे पाब की मासिषा। । गमपूर १इरिम रिम 

29-3-36 मान त्यात है है है । पूर्व एक भोजन कर्षा हैए । १ वंदे के सम्मान

है। फिनी तिपिर-धर्ट कि माथ व क्षाव के देश-प्रवित भिक्त समय अरडो का देल भाषा भीस लिया। िमिकि छाउ । है कि किहूक ,माप कमानको इस किय नी एटत प्रमास छ भिने मार । है हिम कड़ि किए कि दिस । एडू कि सार उर्व छे कि मार कि , सेव आांज गावि, वदवा रहा।

भारत से पर की दान थी। उनसे भी पेट मारम हुई।

राहान दवन एक हो शब का आया । हिन्दुस्तान, सैनिक," अर्बुन व जय-प्रका, बचपूर महरूह न बहद कर दी । ता ० १ अ-३ में स्टेटम्मेन आना गुरू

हुआ।

रयपुर तरकार अभी समझीन के जिल जैद्धार नहीं है। पूरा दसन करके इछना बाउनो है। पुराव का विश्वति क लमाचार राज का दर तक पहला रहा। 22-8-88

भाक्ष में मध्य गृबन् चान् हुआ है, यन स विचार ।

भी दूर रोगदशी व साथ माटर में भीरावृद्ध गई । कुड स देर तक स्नान । त्वा बारवर हमाब मियाही के माथ मुच्ह के अन्दर चार १

भिन्यकार व कावा मार वश्यक तिया ।

ता - ११-१ व मन्दाबह के ममाचार हिन्दुस्तान से पढ़ने ने मालूम हुआ कि

ण • १ = के बाद बाज बाजवार व पत्र बादमी के मार्थ आवे । हिन्द्स्तान

eife alem eine fine ante mut die bift tigt tigt fiege 38-1-76 िर है भराव समामा देवि कृति ।। म कृष्ट क्यामार हारी विभित्र

Partret a gue fo finnefte if femmennab in rel bu 1 521

Babatign s meln hu ur vie aliegtumpe in feger or 1 % 12x 18 14tt frit 18t ##

fe frum fe ,it 5 gierst for eine gin fe fere rim if fre ver । कि जूम का हम भी भी नह नव मुर नहीं। in in in frag, im naglu winnen ferne in irfen furt. े दें। प्रतिक शोह काम व वान हुई। उससे वाध्यक प्रवाह । 1 \$7 \$ ए क्षेत्रीझ-तड़कि एक महस्रक स्परमार गर्गीरुक्ट । कि किहु भार के घड़ कि माम

। किम नंत्र माम करारक में प्रदेश क कि कि ई छत् हरार । रिर्ट राघछ भ रके जयपुर रवाना हुए ।

ति इत्रोक्ति द्राधाकृत्य, दासोदर, युताबबार, हरतोदिन तार भि० यग के पत्त का जवाब लियनाया व मध्येत का स्वाय भित्राया। 1#

राधाक्र में हे ब्रायाह है स्वाह स्वाह में स्वाह स्वाह है स्वाह है साह. \$2-2-x2

طإرا नोड रामास्म कि बाध । एको जास्या कि ग्राप्त है। स्टीक समस्य ।

कि की हो है, मिलक में मन म स्थायह जाल करना पर नि ती हो. मित्राह, (एको हागीक़ हे एस्प्रेस से एड्ड्रेट सको र्स कियुए क ए । स्थित मि कि में ब्रेश रिष्टू (विध्वाद कह रहे। हेडू कान्नम रहन मी माह पांच के करीव नि॰ राधाकृष्ण, हामोदर, मुसाबवार, हरवार भायुकर (विनोबा का लिखा) जुरू किया।

। गर पढ़ी है कि मेंने इस २०-२५ वह भी पढ़ी था पा

पात मे दर्द कम मालुम हुआ। रात को खासी भी कम आयी, नीद ठीक आ गई। 'मधुकर' धोदा पढ़ा। बाज कर्द दिनो बाद भोजन से रिच मालूम हुई। कन बेचेनी व हरारत मालुम होने के कारण कल णाम को व आज सुवह मो क्नेन ली। चढ़ी काता। जबपूर के नाध-सन्यासियों के नाम नोट किये, उनके बारे में देर तक विचार। उनकी जीवनी मुनी।

# धी कुशलांसगजी रामकृष्ण परमहस को जीवनी पढते रहे। 96-8-39 मेघाराम हवलदार के साथ घुने। दो ढाणियों मे से एक मे एक भीणा बूढा बहुत दिनों ने बीमार था। उसकी हानत देखी। एक रुपपा दिया व थोडी

खारी दी। मोनु गुजर के ऊपर में नार (बाष) कूदा, उसे चाट लगी, वह भी देखी। बादमी बहादुर मालृम हुआ। उसने कहा, वधेरे से तो कुश्ती

सहने को तैयार रहता ह।

धी प्रा॰ सा॰ वा पत्न लका भवरसिंह आया। पदने से आवनमें व दु.ख हुना। इन प्रकार के पळ वा वहले तो जबाब न देना ही ठीक समझा। परन्तु भीवतं के बाद फिर पढा ता जवाव देना जरूरी मालूस हुना। उनकी दो दर्भ की मुलागान का मुख्य साराण लिखा। नक्त की । रात को डि॰ सा० को दिया। अब ता काफी समय तक यहा रहना होगा। टीक है।

सारम पश्चिम के बहुत से बाढ़े देखे, इनका बर्णन सुनकर व देखकर आक्चर्य व शिक्षण नेने योग्य मालुय दिया। इनके बारे में अधिक जानकारी करनी बाहिए। अध्यार देखे । स्त्री केंद्रियों को छोड़ दिया गया। बापूजी प्रधाग गये। संस्पापिट्यों के छोड़ने के समाचार पढ़े।

76-2-29

मृद्धा मुजर जो द० वर्ष के ऊपर भी उन्न भा था, मिला। बहुत ही सन्जन 1 41 मानुम हुआ। आधी से नहीं दीयना था। उसे जबरदानी एक रपया दिया। एक बुढ़े बाडीया सोहार को एक दिया। गाढीया लोहारी का

भारमंबर्वही उत्पाह बदाने बाला है। ये लीव चौरी नहीं करते, भीव -2576

The tremendous implications of non-violence, and I 15क म सरमा भेजा है उसका साराण है -- Watch, Wan and pray " सन ir में प्राष्ट्राक के एट बात कि क्तिक्षप्रधिक-प्रकिष्णका के क्षिप्रमाग्रिय । कृष हे ,द्वाहर अधवार आये, ने पड़े । भीजन के बाद रामनाथ अखवार लोगा था। वे पढे, आराम, बाहब किकार रह रह है । मान्त्र कह इंदे हैं डकाइकि । ई कि मान्त्र उन्हें मूक्ष्रे काकू रक्तम कानाइथि कप थि थि कामार्क । कुमार्गम पृक्ष गित्र क काद रामायण में से रामजान का प्रमण पढा। किर पेरामार 36-4-35 । मार हिन 15 गेव जाबकार काछ । प्रांत कि क्रिक के र्वाव कि हि किज्ल । निमी प्रकृति के का । दिए मंसपूर प्रप कािड्रेप कि प्रपट । इाम्सु प्रकाम सिम्मीर कि हिम्प्र श्विमा र किएसोडाक्ट्र इत्यी घमन रीत्तम किन कि प्रहारि । किसे छपू तहकि कि छोड़म कम्र ह किक्सी तक्ष्य कि । काक छिट 34-4-26 ظغما أ इ.प हुआ । ति हो। के कि कि विकास कि उस समय से कि है। 118 कि 53 1858 प्रमध के बाज़ के कि कि कि कि कि कि कि भारति हे प्रमानार के सावावार (जयपुर) में भवकर दुवंटना के समानार (इ.ए.) । क्रेंट क्षान्स् रक 'रोतकि कि गुंदुम व्याप्त किवासीलक्ष्य कि वससे कितक किए से कार जयपुर से अधवार आये, सुभावबाबू का स्टेटमेट पड़कर बुरा मानुमहुम। शाय अस्य जयपुर मया। जानकी की भी पद्म भेज दिया। र प्राप्ताप्र हे हैं, या साली का प्रकार कि मान के अपन पर कि छोट सक

हिमा के का है है है है है है है है है। है दे के कि कि

1 3 137

promise that its practice in "Thought, word and deed" will basten the progress towards their goal, as nothing the will never a goal of the will not the dogma of Signor Mussolini बाग से मन् १११० में आगाहियां हुई, जिसमें ४०६ मस्तम्बी धारीने दूरन १६ चीमारियों से ६० घर से समझे में १६०, मेंम के बागा ४०, यह में १०, आधिक सहस्यां में १, काम नहीं मिसने से २४,

### 36-4-08

# din marm in be :

ष्म क्षी कार ए-मान भी न स्थापाम हरूपहार क्यूपर स्थाप (जिमा-हार साथ धा पुना का साथ (जुन कोस्मा) स्थाप जुना कर वर्षेरा भाक क्या जोर म अवनामपुर गये। एक बुद्ध बाह्यण विसका जाम सक १८६६ महेना था असमी सन्त

कि कि काराकुम - है हिंद्र कि एक है उनके सकते से हैं । ई हिंद्र किसे राजिता - ब्रीकरण दिनिही कि इति के शिक्ष ताम दि मक में छरे माराज पर सदा लात का दंद कर दिवा, क्योंकि मेरा हाका ला कि रिविशा 12 र आए। है किमी म्ड्रेड (कि किसामानमरू) 19र्म छ कि हो "। छोन छोन हिन्दिन कि कि कि कि मिन कर है। हिन्दि है छ कि कि कि शक कि ,12 म हि 1 कई कि मड़ कि ( काउ कर) काउमानी िस्छाड़म तहक सं राष्ट्राहम प्रमुक्त सं आस की रहक सं सिकार क्यू । 1693 तरह प्रमु वह सब और मुद्रे हम प्रमु हम प्रमु माया है सा शेवा करने से मिल जावेगा। कूड़े ने वह स्पास मा

। है ज़िम्म म छाइम कहा किसड़ा। इसकी वह न अबारा म म्याही है। 1 है 15 डि फिल तीम्हरिक मही रण इन्छ की है रिडडे खपू ड़ि संसम् रिव दें मा है मुक्ति कह कि कि जो छाउ है । ताल में कुछक नामान कि निवि-निष् र्वतम स्मायम प्रमायाय इष्ट-स-इष ,ाण्डण गण (छात्री।एसी स्पिस ,प्रतिम

१ हेर हाहमु एमामार किएमीरुएकु । रागक ग्रहाभ की भिर्म । 185 कीक किए किए कि (लासकापृ) किए कि लागगा

\$2-x-b

। है कि में किन्डो हों। हेडू किमी डिवि उक्ताक हम कि इंड उसी उक्ष डक्त का हुए। । प्रदेश । क्य ,कि कि क्रिक के ०० कि ,कि गणिय प्रामि के के के मिल एक लिए। की । कि छिन हम कि एक इंदिर की हर तह कि कि कि कि कि कि कि किम हि कहुन प्रश्नम । ई कि का कि कि कि कि कि हम । ई काल क्षाम किरियन म ए विद्या नहेर नहेर क्या विद्या । वहा का महत वहा का मिना

135 p hein i im iinie impie aft fm ,im ipie is 03-035 pip \* Bibpt & Siante ,IP 599-055 fe bitt 05 718 2750 in Pile । इ. १६ व्हा के स्वाय हो सवा, ऐसा अदार हे मानूम होया है।

रियासतो की चिता के कारण ही ऐसा हुआ दीखता है। इदौर के वर्तमान महाराजा ने भी मूरोपियन मिस मार्गरेट सॉनर के माध विवाह कर ही निया । विवासकान आ गया दिखता है। अच्छा नवमुवक मान्म देता था, भाषण तो अच्छा किया है। इमकता हाईकोर्ट में भवात-केत की बंपील बन रही है। स्त्री विनावती देशी व भूमार रामेन्द्रनारायण राय । यह केम दिलचम्य व बीध नेने योग्य

81 कालेज की लहकी कु सुजाता सरकार (वय २१) का केम पढा। यह ममात्र की वर्तमान शिक्षा की दू खदायक हालन बसलासा है। चन्त्री। ता • ३ • - ३ के हिन्दस्तान टाइस्म ने देशी रियामत — खासकर अयपर पर नंतर विशवा है।

मरवाप्रहियों को छोड़ने के बारे में श्री भूलाभाई ने श्री जिल्ला की टीक बयाब दिया । सरवमृति ने भी । श्रोब मण्डली वप प्रवच्या पुत्रा समझ में लड़ी खाया ।

वायणकार में मत्यापश्चिमें को फीड दिया गया । 2-8-39

अपनी जीवनी प्राय पढ डाली, इसरी निखनी पडे तो मुधार की बहुत भावायकता है। यह बात वाजिब मालुम होती हिक जीवित आदमी की बीवनी बहा तक बने, वहा तक न सिन्दी कार्य ।

में अपन होयों का ब्याल करता हु तो धर्म, लड़का व इ.ख से मन भर आंता

े। मनुष्य को हमेशा सल्यम व उत्तम पुरुषको आदि वे पटन व विचार ो। सरते दम तर, अक्तन ममझनी चाहिए।

शिविक कि शाह कि तह महि कि महि कि हि (कार हर) कार कार 110gr ,हिर र्स प्राप्त प्रमुक्त की अप की दिन से मिशाथ कप्र

। पिरा विक मार कि मुद्र देश और भेरे देश का अब इस राम क्ष विकार के में के । किया का में के के के कि के कि के । किया के

ि रियान म छाद्राय का निक्रम । इसदी बहुन अवारा म जिमाने । है ग्राज \*[11(ft] x(5 ti fnie rg 6 g fint fg fift rins fere , 8 12) न रह रीम्रांत्रक मधी प्रक इंग्डि की है तिडक छए डि लंखमू कि हेक । इ गिर के प्रिक्षित है। एक के अधार है का का का का कि कि का का कि कि का कि िर र साअस प्रतिकाध इंक-छ-डंब ,ाइड्रग क फिड़ीरएसी सिक्सि ,उउस्मि "!IIF-firre दिनिही कि इति हैक शीछ, IDD हि मक में छड़े म शिक्ष पर सवा खाख का इंड कर दिया, बधीक मेरा वस उप में भेरी (जमनालावजी की)बहुन मिली है। बार ने या प्राची में में र शाः । कोन क्रम हिर होति कि दिन में अपने मंग्र हो। होती है

1 1517 1517

36-2-6 । क्रेड रास्तु रामामार दिलाशिकारकू 

" thir fin ge fe 1325 fo fe ay in oelne i a tor sa " Il b', sibn 1 & fie ger fla fiefe eine 1 & inie teip fnimm कि मि मियुष के प्रेष्ट किस कि दिश । साई स्वर्धक क्लीम क्ष क्लिम

I ff fig be fimet atiglunglich babin foine in bug bur bieb bie nationer ein de ber if almie tingt ber a mir entlimm

"th me to be have med from the will be be to be to be the time of the control of

मार्थ हरिकर्ष महासामार वह सम्बद्ध समाप्त सामा any seem the end and an eye-bee un near



नारमक कार्य व सरवाबह की शती पर लिखा। का अपृत्य में प्रित के असवार एकसाथ आहे; देखे, बापूर के करोर है। क्षा उत्ता है। बावद से जीव दान-मिक्षा नहीं छेते।

म । में में का हो । से से समा कि से समापित डा॰ सर्व है। सर किए महोत कि हेष्ट मेछर , कि इ कि है कि एक । छोश्मी कि एरिप्ट । 1841 हिम्स में रिशा शास के मानसभा है इसाम किस्टिस किमारि

। है डिंग्र डि कि घोणर शीवास्तव की भी बाबाकी हो है।

। मान्तु म्याप दि र्नाहुन्छ । ईम लमी मामलग्रमु खक्ष में रुगार **ኔ** ት-ጰ-ጰ

। गिकों कृष कि मि व सनामम इह के स्वाक्ष । है कि मि 

। के किएक कडून ग्रीकान कुन्ड । के किडम মিতে দীয় গৈদ ভিচ f कारी क प्रकृति के । दिक (सिंहक) गिन क्रिक राष्ट्रकाक के किए जाए , व राह के राइड किशम के क्षित्रमालाए 1100 भि हरता : कुर कह हेड दर्श रह इन्ह्रह रहाड से तार कि। थि ामार्गेष्ट्र

माल से शायद ज्यादा चूमना हुआ। नाम कुल (फ्लाक के) खूब कुते हुए हैंचे, मुहाबने मानूम होते थे। पान P Pite , Sy sp i şin । कुँ छिम्पूष सं छागक अधि कि कि छिछिए कि स्माछ \$ E-2-X

नाथान व नायास्य का जिन्म के हुआ, मल की आप प्रमाण । कृष म छाउ 'हर्सछड्ड, क 'छब्ड्ड साइन्ह्र-ड्री' के इ बात । फिन । दिन कि माप्त हे हेव्हें उई डिक् देग्याड सर्क कि लिए।

। 11नम

। सिहोद प्रकाश प्राथिति कि लाउन में लिलामानमू प्राथित हैक । में केस्प्री मेरी होत । होडक उकड़ी के इंसाइडी के लिमिनसमू ० ४४ प्रथम । क भर बाह । दि प्रक कृष तत्रकती में शिवासका के प्रमुख्य ना प्रवास है कि गोलोबार का व मस्जिद का समाधान-कारक फैसला नही हुआ तो ता० २१-४ से सस्याग्रह शुरू करेगे।

जयपुर अधिकारियों की मूर्वता की कमाल है।

ता० १-४ का हिटलर का भाषण पढा। भाषण ठीक मालूम हुआ। ब्रिटिश

सरकार भी उसने ठीक खबर भी है। उसने कहा है Speaking of those who divide the nations into virtuous and non-virtuous, Herr Hitter said, "For 300 years Britain acted unvirtuously and now in her old age she speaks of virtue."

उसी तारोख को मुमोसिनी ने कहा '

"If there is no sufficient space for us, some-one must give it to us," "neither printed paper nor ink will stop us, because above them are our will and our blood"

#### 8-8-36

पूमना, करीब भार घटे, अदाज सात माइल । कोडा की डाणी तक, जहा प्राह्मणी की गुबडी है, जुछ लोग चास्टोड गये हुए हैं, बहा रास्ते में जात-आते सात-आठ डाणिया आई। एक जूटी व अधी बाह्मणी का एक र० दिया।

आज भारम पक्षी के पचासो जोडे खेत में दाने चुचले हुए देखे। एक गूजर ने बहुत प्रेमपूर्वक आग्रह किया कि पावेक दूध पीलो।

ग पुटा अभूवक आबह (कार्या क पांचक पूर्व पांचा। सालमाटि से मूलचन्द्र गाँड (सारा व वांच कार्ट । भोजन से आज ची नहीं या। बातोवर बाह्मण ने कहा कि वह बाज वे सामान मोगा से ने आधा करे। धवरितह इसामाध सामान साने में बहुत ही सापरवारी करते हैं। बह दिनों से ये लोग चही-चड़ी सामान के बहुत बामनदाम मोरट के बाते हैं और वहां दावस चन्ना पीते हैं, जिससे ऐसा व समय विगदने वी सामावन है।

भी दुस्तर्भिताओं से नह दिया कि उपरोक्त होनो सी० आय० ही० वालो ना समय प्राप्त दाह पीने, तीवर वर्तरा पथी आयले व पत्ते सेतर और मीने में बीतवा है। हमते दूसरे अधिनारी—ट्रक्शार व मिलारी भी करते है, बेघोडिये सोग ऊपर के अधिनारियों के मुह लये है और उन्हें हर



होगा, वहने सवाकि इन अबेबों ने रेल पनाकर सरयानाल कर दिया। वारो तरफ संदवर्ष से भी पान क्षाने स्व वये ३ हम भोगो का रोजरार वेहर

रचना क चनाव क समाध पर वह, ररनात्मा वह वस्त्र ने स्थान । राज्यत हुम को मेर कैसे की माना, इसके कूब दिना बेहरे के मूल हित है है। आब राज्यों र मृहद की मा मिली। बूड़ी होसियार प यहादुर मानूम हुई। हुमर पर डोर परते है उसा भी महमून केना जुरू कर दिया, दुप से यह परिवास की। एक कुझ राम प्रमुख केना सुक कर हिया, दुप से यह परिवास की।

९०-४-३६
'मधुकर' म पढ़ा---'स्वच्छतेवें इंडिय आवरा ।' पूमने, भवरसिंग व मिधी साप में । 'रेबाग के बनीचे में समाधि पर बैठें, परमारमा का विन्तत किया । स्पनीत मुबर को मेरे फेरने की माला, उसके बढ़ पिना हरदेव गुनर के सिए दे

पान में कन्या उद्याश पढ़ यदा था, ऐसी धन में तका थेदा ही जाने से, दिना कारण ही दूसरे पढ़ अन्याय न हो जाय, दनलिए पान न खाया जाय सें। उपका है, यह तब किया। राजाबी की केल डायरी पढ़ी। अन को चीडा समाधान मिला।

ना ज्यादा ब्याल करता हू. दूसरे भुझे थडाई ज्यादा पमन्द है। हो सकता है, यह सब हो, परन्तु इस कारण इनकी योग्यता तो नही बढ़ पाती। पान में कन्या ज्यादा एड गया था, ऐसी मन से कका पैदा हो जाने से,

रनके बहुने में और करने में काफी फर्क दिखाई देता है। इन्हें मेरे अदर दो दोष यास तौर से दिखाई देते हैं, एक तो यह कि मैं छोटी-छोटी बातो वा ज्यादा ब्यास करता हु, दूसरे मुझे बडाई ज्यादा प्रमन्त है। हो सकता

है। मेरी यह समार होती आती है कि वे अपने नीच के शोगी पर दूसरी। धाक तो नहीं ही रथ सकते, परन्तु नैतिक घाक भी नहीं रख सकते।

कान पर शायद । दय जायन । भवर्रामह व रामनाथ की तापरवाही तथा दारू आदि के बा? में डि॰ सु॰ (श्री कुमानमियजी) से बात करते समय कोश व गरमानरमी। मेरी विचार-पद्धति व इनकी विचार-पद्धति से इस बारे में बहुत ज्यादा फर्क

ज्यादा पीड़ित है। मेरे नाम कुछ पत गयापुर की डाक से आये है, वे मुझे जयपुर से इजाजत बाने पर शायद दिये जायेंगे।

र क्यों उन कुए किया और रामनाथ की समत है हारू पोना कुर कर किया नागरबाही का व अनुवित व्यवहार गुरू कर रखा था, वह उत्तर ग्राम प के रमा के किहि है (०डि ० घाछ ०डि) ज़िएमडी कपूर्ण एमरे रिम्स मारा गया । राज्यवाने भी बहुत अन्याय करते हैं, महमून दम मिन

रत होते दियस । किसी लायासम में कपूर उनकर महस्ते कि उनिक्यार । एक गढ़ किए हे छाइड दि डिसे ाह्य स्टूर कर्नर करेगा। उसे भलो प्रकार समझाया; यन को समाधा हिया। कहा। उसने विश्वास दिलाया कि बहुत हाइ पियेता, न सि ताइ म कारण सब अनुनित बाते हुदूँ, कोनर पहाड़ का क्लिसा तथा कर है।

। मुँ हैर कि सामनसमू से रहुपक । कि किए Parfallpium maineng for v-3 oin fieung fart fi vor । केर र्जिक्षार रुक्तामी हि घारम

भगोतिक । है माथ भाव के इत्रियात दिख्या के भाव है । व व व व व fabilien mung fager utenfinfter fin formeil fereiene lf 185 A 218 9D | शिक्षु है Its मंके में कागड़ सब कियोग के राममक की M? benu rge up , g gie einel from ginileulin m Binimm. कि क्रांत रहा का ती कि भूक कुषवीसको ने एका का का

وليط ا कि जाएक के बहु बात । क्रम्यां , प्रतिकी, तिकिताक । सम्बी प्रकृत

ज्यादा हुआ और मैं जाकर अन्दर बैठ गया । मेरी लडने की वृत्ति है, आदि उनके विचार हैं।

मैंने कहा कि उनकी वृक्तिव कार्य-पद्धति में व हम लोगो के पद्धति में काफी फर्क है। मैंने यह तो पहले ही कह दिया था कि जिनको असतीप हो, उनसे सहायता न ली जाये। मि॰ यग की बात का कोई मूल्य नहीं। परमात्मा

सब ठीक करेगा, इसका मुझे पुरा विश्वास है।

ठीक अनुभव मिल रहा है। जयपुर राज मे खुब काम करना होगा। वि॰ शान्ताबाई का पत्र आज मिला। चि॰ नर्भदा ने राधाकृष्ण के नाम जो पत्र लिखा वह पढ़ाः चिन्ताव दृश्व हुआ । परमारमा इसे आरोग्य व मुखी करे। ऐसी हासत से आपरेशन करना भी ठीक नहीं, भावी जो होने वाला है, वह होगा । जिल्ला करने मंच्या साभ । केशर प्रेम व मूर्जता के कारण दुखी होगी

# 36-8-99

घर के लोगों को पत्र लिख रखें। गनरज खेली। उमरावामिह मेरे से अच्छी खेलते है।

उमरावसिंह अमीनद जिले के राजपुत है। तीतारामजी राठी का पाम व इनका गाव एक ही है।

यहा यग सा॰ के पास जो स्लक है, वे होशियार मालूम होते है। ता । ११ का जो अखबार आया वह भी पढा। बापू ने अपने लेख में वायमराय से मिलना, राजकोट के बारे में उपवास करना, लिपुरी नहीं

जाना, फेडरल कोर्ट के चीफ जज से फैसला करवाना, दिल्ली इतने रोज न बैठे रहना, इत्यादि बातो का खुलासा किया ।

उपवास के बारे में बापू की नकल दूसरा कोई न करे तो अच्छा है।

मुभाष का स्टेटमेट; गरीव बेचारे मुभाष ! रहा-महा सब प्रम दूर होते देख बुरा भी लगता है, दया व कोध भी आवा है।

रामदुर्ग स्टेट (जो कर्नाटक मे है) मे जनता की ओर से हुई भयकर हिमा

के समाचार पटकर दुख व चिन्ता हुई। इस घटना का विचार करने पर धें एक बार स्टेटों का मत्याग्रह स्थितित किया गणा, यह टीक हुआ। अन्यथा रोष, द्वेष, उत्तेजना ज्यादा फैल जाती व बाद में सम्भालना कठिन

t iene tg

# \$t-2-EL

सीत । तर हाती । तात वाला का सामा आया के शांत ,धावकी, से वी वर्ड में क्लिव वाच

( \$\frac{3}{2}\) upper tich bree selv che fist no pre to deuter type type

( pre first no pre selv services visited selv bree tight

( prese uter de viel no 1 (be repe urge prese trese i visite

( pre first prese ( prese visite selv)

( prese uter de visite prese visite ( prese prese visite prese

( prese ( prese visite selv)

( prese ( prese visite selv)

( prese visite selv)

( prese visite selv)

ा कि मोडे कि ब्रास्ट के क्षांस दि क्षांस कि शीव क्षांस-क्ष्यं के कृतक्ष्यं क्षिक्र । है कि ब्रास्ट के क्षेत्रं के कि अप क्षांत क्ष्यंत क्षांस माथ तर्गप्रत कि क्षित्रोंस कुरम् ,त्या वात्रत्र क्षां क्षांस स्थाप के क्ष्यं क्ष्यंत । कि किस तैमस्

प्रमा क्षेत्र द्वार के क्षांत्रीमा क्ष्य क्षांत्र का व्याव विकास कर क्ष्य क्षांत्र का क्ष्य क्य

fine îz yeî # 6fe ûv. Î. in de vr vlîne îv ,aven vorp. (kef) J. vine, J. in y îdae ,2 fels—ivide vinglî îvez ,2 fein ir pirz de vineu vez 1. ( jine) îlay. J. (fiven) îdy. J. feine, 3. fei

पैसी का हिसाय जवाता । रामनाथ अववार व पोस्ट नावा । ता० १२-४ का अववार हैवा। राज- कोट ठाकुर किर मध्वडी कर पहा है, यह देखकर आस्वयं व चिता मुरू हुई। विश्वाम होता है कि आधिर में सब ठीक हो जायेगा। वा के स्वारम्य का ठीक होने का समाचार मिला। हैदराबाद स्टेट-कांग्रेस के करीब चार सौ कैंदियों को ता॰ १०-४ को छोड़

दिया गया। यह एक नवह से ठीक हुआ।

युरोप का बाताबरण काफी अधान होता जा रहा है। .. इस वर्षमा भविष्य विक्व भर के लिए बहुत ही अज्ञात व विन्ताकारक

मालम हो रहा है।

आज राष्ट्रीय सप्ताह का आधिरी दिन है, विचार आते रहे। 'सर्वोदय' देखना गुरू विधा। विनोवा का प्रवचन ठीक नही छपा। वर्ष पुष्ठ द्वारा लग गये । गाधीवाद-साम्यवाद के प्रक्न-उत्तर ठीक है । रामदुर्ग स्टेट के सबध में श्री कशाधरराव देशपांड का स्टेटमेंट देखा, अच्छे राजा के होते हुए भी ऐसी घटना हुई । आस्वयं है। चि॰ नमंदा, गमाविसन, शान्ता, मदु, जानकी देवी को पत्र लिखे।

98-8-35

पूमने गया, देवराम साथ में। चार, साढे चार मील के करीब । एक बूढा ... ७० वर्षं का मिला। उसके यहा पाता हुआ, खाने को कुछ नहीं। एक स्पदा दिया। राजाकी की जेल बायकी, जिसका गुजराती अनुवाद जुगतराम दवे ने किया, ता॰ २१-१२-२० से २०-३-२२ तीन महीने की है। राजाजी तीन मास जेल में रहे, उस समय के उनके कई अनुभव विचारणीय है।

'मधुकर' आज ठीक पढा गया। चर्चा भी शाम से पहले काता। उमराव-

सिंह के साथ आज गतरज भी ठीक खेला गया, मन लगा।

उमरावसिंह ने कहा कि भवरसिंह जपने काम से जयपुर जा गहा है, पक्ष बगैरा भेजने हो तो लिख दें; सो पत्र लिखे। कल रात को जो पत्र लिले थे वे जमरावसिंह ने अरजेंट भिजवाने को बहकर वामनवास जाकर पदा जयपुर भेजकर आया। इन पत्नो से वि० नर्मदा के आपरेशन के बारे मे नमंदा व गणविसन को लिखा है, चि० शान्ता, मदालसा व उभा के प्रोग्राम के बारे में भी लिखा है।

कृष-कृष्ट नुष्ट-कृष्ट निष्ट में स्वास्त स्वास स्वास है। कृष्ट कृष्ट में स्वास स्वास है। कृष्ट स्वास स्वास है। क्षाय स्वास है। क्षाय स्वास है। क्षाय है। क्षाय है। क्षाय स्वास ट्रायम स्वास है। क्षाय स्वास है। क्षाय स्वास स्

. शबस्य का अभा तक को है।

भूना दी गई। युक्त किर भगवान को होतू दिया गया।

को १८४ में के हैं। आधिक में क्षांबर्गता व गोक्कर-काव्ह के गांव जाने को एक वर्ष को सता

iche finne un geneung eine in der eine in icht februar in der folgen in icht februar in der eine der februar icht geneung in icht februar icht geneung in icht geneung icht februar icht geneung icht geneung icht geneung icht geneung geneung geneung icht geneung icht geneung gegene geneung gegene geneung gegene gege

nen viten dyput, jundin patagin, in this unis tin mennin ne vita vih urb,—dirfu de iterus de seute du veg 1 sys ne vita migalim dirpu eg 2 seutiu en situ ettik de grifu

nja, s. o. 150 pos is cineste eigs opinja sti etj opini in nice e njate e njate en nice e njate en nice en nice e njate en nice en nic

majan Congan, ng ngangh no ng ng mgang mgang Phag I. Lag or no Cooling ng ng ng ng Kang Coling

to žipesija įstaute taugiu agmunu us vis nu trai tūti aug aik įmiesio gienija žunu teuven ir ir is वेचारणीय व लाभकारक हैं। ट्टा का प्रयोग शायद कल ने बन्द करना पड़े। एनिमा वर्गरा का यहां साधन नही व फल भी नहीं मिनते। बासमों के सिए टाकुर राजबहादुरसिंग का लिखा 'स्वामी रामतीर्थ ठीक है। बालको को व बड़ो के लिए भी उपयोगी है। टाकुर भवानीसिगजी उमरावसिग से मिलने वाये थे। "शर्बोदय' अक ६ पृष्ठ १३ याधीजो ने कहा है--जिसने बद्दाय की भावना को हृदयस्य कर लिया है, वह यह नहीं कहेगा कि उमना कोई छाजु है।" 26-8-56 हुआरी भीणा के विवाह की तैयारी चल रही है। टीवडेबाला कृवा देखा, इमशा पानी ठीक बतलाते है। एक वर्ड भीणा ने मेरी उसर पूछी, मैंने पचास बहे, तो उसने कहा कि मैंने हो १०७ मुनी है।

भेवाराम हुवलदार ने रामनाथ निपाही के दारू पीने की निकायत के बारे भ मुतमे पुष्टवाभा। मैने पामलाथ की उत्तरी तरपरवाही, दारू पीने व शिकार वर्गरा म बह और अवस्तिक विस संग्रह पागल हो गये थे, यह बसलाया । बह भवरति। का दोष वनवाता है, भवरतिय इसका । श्री उपराव्यति ने भवरतिन को बहुत क्यादा सुद्ध बीलनेवाला बताया । उन्होने बहु। कि दह

पटनाए इसकी और भी बतलाई। इनकी बाय मे अवस्मित से श्रमनाथ तस्या है। 'सर्वोदय', बर्देन का १ मा जक, बाज पूरा किया। हारु पट्टानि ने प्रोर पित्वरं मरे या उतारा बीच मुखब दिया-' ऐने बादनी के माप सावधानी से पेश जाजी, जिने न ती वैपविक मुखो जी

राजपूर नहीं, बारी है। यह सुत्रवर आक्ष्यर्थ हुआ। बाद में उन्होंने एक-हो

श्ती-घर भी पाबाह है न आराम, प्रथमा या पट-वृद्धि की, वृद्धि सी में ब र उस बाथ को बरने का निष्ठक्य कर नेता है, जिसे बह टीक समझता है। ऐसा बादनी अवहर और हु प्रदायों यह है, बढ़ोकि उनके सरीर पर

टी पुर जातानी से दिश्य प्राप्त कर सकते हो, पर उसकी आहमा पर

एउकए देक रित्र प्रोति हिं। मुद्रीम क्षित्र के प्रवृक्ष अधिहरू हिन्द्री उन्हें 'सपुर र' आज पूरा क्या, बहुत ही उपयोगी है। दादा से कहना इसका शांच ८: मील से ब्तादा बैसली हुंसी, यकावट मालूम देने लगे। पूर्वते, देवाताबूड पर स्वान, त्रवाधि पर प्रायंता। मेवाराम साथ में। 32-2-36

। है किर हि काम्मारनी

BFIG TP Pfyg Ffu- g 186 igs many gif an flok to 514 k15 1 \$ 1641 FIRE 12 1244 F 2117 - 2621 \$ 1

। कम कड़ी ब्रिंड कि शहराथ कहा कु है है। है । ।हु।

ten fe bu ay in ine am a sermanin e tereur i ridit. 125 427/25

Dine ibbigire is Stiene ofe treit gu pin fing maint fiebe aj hin and ich jude gain manife, if finging, April eile

"At at' "ye An I and thit want at a n ay i a em ing nulla it ihulul bien in anneau e in fil fich

म इंदर रहे ये पेर हैं के लिए हैं और रूप को है है बहे हैं। उस मे t the true aim be to him the are blin bain

i Bie big begitte bibli murt gere bie bie bie bien bien. Diete the east ne rice e de ter ut ditt- Era fit fitt at the liberabl there is to be a second to a second

nicht au gegene bit bittige niget ist unte dat bat bat. the theb de bibbebib mante mante fate ger fie bu bannate. g bbijbbn blimat "All ain beite naft, ginebnib ib bag

n bi the to other the grand fattige alle e a fin 

BRIDE CRRES IN SELL OF SEE 21 T.

genn, mangengt untiff angenet eitentell abe der ut. en binabith Grante angelie of -one i ole milliant विचारणीय व लाभकारक हैं। दुध का प्रयोग भागद कल से बन्द करना पड़े । एनिया वर्गरा का गहां साधन नहीं व पल भी नहीं मिलते। बालको के सिए ठाकुर राजबहादुरसिंग का लिखा 'स्वामी रामनीर्ध ठीक है। बालको को ब बड़ों के लिए भी उपयोगी है। टाकुर भवानीसिगजी उमरावसिग से मिलने आये थे। "सर्वोदय' अक ६ पृष्ठ ३३ माधीजी ने कहा है-'जिसने बध्रव की भावना की हृदयस्थ कर लिया है, वह यह नही कहेगा कि उसका कोई मझ है।" 25-8-09 हजारी मीणा के विवाह भी तैयारी चल रही है। टीवडेवाला कुवा देखी, इमका पानी टीक बतलाते है । एक पूर्व भीणा ने मेरी उमर पूछी, मैंने पचाल कहे, तो उसने कहा कि मैंने सी १०७ मुनी है। भेबाराम हुबलदार ने रामनाथ निपाही के दारू पीने की विवासन के बारे में मुस्से पुछवाया। मैंने रामनाथ को उनकी सापरवाही, दारू यीने विशासर वर्गरा में बह और अवशंतन बिस तरह पायन हो यमें थे, यह बतलाया । मह भवरांगम का दांप अवलाता है, अवश्वित इसका । धी उमरावनिय ने भवातिम को बहुत ज्यादा खुठ बोलनेवाला बताया । उन्होने कहा कि वह राजपूर मही, बारी है। यह गुनव र आक्ष्य हुआ। बाद में उन्होंने एग-दो घटनाए इतकी और भी सनलाई । इतकी शाय में अवस्थिय में रामनाथ सम्बाह्य 'सर्वोदस', बर्बत का हवा लक्ष, भाग पूरा किया। शाव पट्टानि ने प्रोक वि.बर्ट भर का उतारा नीच मुख्य दिया---' एन भारती के साथ सावधानी से पेटा आओ, जिसे नती वैपविह सुधी की रेशी घर घर परवाह है न बाराय, प्रश्नसाया पद-नृद्धि की, विकास भेषप अस्वास को वरन का निश्चय कर लेवा है, जिल दह छोड़ समझता है। ऐसा बादकी भवतर और हु प्रदायी राजु है, वर्वाकि वसके धरीर पर

रो तुम काशानी से विश्वय प्राप्त कर सकते हो, पर उसकी आत्या पर

FFRINDS oP | 185 topy topy 1954 for 1824 for 1824 for 187 for

95-४-29
115 ব্রাক্ত (৯ হবাছে ব্রোচস্চাত, (৯ হিচি কাছ, রৌচস্ট (ইচছে ই ফাননাস্ট 3° বঁশু (প্রুচ, (াদ ব্লেক (জ চালীসস্থা হিল বিট সাম্প্রান্ত (চ লামানর 1 চেই (ব্লিক স্বান্ত বিজ্ঞানী স্থান্ত চালীদাস্থান ( তিই সাম্প্রত ব্লিক করে স্থান্ত ব্লিক বিজ্ঞান করে বিজ্ঞান বিজ্ঞান বিজ্ঞান ব্লক্ষান্ত ব্লিক ব্লেক্স

(1821) [1821] (1821) First order of the continuent of the continue

the part of the p

ning die des Services est attaches que constitue de die de la constitue de la

r

मानूप होता है। उमरावधित के शाय एक वाजी क्षतरज्ञ, वाद में चर्या। चि॰ कमत्त्रवज्ञ, चयदीय पोहार, विरजीवात बडजाते, मदन कोठारी मिनने बाये, स्थापार, इनकम देवस, जाने-जाने के बारे में (गीमयो में) सताह-चर्चा की। मोराकृड गये। यहा स्नान किया, इन सर्वो का भोजन

हुआ। बाद में सब बापस गये। बा॰ पुला (सालसोटपाले) आये। बजन किया १६१ पीड हुआ। बा॰ ने कहा कि रूप से पोड़ा अनाज जुरू करें, पानी ठड़ा पीकर देखें व फल तथा बही क्यात कें। उन्होंने कौर सब तथास कर कहा कि सब बहुत ठीक है, (याने पहले से भी ठीक है)। अथबार सा॰ १०-१६ के आये, सो पढ़े। राजकोट की हालत खराब होती

(याने पहले से भी ठीक है)। अध्यार ता० १०-१६ के आये, सो पढ़े। राजकोट की हालत खराब होती जा रही हैं। अख्यार तानों ने बापू को कोसना मुक्क कर दिया। अजी में भी भेद हाता बारहा हैं। मुझे सो इसमें बहा के पोसीटिकन एकेण्ट व बायसपाय की मीति पर भी सप्टेंड होने तन याग है, जयदर के कारण

भी।

२०-४-३६ टोडा व टुण्डिला जाकर आंधे। रास्ते क एक बृढी (भीनी) नगे पैरो सं तेजी से जा रही थी। मुले देखकर रास्ते से हट यथी। मैंने पूछा कि बृडिया, कहा जाती हैं? उसने गाव का नाम बताया और कहा कि मैं देजी से इस-निए चलती हूं कि पीखें दिन चडने पर जमीन गरम हो जायेगी। मैंने पूछा, जूती बयो नहीं पहनती? (शहा प्राय: सभी दिखा जूती पहनती हैं। उससे हरण कि इस जार की शाजी बजी रही करने के ऐसे ने

हैं।) उसने कहा कि इस जात थेती पकी नही, जूती कहा से सेती? उसकी साजवीत, बेहुरा, हिम्मत, रशकर देशकर मुझे 'मा' की याद आहें। मैंने उसे रोक कर दुत्ती के लिए एक फरवा दिया। मनन्ही-मन व उत्तर से प्रणाम किया, बाद्य भर आहें। (कल भिराजीलात छोड़ दिव गये।) 'विविधा-वृत्ता' तार १६ अप्रेल, पुर (कल भिराजीलात छोड़ दिव गये।) 'विविधा-वृत्ता' तार १६ अप्रेल, प्राव र दें में डार औं तार बार वें (पूना वाले) का 'अधेवर शाधी-विनोमा' नामक लेख पहुंकर आक्यार व दुता मालुन हुआ। इन्होंने पहुंते भी कुछ

लेप लिखे हैं। मौका लगे वो उन्हें पड़ना है। थी हरीभाज फाटक ने इनकी



हुआ, १०० के करीब का है, उससे मिले। उसकी मा मी बर्प के ऊपर की होकर मरी। एक ब्राह्मण भी यहां सौ वर्ष के करीब होकर तीन मर्प पहले मरा। इस गाव में बुढे बहुत हैं। यहां का वातावरण, धम्ना के कारण, अच्छा हो रहा है। बुद्धि (मेहनरके सडके) ने इकतारे पर सुन्दर भजन सुनाये । अखबार आये। ता॰ २०-४ के अखबार में राष्ट्राकिमन ने प्रजा मडल की और से ता० १२ जयपुर सरकार ने बमेटी कायम की, उसके विरोध में स्टेटमेट निकाला है। यह जस्दी निकलना चाहिए वा। 23-8-39 मीणा कोलता तक जाकर आये, मात-साढे सात भील । मीणा कोलता मे जयमाल मीणा सञ्जन पुरव है, उसके घर धोडा दूध खिया। पुष्पा मीणा ६० वर्षं के करीब का, अधा है। उस एक ६० दिया। यहा वरोडे में रहने वाले गीड प्राह्मण हैं। पूजर कोलता के पूर्य जमादार (चमार) की लडकी का विवाह था, उसने आग्रह किया तो वहा गये। बरातियो ने दो अच्छे भवन मुनाये। फल से माने आखा तीज के, इतने ब्यादा विवाह इधर हो रहे हैं कि इस जगल में भी पारों ओर सँगड़ो बीद की वहल-पहल हो रही है। द वर्ष से लगाकर २०-२५ वर्षके बीद व ६ वर्षसे समाकर १३-१४ वर्षकी यीनणिया ।

ता॰ २१-४ का 'हिन्दुस्तान' देया। बापूबी को 'रावकोट में उबर हो रहा है। यतकोट तो बापूबी की पूरी ताकत से रहा है। भि॰ जिला स डा॰ अमंदेडकर भी आन सेने बहा पहुंच 'में हैं। थी राबा (हरियन नीय भी महात से हस्ता मचाना मुख्क कर दिया, बापूबी ता॰ २६ को करकता

रहा या। इसका छोटा भाई, जो ७० के करीब का है, वह भी कब्द पा रहा या। गणेश की दूसरी स्त्री खूब सेवा करती थी। लडका छाजू भी सेवा-भावी व सदावारी है। गणेश भगत की हालत चहत ही खराब है, तो भी

इसी गाव में एक जीवन (माली) जिसका जन्म स॰ १८६७ के आधिर मे

स्वाभिमान है।

पहचने वाले हैं।

के प्रवर्शित के साथ पत भेज ।

In view of the grave international situation, Mr. Winston 1 है 137 दिह एक एस हि छडू है 1 है 1 । बहुत सी जगह आग से, मीटर दुर्घरता से—बगान में बहुत हो। हुई । सुमाप व जवाहरवाल वा० १६-४ को विगवाड़ी (शरिया) में मिन

Churchill to join the cabinet ?

**5**የ-ጸ-ደ6

दरवारालालजा को मोता हैची।

। ठेडे प्रम रितरून । की प्रमुख कि बाक कि माम । करेसल में रीयन

5PE \$F | देग सभी 5िकि देशाए कि (ल्लाह 1862) गर्गसर 7र्गमात्र

नला जायेगा, दूसरी व्यवस्था करनी होगी ।

खेडा धुलारावजी के जाकर आगे, आग्ने वहें करीब खेडा में ठहेरे। पही **ኔ**ዸ-ጸ-ክ</mark>ይ

उसे एक र॰ दिया । ओकार बमार ने मंजन सुनाये । । है किर के का के में से से होड़ा क्षी का सिकासकर जुनरान करता है । अप्रवास महाजनो के वर जवादा है। गवाधर छीवा चन्म क्षप्त है, जो वीस

। है किई द्राधनी एमार छक्ट कि रुट किन्छ 1831र कि उक्तिकार । के ४९-६९ वाह स्वाह प्राव्यक्त से रपूरण

मि रिम , राज र राज्य कपूकार कि निष्य कि रमि हो रिग्रेस कि छाए जुए — है या। उसे दुखी देवकर बुरा मालूम हुआ। जोकि यह बहुत ही मूठ मोनता भवरसिंह सिपाही (बी॰ आई॰ दी॰) की बरबी हुई। वह आज दुवा

िए हिंदी कि हुउ कह प्रमप्त किंद है भाउना नुष्ट का की एक हि साव्यवी मिग्र । है जाक रक्क कि कि उंट , कि कि कि कार , हेड़ म है । हमि वृषते समय भजन सुनाना गुरू किया था। किर हैं, कारू। कि देव है स्थाफ कि रंत्राप्त के कि कि कि के के

िम फछटू में र्राष्ट के जीवर रिम्पू उक्दड़े 5P 5स IPB क्षानिया से कि एस है हि अयुर से गाम के सिए ताने से स्वरात

जानको देशे, उमा, पेरोनके, भशमणप्रसादयी, राजेन्द्रसनू, राधानिमन \$2-x-\$2

क साड़ के नीचे देर तक बैठे रहें व जूहों का खेल देयते रहे। शेजपुर नीपो के गाव में हनुमानची के चबूतरे पर बैठे। पीपल व बोर के झाढ बहुत दुतने मानुन हुए। छाया ठीक यो। नारायण मीणा पटेन मिला। मीटर में बासम आये। बहुत दिनो के बाद मि० यम का खानगी पत्न, दोसांसे भेजा इस्त्रा मिला।

राजकोट था फैसला नही हुआ। वापू कलकत्ता रवाना हो गये। यहाँ ने कालुराम वा सार मिला 'सावदान व चिसा' केस की अपील जो

उन्होंने की थी, ध्यारिक हो गई, नीचे को कोट का फैसला जो अपने पक्ष में या यही कावस रहा। विचारे कुसलिंगाजी की, काग्रेस च उसके कार्यकर्ताओं के बारे में, विचित्र कुरुता है। हुतसे पूछते वे आप कितना समाउन्स जैसे हैं? क्या काग्रेस

बिबारे कुशलिमाजी की, कार्यक्ष च उसके कार्यकर्ताओं ये बारे म, विभिन्न करूपता है। मुद्रसे पूछते ये आप कितना अलाउन्स निते हैं ? बया काग्रेस के पास दो सीन करोड़ रुपये हैं, हरणादि। सहरी व आरामी बीय हैं, आज-कम सो मस्न रहते हैं। २७-४-३६

79-8-3**₹** 

ंकेलन व हाइड' पढ़ी उनके पढ़ने से मन में प्राय विचार आते रहें। भविष्य के बीवन के बारे में भी नहें प्रशान के क्यियर आते ही रहते हैं। विसी बयरदरत साथी (भिन्न) के बिना सफलता नटिन है। 'पापी सिसा सर्थ भी १६१० नी रिपोर्ट देखी। कई प्रकार के विचार मन भेपैंडा हुए।

२०-४-३६ हजारी भीका से उसके विवाह के खर्च व चीति-रिवाज समझे। पाद में मानिक करवाई :

म है दिनों से हिन्दी अध्यक्षार नहीं आहा है। चाबनेट के मामने पर बादूबी ने चुधिव हृदय में को स्टेटनेट दिया, यह इसने एक बार की चुस की नवां और दु या भी पहुंचा, त्यानि यह दिशास है कि प्रमानन ने विकास की करने हैं। जो की सम्मानन करना करने

है कि परभाक्षा ने विचा को जन्मी ही बोर्ड नमामान-बारक रास्ता रिकर कोर्यना आहु को ब बरसार को युव कटक बहु या पहुनता स्वासादिक है। पुराधायपुरे के बारक बनकार सा जा बावायरण युवक्तारहो रहा है। सरसार कार्य रिक्स का कर के बैदेक ने मही बार्डिया आहु का स्टेटमें हैया।



४२ दिन बाद कल डाक्टर ने आग्रहपूर्वक कहा कि वजन अब ज्यादा कम होना ठीक नही । विता बढ़ेगी । बिहुल का भी यही कहना था, मी आज से ही दूमरी बार घोजन गुरू किया।

3 E-V-P

कोरास्ता का मौका देखा। यहा पानी की अरूरत है। मैने इन्हें कहा कि बोरिंग करके देख सो, पानी लगता है तब नो दो सी रुपये तक में दे दुगा। ज्यादा नहीं। अगर नहीं लगता है तो बोरिंग के तीस रुपये दे दिये जावेंगे। पर दो शर्त रहेगी। पानी निकालने की किसी को मनाई नहीं रहेगी प गर्नियों में खेल भरी रखना होगी, इसकी जिम्मेदारी कमेटी पर रहेगी।

मुस्लिम सतो का परिचय पढा।

जायरा में बुढ़े पहित, आखातीज को जो मिले थे और जिन्होंने फई उदाहरण व श्लोक नहे थे, बैदक भी करते थे, वे विचारे चल बसे।

38-2-5

एक बुढा मुमलमान बनजारा मिला। आयरा के बलाई ने भजन सुनाये। श्री सुभापबाबु ने त्यागपत दे दिया। राजेन्द्रवाबु काग्रेम सभापति बने। सारे समाधार पढकर द ख हवा।

गगापूर स्टेट (जडीमा) में गोलीवार से तीस आदमी मर गये, चालीस षायल हुए।

निया-मुन्नी झगडा बढ़ ही रहा है। हैदराबाद के आयं-मत्याप्रह के चार सत्याप्रहियों की मृत्यू जल में हो गई।

बा॰ जरे की मुखंता में भरी हुई खली चिट्टी छपी।

जौहरी बाजार की मस्जिद के बारे में ता । २६-४ को जयपुर सरकार ने दसरा स्टेटमेट निकाला।

.. चर्खा । पत्न, अधवार व मुस्लिम सत पढे । पीरामलजी बम्बई गये ।

यहा मोही कम बोलना होता है, पर आज से विशेष रूप से रूम बोलने का ययाल रखना है। इच्छा तो भौन लेने की ही होनी है, परन्तु उसके लायक वातावरण हाल में नहीं है।

(Pine forth 1852 nine synesy genes 7371-1812-1815 vid (Twiff) forthe 1 \$\frac{7}{2}\) Librar vertit red till ver x 15 vid (Sine it ford furcars for fore virgin ver it brezit the it ford furcars for fore virgin ver i ver i ver ell re gene rece i die son y's ji for it monit y'i i meriter el re give rece i die son y's ji for i monit y'i i meriter el re give rece i die son y's ji for i forth y's rever for y's i ver ver y's ji forth y's virgin die virgin y's for y's reperiere for i for i for i for i ver en ye elli y's for i for i for i for i for i for i very elli y pel s'e y pen mer very men den enen year very i y's s' elli y pel s'e y pen mer very men den enen year very i y's s'

-ruic a argie abiba i ida ikka "zirbijanj... ia ipminipiraa. de-k-o

। हि ई अंदर रोग एवं । होत उद्रेम र राग्योम

antin tem i büth.

that for mits trains acted sings a skape and global for the principal of the mits trains acted sings a skape at the formation of the principal of the principal

- 1777) Parlangun krasinan anlara in Arnay makata Marahlan kangunan annarangan mengarasa कारक है। प्रजा-मंडल बाहर की सस्था के साथ अफीलियेट (सम्बद्ध) नहीं रखा जायगा। महाराज के लिए लॉयलटी (राजधनित) तब ही ली जा सबती है जब महाराज भी प्रजा की सेवा व उनके साथ न्याय करने की प्रतिज्ञा करें। बाहर की संस्था से तो खासकर भेरा ही सम्बन्ध आता है, अतः मेरे लिए यह शतं नहीं मानी जा नकती है। कई उदाहरण दिये गये। उन्होंने सब नोट कर लिये। आधिर मे जाते-जाते भी कहते गये कि ईश्वर के लिये में उनकी बात कबुल कर लु। शायद जल्दी ही मोहनपुरा-जेल मे अन्य मायियों ने मुझे सिलावेंगे। बाकी के लोगों को छोड भी देंगे। मैंने हो उनसे बहा कि मैं अगर इतना मुक्सान पहुँचाने बासा ह तो मुझे अकेले वो शो रखे. औरो को फाड हैं। मैंने सर बीचम व चत्रवर्ती के बारे में भी कहा, इनके बारे से शीसल को जो पत्न लिखा था, यह भी कहा। उनमे सत्याम्महियो के बारे में यह यहा कि किसी जिम्मेदार सत्यामही ने यहत करके (मीटनपुरा मं) पहा बताते है कि हम तो यहा भी न उडाने हैं, खूब माल याने है और मजा करते है। एक औरत (स्थी) वी कमी है, वह और ले आओ। मृत का इस बात का बिलकूल विश्वास हो नहीं गहता था। मैने तो उन्हें बहा कि आप पूरी बाच करें। ऐसी बात हो नहीं सनती। मुझे सो लगता है कि सी० आई० डी० वालों ने बदनाम करने दो यह रिपोर्ट दी होगी : मैने बहा कि अगर यह गावित हो जाय तो यह व्यक्ति प्रजा-महल में दिलकुल नहीं रह सबता। मैने सुटी रिपोर्ट बरौरा के अपने अनुभव भी वहे। जयपुर के अधिवारियों के बारे म भी बहा व मीकर की परिस्थिति व उस गम्बन्ध में मैन जो बाम विद्या, वह भी बताया । पर्धा काता । 'मुस्सिम सत्त' प्रश्नी । 2-2-29

मालुम हुवे ।

के रोनो भाई जो पडिन बैध व ज्योतियी है, आय । बड़े भाई गण्डन पुरुष **₹-**¥-₹€ गरमोरा के पहित्यी को 'रमण महाँप' व रामगीयें' पट्टे को दिया।

दर सरी सब की का निर्शतिकाद' पूरा किया। ठीक मेहदर करके इंद्रिक मानी के साथ िया यथा है। अब सर्वोदय' पड़ना मुख दिया। गडमीस

याचन व उत्तर सन्दर व स्त्र के विकार १ मान्य । नाराक्रण मेहतर ने घनस सुनारे व निवाने ।

से हुनस्ता हमा । सब हुन् से ताला । सहा स्वयं सुध हुनस्वास्यम् । स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं स्वयं । स्वयं स्वयं ।

7-8-4-9 Tokadr | Hrst 7 78 78 presize (de highurtyk f stavys zywe Priu in yru irsi ff (polysaf) yenise (g 153 2 2 fgr irsi). In 1 150 f fie ff 9g ivure fore (11011 (11011) fierk (12012)

तूफान इनने जोर का था कि बाहर बैठकर प्रार्थना करना कठिन हो गया। पमना सम्भव ही नहीं रहा। अबतक ऐसा तूफान रात-भर व दिन में भी पहली बार देखा ।

दाहिने गोडे में दर्द वैसे ही रहा, क्या नहीं हुआ। अगर यह दर्द नहीं गया सो पूरी तकलीफ हो बायेगी। यहा सो विभी प्रकार के उपचार का साधन

नहीं है। बैसे एक प्रकार से तो ठीक है।

चि॰ राधाकिसन को महस्य का पत्न लिखा। विश्वनाथ वायदे, मोहनी वेडिया को पोस्टकाई लिखा।

चर्च पढना, चर्चा, 'मुस्लिम सत्त' मे युमुफ हुसेन, अल हुमेन न्री बगदादी, हसेन मन्पूर इन तीनो सतो का जीवन-चरित्र पढा । मन्पूर का चरित्र पूर्ण मत्याप्रही जैमा था । इन सब सन्तो के जीवन में अहिसा व मत्य जूट-कूट कर भरा हआ है।

#### 9-4-39

प्रार्थना के बाद चबूतरे पर बैठे-बैठे एकाप विचार, बाद मे धोड़ा नीचे जाकर भूडोबालों के बगीचे तक चुमता। आज दर्द श्रीडा कम मालुम दिया,

पाच मील घुमा । पानी भी खीचा, रामनाथ साथ में ।

मदन कांटारी ने जो दो सौ रुपये भेजे, उसकी पहुच व राधाकिसन को जो पत्र कल लिखा था, वह उमे भेजा और राधाकिसन के पास पहचाने को लिखा ।

कार्यम की रसीद पञ्चीस हजार की आई, उस पर जे॰ वजाज सही करके के गवदेवजी के पत्न में भेजी। कुशलसिंगजी (डी० ई०) से कहा कि जय-पूर में रिजस्टी करने की लिख दी। उन्होंने कहा कि जयपूर बाले परवाह तो करते नही, कल उन्होंने रजिस्ट्री नहीं की व जोखम हुई तो मुझे साफ झुठ योजना होगा। हमारा पुलिस का नियम यह है कि अपने ऊपर या अधिकारी पर जोखम या जवाबदारी बाती हो तो झुठ बोत देना। इतने भने आदमी भी भी यह हालन देख कर विचार हुआ। चोट पहची। कुशनर्मियजी को समझाकर प्रेमपूर्वक कहा कि जाप काप्रेम की अनुचित

टीकान किया करें। अगर करने की इच्छा है तो उसे पहले पूरी तरह से

मा साथ पहुचना संभव है, उस कांग्रेस पर जब अनुचित होका या भार ीर कि में मानीय क्रीक किछि के हैं अपने प्राप्त माने प्राप्त के कि कि कि कि को हें में हिन्दुस्तानी, जिस सरथा के प्रताप से आज लोग मनुष्य समझ ब हिन भि । एवंक हिम मिन्निमाम मैं की एकी प्रकिश भिंड़-इ मि ही गये हैं । उन्हें भला-बुरा कहने से बवा लाभ, द्रवादि समझाया। भाग न निमान , गिरा , एउ पुड़म इंब-इंब में प्रशास । प्रडी का राम छ

\$2-X-0b मरेवा है, तब मुझे चीर व दुःच पहुचवा है।

। रहेक कि द्रोस अधिक कि कि कि रि FD कि लिए प्रति के किए। । डिगड द्वीक दिगद कि विदे उने के मान्द्र । कि फिरम्प कि मामान । प्राप्त क्रिक कि विद्या । सामा क्रिक कि कि मालूम हुआ कि जयपुर से लारी लेकर हरबरनदास पुलिस ब्लक भारे। में राम । गिर्देग फिल में प्रक्रिक की एक कि स्ट्रिय के 113 रे मिरिक । १६५ स्थावा । निभ म मर्र कि तहुर ६ किएसीलाकु कि । ई व्सन्न सरील रू किस मिर्टि तपस्यी अवहुरला, अल हाक्ति खुरासानी शासी फिताब आज पूरी हुर मुश्लिम सन्त अब्दुल्ला खफीक पारसी, मुहम्पद अली हमीन तरबोद हुमलिसियजी के साथ ग्यारह पीवा वाणी जेबा।

णाह्य निकाम भीत जो अनुष्क के पार नाम भीत की प्रति पर दया। बीस होते हुए पुरामा पार के रास्ते 'बनवितो का बाग' (राहर मै रहा में रहा में रहे में में होने न वेश भारत । दान मान मान में रही में रही है । कि है में 117क के क्षेत्र ४ क्षिप्रकाड उक्तिशाश द्रक क्यानी क्षेत्र शह में 7मामार्गाम १६-४-११ काम का किश्वास । 1राम द्रि महं सं मुर्थ भद्र । सम्रो संहर हिंद मिरा में उपाम । राम । ताम य प्रायंता के बाद वराबर हाई बके मोटर से रमांता

। है र मनप्रमध् क दिन कह र्द्ध एर केड कामान् । है र्राटब बाउ हिर बाद सामान व विद्वय सारी में आया । बहुर का त्रुवाना है। । हेंदे एक मीस अन्दर हैं, मुख्ह हा। बजे पहुंचे।

ent bille sern zuifft fabr i bin (bitabe) fie bentie

अथवार पड़े। तो० १०-५ कं 'हिन्दुस्ताल' से सरदार का भाषण है --- जब पुर की चर्चाभी है। बायू के स्टेटमेंट, राजेन्द्रवाबू, मुभाप व सरदार के भाषण वर्गरा पढ़े।

जयपुर पुनिम के तीनो बड़े अधिकारियों ने मि० यग, डी० आई० जी०, प दीवानचरद व चन्नवर्गी के जाने की बात मुनी। श्री कुशलर्सिगजी की दौमा जाने वा हुक्स आया।

## 38-2-58

सृष्यियासास तक जाकर आये। एक घाती की मा, जो बहुत बूड़ी, बहुरी व अधी थी, उसे एक रूपका दिया। जीकीदार भवराज का घर सेपा। कुग्रामसिंह से सातां। उनके नाथ देर तक धतरव खेती, क्योंकि यह अब जाने बाले हैं। उर्जु सीछी। वच्यों काता। यहां भी मरमी ठीक पक्ती हैं। जयपुर से आम आये, पर ठीक नहीं निकले।

पाटी-पाटीको के गांव (हरदेशको अपने के बाग) की और पूमकर आये ।

रामनाय व गोविन्दा (छोकना) साथ में । मोती खटीक मिना, यो बुद्धा है, उनके दो अवान लड़के मर गये, आख से दिखता नहीं, यहुत खराव हानत है। उसे एक रूपमा दिया।

। है ड्रिम कम्प्रक कि हैर्क किएक की ग्ड़क र्तमें । एमछड़ी मद्र छहुद्य निंहेग्ट "। र्डिड़ के 5x-1x कि किंकु क्लीकि किमी 5मि । द्व नामक के केंड़ल केंगाथ कि में भी एक के उन्हों कार्येग । किये कि में हम कि के हैं। कि फि डिकार्क कि कि काक प्रायन है छिप कि काय काछ के राष्ट्र कारा हम दी जावे। महाराज हे मिलकर उनका मानस भी समझ लिया जावे। अगर की शमत तीथ्री कि किरड उकलमी है किथी। इर्फ केए की 1733 डिप पुषिस जाते का विरोध हो पहुने ही किया था, आज भी किया। आजि म कि कि उर्वाक नामके । किया वरिको छि रिक रिशेष के काल वालाक है निक्य निव्या रहे हैं कि के क्षेत्र है है । क्षित्र कम निही-उन है । कि व मांह के राकर इपूष्ट । रि. हि स्माडक छाववारी उपक प्रही कि स्माम किस कर 17र्म में चिक कंसड़ । ग्रुड़ीक ड़ि त्तराव्हित कि कास्त्रीध के छड़म नाय। मही कि विश्वास क्षेत्र है। कि है। कि है। कि विश्वा साथ । कि पर हि शीस ,प्रद्रीय महत्र के क्यू से सं शिष्ट हो है। हि वह होएन। 1यम जन्मे कि इंक्टि कि क्षिकिस्याय एउसू के स्डम-क्रिस में ग्रेसू कारान वर्ष कि मन्द्र म स्वत्तर परस्वर विख्वास वसद्दर्भा को को ि विभिन्ना । र्वत उप ०९-१ । द्वित विदित्त विकास ईय । इ प्रतिय । यार किमी ,रअभीमी मांतु कहोडिड रहाइड इश्लीमी मद्राप्त डॉड बमी हत ११ मिन । एडी एएड क्यू छंट । एंट एवं एक्वीडास हिस्सेड हिम विक्र वक्ष । र्षण एक उत्तृ कृष कृष विषय कि विक्र विक्र कि विक्र कि मिए कि कि प्रमुद्ध देक रेकेट 'उद्दार । दिक कि कि भि रेकि से रेक में शास कि व निर अकति उत्रमाछ ,कि दिन निर्म के प्रदार संग्रह । दे प्रमा दि क प्रमत के पेट कि हैए। क्षित्राय क्षम उहे तथ ता के कि कर - इ स समा के रक्षा भारते साम का हो बचा था। वहीं के हुमान वहत हुते हैं, जो तरर मिन की हिंद , है होते में फिक्स द्वाहर सामसम्पर रिर्कार हिंद, महि

मृश्चियावाम (हरीपुरा)की दो अना न मा-बेटी (वैश्य) को एक रूपमा दिया। अचरोत ठाकूर हरोमिंगजी (होम बिनिस्टर) को पत्न भेजने का विचार। मनविद्रा बनाया तो थी मुलॉनगजी (मेरोजी चींगम) सुपरिटेडेट पुलिस जबपर, ने आकर कहा --दरवार मुझसे पाच बजे मिलने वाले हैं। मेरे लिए मोटर आयेगी और जहां मिलने का स्थान निष्वय हुआ है, वहां ने जायेगी। मु रसिगजी सु ०पु० जयपुर, पाच बजे आये। बहु मुझे बाइम मिनिस्टर के बगले पर ले गये। साढे पाच को बहा पहुचे। अचरोल ठाकुर मा० पहले वहा आये। बाद में ५ ४० के करीब महाराज मा० आये। मि० टॉड, ठा० हरीसिंगजी और मैं--इन चार जनो की बातें गुरु हुई। दरबार ६-५० तक रहे। बाद में टॉड व हरीमिंगजी ने काने हुई। यहाराज के साथ दिल खोलकर बाते हर्डं। उन्होंने यही कहा कि जूनी वाले सब भूल जाये, आग का रास्ता बैठाओ। में नव तरह में मेवा करने व न्याय करने की तैयार रहुगा, उनकी मशा तो यह मालम हुई कि वह ता० १० को गरियों के लिए बाहर जाना चाहते हैं उम-के पहले रास्ता साफ हो जाये तो उन्हें शांति रहेगी। प्रजा-मडल सीकर भौदी, भावी विद्यान (कास्टीट्यूमन) आदि पर विचार-विनिमय हुआ। कल राधाकियन व हीरानालजी वगैरे मिल-लीग आयेगे। परसो १० वजे दरवार मे व है।। वजे ब्राहम मिनिस्टर व हरीमिंगजी मे सिलना उहरा।

आज की बातों की नोट — (१) अगर मुझे भिलने का भीका दिया जाता तो प्रजा-महल पर व मुझपर

प्रतिबंध लगाने का मौबा नहीं आता। यह भयकर भूल राज से नहीं होती। (२) कई नवीं से प्रयत्न करने पर भी भेरी आपमे दिन खोलकर दान नही हो सकी, यह द साकी बात रही।

(३) सीकर की सेवा वा यह इनाम मिला ।

धीनो प्रश्नो का जवान-'जूनी वातें भून जायें, व नवे सिरे ने विश्वास रख-कर काम गुरू किया जाये। मैं सब तरह ने तैयार हा'

(४) जापके मिनिस्टरो ने जपना कर्तांच्य पूरा नहीं किया। मुझपर यह असर है कि उनमें सच्चाई व हिम्मत वी कमी है वे राजा व प्रजा की बद-नामी न हो, इनकी भी उन्हें परवाह नहीं है, नहीं तो यह मौका नहीं आता।

उच्छेत रिवा, उस वारे में कहा। है हाराहुम प्रतिकृष्टि किसम्बी क समझे उन्हेंडडेड़ कि में प्रकृष्ट महोद्दी है (४) यह मन अचरीन टाकुर के सामने कहा वधा। पहित अमरताय बरन

मिष्ट' में डिन र्रीष्ठ दिंह डुक । धार एकर न एक्सकी रूप डुलक राष्ट्रधाकर कि नित्राह के लोड़ कि जकर छड़ हुन्छ ए दें उक इड़म डुन्ड ही छाए निष्ट ि है मह फिर कि क उराइकिएरों । है फिर्फ़ मिलड़क कडूक किम्छ समें । है हों। माम र्रमाथ है फहु उप र्ताछराकारी व छम्हे की हुक र्देस एँ उक्त की 13a रिज़्ड । ग्राष्ट्रि गरुक रुक्तेश्चरीय किया के में प्रदेश ( **३** )

अलग ही विधान बनार्ड । शावद हमारी नक्त दूसरे करें ! मारा नाहिए, इस पर ठोक चर्चा हुई। मैंने कई उदाहरण दिये। रिमाम है एक ई क्षांक के हैं छें छें हैं हैं एक जान हैं। । किन डेम तम फड़क कि छिए रम घड़ '। कि डिस छमानछी र्स किसी

I TFTF उनकी जगह यहा सरदारसिय पहाडी (रेहरी राज्य बाता) हवनदार ठाकुर कुषलिसियजी (सक्त इस्पेस्टर) आज यहा से दीसा पते प्यो \$2-X-36

भगा नगरन् । गरपू विक्र कि गरन । प्रजीस्कर्भ भाग के समजीप्राप्र । हि है जानधीर छातू कि समू । है नम्द्रा देत वस वस्त नार मिनहर जिनार विमाय कर सन्द्र निक्तों के दिस्क क्योंक में कर्छ दो एवड़ करकारी द्वेष दाए के निहि प्रमानित "राम्भी कह रहे । यहक स्तृत्व मार्ग हु सम्बन्ध हिन एका मुद्र सम् म महम क्षार छन् ममस मह । क्षिमस छोष्यी कि सम केरह व है।। आधनारियो ने ही कर सिया। आजतक की सारी परिस्थिति हुन्हें सम-मि निर्म किन्तु । दीहा दिन कि विष्ठ स्वत्त्व कि विष्ठ । हान कि निर्मा किया मार उन्हें और उन्हें कि को कि की कि मिर हिंदी किया कि हि कि मिरि हीराजालजो गास्ती, हरिक्चन्द्रजी ग्रमी, चिर्जीलाल अप्रवास, केवले हैंग

सन आदि का हान समग्रा

### 35-8-019

ज जयपूर महाराज से व प्राइम मिनिस्टर से मिलने जाना है। सो उसके इट नोट किये। ो जाई० जी० माहब (कोटेबॉन) एकाएक मिलने चले आये। मरदार्रामग रामनाथ ने उन्हें बिना परवानगी नहीं मिलने का कहां । इनकी आपम

कहामूनी भी हो गई। मैने उन्हें समझाकर कहा कि आप इत्तना करके ।। राम में पधारेगे तो ठीक प्रदेगा।

ही मकर्जी लेने क्षाये। जल्दी स्नान व भीजन करके नी बजे ग्याना। हत मेयो हास्पिटल गये। वहां गोडे का, बहा दर्द था, एवमरे लिया। शियगणा फोन आया। उनमें मिलने उनके सडके के घर गये। बहा तकर हरोसिंगजी यिल गये। योडी देर बाल चीत होती रही -- समारीत प्राटिक दारे में।

राइम मिनिस्टर की बोटी पर १०।। बजे पहचे । बहा शिवप्रमादबी

हतान, इजीनियर, सर्जन वर्षरे, नवे अस्पताम की मीटिव क निए ईडे हुए थे। ११ से १ बजे तक. याने दो घटे, प्रारम मिनिस्टर वि ० टॉड होन मिनिस्टर हरिसिंगजी व जयपुर महाराज मानसिंगजी स बावचीत हुई । करीब सदा बारह सबै तक तो तीनों के साथ बात हुई। उसवे बर नोट किय हुए बाब सभी प्रक्तो पर चर्चाव खुलासाहक्षाः ज्ञाध्यिः प्रयान्यदेव व लग्भः स परिवर्तन वारने के बारे संदेश तक बाद-विवाद हाना रहा। सैन इनकार कर दिया। सीकर केंद्री क्यों छोड़न चाहिए दलका जुलाना किया। महाराज के ध्यान में आया। याद संग्रहाशाज से अवेद संदीन घटेड बारीबा बाते हुई। उन्हाना जरनी जहबने बनाई । टीक पाररणाम हुआ।

क्षारीने गरा नि जनरोज काषुर नो ये पूरा कविशार देवर जाता हूं। 95-8-38

भी हैंगैनियानी (होमांधनिन्दर) बाबना बादना विनय के निह पत भेजा या । बहु जाब मही पर भित्रव जान बान है । इब बाद ननान बहेर त बल्दी कियम ह

हरीसियमी काम को धानत मान। १०-१६ का बारत यह । मानात

। कड़ी कि रेडमें का पत पत पत पत के हो। १८-४-०१ १४ इस्टेडमें के जुलाद उदिस्तार के ब्राह्म के प्रस्तित के १९-३१ ०१८।

रिशीत क om enn (fegne—firens) के सामार्थ काफर प्रशिप्त । किर्द केरक दुस होतेर कि रास्त्र शास्त्र के किर्म । किर्द केरक दुस होतेर कि रास्त्र शास्त्र के शास्त्र के विद्यान

िसमी र लाग कि कर का उसका हुआ, उसका निस्मा । प्राथम के बार कोंक कोंक कि कोंक कोंक कोंक पान कर्यों । प्रोप्सा प्राथमों से पूर्व प्राथम कि से कोंक स्थाप के स्थाप के स्थाप के स्थाप का क्षेत्र का क्ष्म का स्थाप स्थाप के स्थाप कि स्थाप के स्य

(किसे चिकास्तृ कि स्कृत भाग रेस् से स्वास्त्र सामाना करी सिर प्रसिद्ध मात्र से मात्रसामाना माह्रसाम कि मात्रसामा करी कि 1775 । तत्र कु कि मात्र प्रषु सास । यमतीकी-गामनी कप प्रदे रोक्ता कि विश्व कि सामाना स्वास्त्र सामाना स्वास्त्र सामाना

# 25-4-23

hēji pru ca basing vius — 555 first pr ca en visit. a. firidityte of the casing vius — 555 first pr ge of the city. A casing prus of the casing vius of the case vius of the

चि० नात्नाबाई व घो कानिनाचनी महिना-प्राथन के काम के निर् आव भी आवे, एछ दृत्ति वनेरे का निर्णय । महिला-आधम से मेरा नैतिक सम्बद्ध विनकुत न रहे तो मुझे शांति मिनेगो, यह मैने कानिनाचनी, शान्ताबाई व राधाकियन ने समझाकर कहा। चर्चा काता। शाम को भोजन करके मानता व कामिनाचनी गये।

पूरव बागूनी ने ब्नावन (बण्यारा-विहार) में 'गाओ-मेबा-तथ' के भिष्ठेकन में नो भागप दिया बहु ना० ११ मई के 'हरिजन गंबक' में से मिया—'''सरायहरी नो हैं च्या से जीवित ब्याहीनी चाहिए गढ़ हातिए कि हुंग्वर में अवित अयहां नी चाहिए गढ़ हातिए कि हुंग्वर में अपने भारता है हिता। बगैर जम भड़ा के सिवाय उनमें एगा नोई हुमरा वल नहीं होता। बगैर जम भड़ा के सरयाहह का अस्त वह किम प्रकार हाथ में ते सकता है' आप लोगों में नो ईंग्वर में ऐंगी जीविन थड़ा न रखते हो, उनसे तो मैं यही कहूना कि वे 'गायी-मेबा-सव' को छोड़ दे, और मस्यायह का नाम भूल जाये।''

#### 29-4-39

जोगियों ने 'गोगीचन्द' वर्ग सा गुनाया। लाना दुनीचन्द (अयानावाले) मिलते तारि। उनके पाइके का विवाह इदीर में हुआ, इस मध्यम् में व महाराजा इदीर में उनके विवाह आदि के यारे में जो बाने हुई यह बताती रहे। यहा पाना चहाडुर अन्द्रन अबीज वो रेदेग्यू विनिस्टर है, उनके वारे में बताया कि वह पजाब के अच्छे प्रभावताली व्यक्तियों ने व सरकारी बड़े नौकरों में से हैं। इनका उनने परिचय है। यह उनने मिलत वाले

भी हैं।

पीरामनजी (बगडवाने) को भेजने के लिए पहले भी कहलावा था। साज फिर तथास हो तो मानून हुआ कि बड़ बने वर्षे हैं। यहम मिनिस्टर ने कहराया बदलाने हैं कि मैं चाहूं तो पीरामनजी को बम्बई से व आई० और ओकारीमनजी की कोटों में चुलावा जा महना है।

होम मिनिस्टर हरीों मनजी को पत्न निग्ठकर भेजा। पत्न वो बापो त्रोटबुक मे है। सरदार्पिम जबानी जबाब लाया कि कन सुउह प्राइम मिनिस्टर में मिनसर जबाब भेजेंगे।

स्टेंट्ममेन ने बापू के राजवोट स्टेटमेट पर एक सम्बा अवलेख निधा है।

१६-४-०९ । ६५ उर्मरड्ड के जुलार जीवकार क क्याब में शिष्टकार के ०१-३१ ०१०

किरोस क अस स्तार (कियार— संस्थानी सं भागतक प्रस्तक में दिए । किर्य केत्रक दिस इतित कि उसले सामन क्षेत्र कि विशेषण्डी। कि । किरों केत्रक दिस इतित कि स्थान स्थान स्थानियाय

replaces consistent of a blanch extension extended and a consistent of the replacement of the confidence of the confiden

हिनाहर हिन तत्वा क तरका देश. योक्ट सिर्धन प्राहेत सरीयह स स्वात का जान का तरका है। विर्देश सिर्धन प्राहेत सरीयह स साम से जान के तरका के तरका स्वात स्

(ficiang to spour some rice es a re-ebiter fire fire fire fire of the results of

21:121

चि॰ जान्तावाई व थ्रो कानिवावजी महिला-प्राथन के काम के लिए आज भी आये, छात्र वृत्ति चगैरे का निर्णय । यहिला-आश्रम से मेरा नैतिक सम्बन्ध विनकुत न रहे तो मुझे शाति मिनेगी, यह मैंने काशिनायजी, शान्ताबाई व राधादिसन को समलाकर कहा। चर्चा काला। शाम को भोजन करके मान्ता व काणिनायजी गये।

पूरव बापुत्रों ने बन्दावन (चन्यारन-विहार) में 'गाधी-सेया-सर्घ' के अधिवेशन में जो भाषण दिया यह ता० १३ मई के 'हरिजन गंवक' में ने लिया--''मत्याप्रही की ईश्वर में जीवित श्रद्धा होनी चाहिए। यह इसलिए कि ईश्वर मे अरनी अटल श्रद्धा के सिवाय उसके पाम कोई इसरा वल नहीं होता । वगैर उस श्रद्धा के सत्याप्रह का अस्त वह किस प्रकार हाथ में ने सकता है ? आप लोगों में से जो ईश्वर में ऐसी जीवित श्रद्धान रवते हो, उनसे तो मैं यही कहना कि वे 'माधी-मंबा-सघ' को छोड दे, और मत्याग्रह का नाम भ्रम जायें।" 29-8-38

जोगियों ने 'गोपीचन्द' वर्गरा सुनाया । लाला दुनीचन्द (अदालापाले ) मिलने आये। उनके लडके का विवास इदौर में हुआ, इस सम्बन्ध में ब महाराजा इदौर से उसके विवाह आदि के बारे में जो बाने हुई वह बसाते रहे । यहा खान बहादुर अब्दुल अबीज जो रेवेन्यू मिनिस्टर है, उनके बारे में बताया कि वह पजाब के अच्छे प्रभावशाली व्यक्तियों में व सरकारी बड़े नौकरों में से हैं। इनका उनमें परिचय है। यह उनसे मिलने वाले

भीहै।

पीरामनजी (बगडवाने) को भेजने के लिए पहले भी कहलाया था। आज फिर तपास की तो मानुम हुआ कि वह चने गये हैं। प्राइम मिनिस्टर ने कहनाया बतलाते हैं कि मैं चाहं तो पीरायलबी को बम्बई से व आई० जी॰ शोक्तरमिंगजी को कोटा में बुलाया जा महता है।

होम मिनिस्टर हरी। समजी को पत्न निधकर भेजा। पत्न की कापी नीटपुक्त में है। सरदारसिन जवानी जवाब लाया कि बल सुबह प्राइम निनिस्टर से भिनकर बयाव नेजेंगे।

स्टेटममेन ने बापू के राजकोट स्टेटमेट पर एक लम्या अग्रलेख लिखा है।

कि सामादित्व जातक ताल वर्ष दर्श दर्श कर गुरवी भार । अशो नहा कि प्रादम मिलिस्टर धा॰ का हुस्स हुमा है t fo the ment i ime tie dement igie tunu be fg t pin ibal siept same sail saite, 5p ,5 ini5

ता रहत है। अन्य वर्ष वर्ष वर्ष वर्ष है। अन्य क्षा कर वर्ष कर वर्ष कर वर्ष तान नार है मानवा ने दिनदा नात कुन अहै । स्वरूद है दिवा है' आर after male al tug fiene gu in gebie fe gleut bei fen le ffinn pp gagine ber unt einel ug in is ibibgeit. tore it tert auree eine an attifft um illigen bild tereite a angula e alt Sie tertete vacht en titte eine wurde une ale itet fare une neine pie-A de de ce a fine and a fine a fi

PPF fre finte ett ett ettet bitte bitte biten be et e ette \$8-7-88

1 2 42 D 578 1 2 CT 2. E. E. pungingen grafen eine nien eine gefent mehlem mern 13 841.8

torfin el gerad toda betra baten be eret eine en Man betrett band bie eine berathe bereich in bei bie be antagant migitatite it erteite abgebattige و الله و الله و المالة و المنطقة والأنتاج والأنتاج والمناط SERVISH BEINE ..

page y fact that have a me emperie all any many a dat fie be unuge let ber . Lieb

raged bagge balancala)

राधाकिसन ने बहा कि जानकी देवी कल मुबह आ रही हैं। दिल्ली का व वर्धा का तार था। मधी हुई।

वर्धों का तार था । गुषा हुई । अधिकारियों का बर्ताव सम्ब्र हुआ है । नजदीक में समझीते की कोई आशा नहीं दिखाई देती । राधाविसन यया । घोडा बुरा मालुम हुआ ।

रात को एक मुमलमान ने माने सुनाये।

चर-४-४-३९
प्रस्ती तैयार हुआ। जानकी देवी की राह देवी। सरदार्गांस से जानकी
के यहा भोजन वर्गेर के बारे में पूछ लेने की कहा। 'साल तुकाराम'
(हित्यी) य 'जयपुर कायरेक्टरी' देवी। जानकी देवी की ११। यजे तक
राह देवा। बहु भी नहीं आई और वहाँ की मोटर सरदार्गिता लेकर गई
से बहु भी नहीं आई। अद विकार-चरा जाने को भा याद ये अकेले ही
भाजन। जय गीद खुनी तो १॥-१॥। यजे के करीय जानकी व डा॰
वीदियास बेठे हुए दिखाई दिले। दोनों से मिलकर खुनी हुई। ॥। वजे
के करीय होनी सामा करें

क कराब दाना वापस गया जानकी यधौं से अकेली ही आई। विनोबाने यहा आने की सलाह दी तो वह दूसरे ही रोज रवाना होकर था गई।

च हुआर हा राज रजाना होकर आ पह। मुक्तमें से मह दिया कि अगर जयपुर मरकार समझौता चाहती है सो मुझे मिनने-जुलने का पूरा मुजीता देता होगा। प० साबूराम के तिवा राधा-किसन, देसपाई में भी मिनने की जरूरत पडेंगी। अगर वह नहीं चाहते

हो हो मुझे कुछ कहना नही है।

जानकी से कहा कि मुसाकात की इजाजत दे दी है। सुबह द वजे आकर साम की बजी जाता।

### २४-४-३९

कल रात से मौन मुख किया --रात को दा। बजे से मुत्रह प्रार्थना तक । जानकी आई ! साथ मे भोजन ।

दिन-भर जबतक जानकी रही, एक सी॰ बाई॰ डी॰ का आदमी बैटा ही रहा, भोजन के समय वो छोड़कर ।

रहा, भाजन के समय वा छाड़कर । उमरावर्सिंग पुलिस क्वक कहने जाया कि आई० बी० कोटावाले आ गये हैं। आप चाहे तो उनसे मिल सकते हैं। मैंने वहा कि 'अगर प्रादम

And the tall their cases and and their transport of the control of the control of their transports and transports and their transports and their transports and transports

हे एक जिल्ला मुख्य में है। १९४४) ने कर माज में बेल के मान्य रहेर ने बंदेर है देहताहू सार्जन हमा नहीं कर है जे

and with the state of the state

Rice in the control of the end of

1.25 ett frette ate ib't

16.5.31

Lester (1 et Instante nic) els e pour en en de cas la se pour en energy et dail 1 del pour en esse nice nices monton es es es de estate autet des

"If is not in Poset and scalth alone, not in dominion over other feeples that the etice greatness of an Empire consists those things are but an instrument—they are not an end or an ideal. The end is freedom, lustice and peace in equal measure for all, he secure against an attack

npice can claim to be of service हा its own peoples he world."

२७-५-३६

२६ भर का एक मतीका एक मालिन ने दिया। उमे एक ६० दिया।
बुहाराम 'का तीकरा और कौषा भाग पूरा हुआ। गात की पाधमी
गृह किया।
री आई। उमे गीज हो। घटे के निए आने देने का निया। इजाजत
रे। धोयन वर्षके बायम भेजना पढ़ां। कल साम को धार में नहीं

गबन गबन' पड़ा। थोडी वर्षा हुई । बाद में गरमी ना जीर हुआ ।

२०८-४-१९ ।नाभीणाची दाणी गये, उनकी मानो एक २० दिया। ।नवी देवी मिलने आई। १ से ७॥ तक यव सार्वस्यो बात हुई यह

ग में एक दबार से शाल्य हो सिलती है।

ere fun natur ver i

ावी १

is only by adding to the spiritual dignity andmati-

ing the be the eith nice gleen ugune ble ber ber iff fig nie ele ent beite green ber bei beite ble ein bei bei beite ble ein beite b

ligain pungu di pata atin a tra bin am bat ban gi-gi-gi

दान्ता करके, कोन को राजनाई चित्रोई संस्तर क्षेत्रा हुन स्त्री होता. है। दोक पर प्राची के सुनादात के सादे का दूसरा हुन्य क्षान—इक स्वराधीय ने सानकों के सुनादात के सादे का दूसरा हुन्य क्षान्ति

जनार (नाव ज़ेश)। तन गार का दर्श दात को अपने गोर चर पहेंद्र गांध तो <u>जना</u> त नाव जाद इसर स्टेना तका।

केरो देक्ष्ये ,क्यांक्ष्य संवद्यों आ, किस्यें कार्या कार्यक्ष, क्यां कार्य तार्या, किस्यों अवस्थार आर्थ्य कंद्रांड कार्यात क्यां कार्यात विश्वासाय स्वरंत क्यां व्यवस्था क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या क्ष्या

भीतम में आज प्रयाम आह आवरत दिन्दा । दीन वालून हुआ। है - ४-१६

कि हैं कि ताकरी यह उन्हें हैं, से दीह में उत्तर में पूछार क राजनामय (के सिंह प्रकार कि दी । सम्बे मह स्तारी कि सामाप्तर में राष्ट्र कि सिंह प्रकार में कहा कि हैं होड़ होड़ होड़ कि समार्थ के समार्थ प्रत्यो क्रिये कि में हाड़ प्रकार कि सिंह होड़ होड़ हिन्ह के समार्थ के समार्थ के समार्थ के समार्थ कि में इस समार्थ कि सम्बेत कि समार्थ कि समार्थ के समार्थ के समार्थ कि समार्थ के समार्थ कि समार्थ कि समार्थ के समार्

BYDIN ( ŽIO 1858 (1831 POR EUR SIE SE LÉGISIO (1821 POR LE SE LEGISIO (1831 POR LEGI

7 481 g. "But we must remember that Seth Jamualai Bajaji is sull a prisoner in Jaipur, that in Bharaipur, satyagraba it going on and in a large number of states fierce repres-

tion is in progress."

U.P., officers on Departations Ministry Against Grapt of extension

"Lucknow "The latter difficulty may be felt particularly in regard to officers in the employ of Indian States

whose system of government and executive methods are, in the opinion of the Ministry, out of time with modern

times Recently Jaspur affairs brought into prominence an official of U.P. Government who though personally popular had to carry out orders of his govt against Seth Jamnalal Bajaj and others "
—हहेदसमैन ११-५२६

पुरस्कृत अस्ति अस्य सर्वे । कार्यक को जीव अन्ते सेसे । कार्यक कार्यक

बहुत तस्सी आंख धून गई। जायद दो-योज बचे होंगे। वसपुर प्रजामण्डल ब अधिरारियों के विचार आंड रहे। वेंद तक एक प्रवार का नार्यक्रम सन स्वार दुका। बाद में देवद भी जार्यना टीक शोर ने हुई। पूनने लुम्पिया-वात दक रावर आंचे। एक प्रदेशकाल बेंद्रम सम्बोधी बहुत सर्वाध के दावी च्यवरचा बरना। बाननों, मदानका, धीक्षन को दमकी जारत से दोव i har tin nivel and, in hi nivel my nerel in recens a nive i par tin nivel and, in hi cin nive police ter cin nere ny elektricity u niver i ni hi cin ka i he niver i niver matrice de lindaha ka i in niver niveral de nivel niver ne perfe kurim d'int cipi fing ficht men a must niver ne perfe niver d'int niver niver niver niver niver ne perfe niver d'int cipi fing ficht men a must niver niv

eereien antententen nige fo an teaten igafi

altifalizimant desk nember töne Jehn dem der flite die Lightgegies number of sintes die ne george ergeis.

. \$ 12 b F

sion is in progress." U.P. officers on Deputations Ministry Against Grant of extension "Lucknow 'The latter difficulty may be felt parti-

--स्टेटसमैन ३१-५-३६

cularly in regard to officers in the employ of Indian States

whose system of government and executive methods are, in the opinion of the Ministry, out of time with modern

times Recently Jaipur affairs brought into prominence

Jampalal Bass and others "

popular had to carry out orders of his govt against Seth

an official of UP Government who though personally



sion is in progress.\*\*

U.P. officers on Deputations Ministry Against Grant of

"Lucknow 'The latter difficulty may be felt particularly in regard to officers in the employ of Indian States whose system of government and executive methods are, in the opinion of the Ministry, out of time with modern times Recently Jaipur affairs brought into prominence an official of UP. Government who though personally popular had to carry out orders of his govt against Seth Jamealal Basis and others."

---स्टेट्सर्मन ३१-५-३६

# 9-4-39

बहुत करही आख धून गई। सायद दो-तीन बने होगे। जयपुर प्रजासण्डस द अधिकारियों के विचार आते रहे। देर तक एक प्रकार का भायंक्रम मन में तैसार हुआ। बाद में ईन्बर की प्रायंना ठीक तीर से हुई। यूनने लुमिया-सास ठक जावर आये। एक ग्राहेसवास बेबब गणेबी बहुत तास्तीफ में है उसने व्यवस्था करना। जानकी, मदासता, श्रीमन् को इसकी हासत देखने मेजना है।

चनान है, भदानसा, भीमन् आये। भीचन, दिनोद। आम तृद चूते। बाद से सब तोग सी गये। आव से खाने आदिका अपना दत्तवाम मुक्क किया। मदानमा अपना चना, तिक पुर बातू ने बूबादन में काता था, छोड़ गई, और मेरा के बर्ड। बखा तिक भी कर सहै।

भार ने पंत करा बचा ठाक भा कर यह। श्रीमन् में 'नव भारत विद्यालय' की आर्थिक हालत य हिन्दी-प्रचार के बारे में चर्चा।

वार में चवा? एक गांध पीषन के झाड़ के पास पड़ी थी। जानकी ने कहा तो उसे उठवा-कर नांचे। भूग्र से मदरही थी। पावों में बाक्स नहीं रही; जोर देकर पानी फिलाड़ा।

tibbj Ebia eibabata a pa hizaki

tik die benån party bein etna afman arjain

32-7-02

matten mernu gene birel biege er ein anglet bal Urtriffe & ates & gater & att er jun gie enid-m សេខិតតែងនេះ ( រូ तात्वा हा अने सामान हेते यहाह है सीन बा यह वहेंचा है।

TIPE SILIPER un ute er er er ein ab ab ale ale ae ete er er er en un g nin die gen exetuite

र एक्टी मंत्रीय कंडील शहर महिन्दी किया dividen gurram it fug biet, lang umren, gert feit.

St-x-Lt । गाउँ महाभ करि । कार्य गामरत विका । क्षेत्र महत्त्र है गापि

के प्रकाम के प्रषट । हुए कि हु कि लिए एक्स । प्रमानी ही प्राप्तशी नाम प्रश्ने म थीमन् सं नवभारत विद्यान्य, विशान्यवृक्ष, बद्धिना-आश्रम आदि के बार भिम्मा स्टाब्स, महानमा च बाबको अहं । होतो समय पही भीतन मिना। । है? शिक्ष त्राष्ट्रण कंतर कि , है कि एक किए कि मान विकास करा हुए हैं। । इस्ट में परमास्या का निरम युक्त रिया । सब मेर अरहे। i gr tir prett an ya fg pi fin & stann ngen w rantiten

मास का स्ट्रमंड वका । स्ट्रिंसम्ब धार वर्श-र-वर्श अवाहरवावचा उड़ाव्ह एछ हे र्राष्ट्र कि रहाइडाव्हर्क हर्म इडेड में र्राष्ट के रितमार्गी किडे । एस्मी में मासर के किकिनक पि रातकिय P मिरमाथ । द्वाप रिकृ कि देवक प्राप्त माथ काछ का के मंदि प्रतिएमगी र कि में र्राष्ट्र

going on and in a large number of states flerce represstill a prisoner in Jaipur, that in Bharatpur satyagraba is "But we must remember that Seth Jammalal Bojaj is : है 1इक मि

sion is in progress."

U.P. officers on Deputations Ministry Against Grant of extension

"Lucknow 'The latter difficulty may be felt particularly in regard to officers in the employ of Indian States whose system of government and executive methods are, in the opinion of the Ministry, out of time with modern times Recently Japur affairs brought into prominence an official of UP. Government who though personally pepular had to earry out orders of his govt against Seth Jamnalal Bain and others"

---स्टेट्समैन ११-५-३६

१-६-३६ वर्ग अध्य छुन गई। मायद से-तोन बंब होये। जयपुर प्रजासण्डल व बीधशीरों के विवास आते हहे हेर तक एक प्रवास का वार्यप्रमानम मन म नीपार हुआ। बाद में देवाद की प्राप्त तोन तोर सह है। यूमने लूपिया-पात तक । प्रश्व की एक प्रदेतकाल हेरच यांच्यी अहुन तक्कीक से हैं रावि ध्वरपा व गना। जानवी, पदानका, धीमन् वो स्पर्व हालन देवाने भेजना है।

बानको, महानगा, भीमन् आये : बोबन, बिनोद : आम खूब चुने : बाद म संद भाग भी रव : बाद के सादे बादिका चरना इन्द्रेयान मुक्किया : भहानमा बदना बसी, जिल घर बादु वे बुहादन म नाता था, छोड यहैं, और समा के पर्य : ब्यूजी होड सो कर सहे :

पीमन् श नव भारत विद्यालय' की आर्थिक हानत व रिन्दी-प्रवार के

ाव राम भोषत कहा है जो साम पति भी । जानकी ने बहा नी उसे उटमा-वर साथ । भूभ से महरती था। पांची सामावत नहीं रही, आर देवर चनी दिल्ला।

। भिमी प्रमु रक्षमी हं कितामरीह ि प्रिमम काग्र कि उपन्तीकः वृक्ति रिन्ट विकास्त्रीय । वृंगर र्राप्त है। गाम की हरिमाजनी, मुखाबनन्द कामलीवाल वकील व दावादर भिद्वम रह १६ में हु सिहंद सिन्द्री से स्टिसि हि स्वार अस्त । यह । यह स्वाराज्य है

32-3-2

। 10की समि । पंथ प्रशास मित के रहार प्र प्रतिक्ष है है है कि पूर्व के प्रतिक स्वेत के समित के स्वादित der fertier unter bientiur ibn fumiten printe if fal. मीरा ने बाजनोड की वहाई बैदी कर हो । बुद्र को देव कर पुर्श हैं। बार्ष-દેશના સામાં માર્થિક સ્વાગદ દ भगा। व व वेदार में इंदर के अवस्थ के अवस्था में प्रमानितान

THE ALT HE HE SEE THE REPORT OF THE PART AND A PERSON OF THE PART AND A PART tibb ther bill a Lib Phajinia

ine erer entereiten bebeite ungen gen gen Blakib, thirdip ettak titt Anim to Clapic to Binatidh 1 g tit treite bitte fin 1 5

tagavan baryntog rais an propide ngun a der id pringen बर्बीक संभाग ५०रा स्वत्यान १६४० अधीरहर है से इंभूत m ur tie ten und ben ben be ben bent ber beit bie bei de fein

The en art ben neibiefe abnab ernebe erteben ab auf ge 1422 42 444 1 31-3-6

.engre e. . यह बहद बहु लहक हा ही बचह दह दह है। graffinad meny tomophysamice by tamining siness ings at the country the plant like the office like like the propriate it is a toll of the like

tauan atr maganir fin ib ib ib an an ibn au in ibnin tan and open gegeb fablen fine eine

# ३-६ के स्टेट्ममैन ने विज्ञा

Lord Samuel continued "Provincial 2." - 7 ; withing on the whole well in the presentation of a rary example. And 7 ; which is the provincial form of the provinc

Great changes are needed in many smaller states

"The Britch people, Lord Samue' man here it has sincerely desired the peace, progress and free time day, people of India. Regarding unfouchables strength of a sit was by the energy and influence of Mr. Gandi warmin welcomed.

# 8-4-44

गणे मी वटीया बीकार था 'अमना चर देखा । अने शुरारी धवर दा । महतर ना चर देखा प्याक थाली चढिया वर सी ।

नायुनान ब्राह्मण में, जो मिरजा नायवानि का थेलर है, गोर्ड कर दर्द व पद-यमी ना वर्ष देखा। उसमें कहा, जोड की जगह कमथोर हा गई है। १६ समाने में ठीक हो जावेशी।

वर्धावायं मीताराम पियनवा, व्यव्याताल स्नर्भा, द्वारवा बोसी, वेरावदेव जोजी, मरवनारावण वैद्य, गाविन्त वियसवा, खेमराज विवसवा जेल स सुटे। वर्धों जाने सुरुमिलने आदे।

#### 4-8-39

पत्र तिये---केनबंदरकी, नर्पदा, सीभाधवनी, कमतनवन, रामनरेशकी विवादी आदि को अनाको उत्तमा आये। भीवन दोनो समय साथ किया। कनिदाने के समीच के आस खाये। १४ मेर आस नैनपुरी (अववाप, क नेर ११ बड़ा काने के लिए रहे। वारी। उसासे उनके सम्बन्ध के बारे के विकार-विनिधय।

भाव भी शास को घाटी के खटिक भजन करने आये। दो र० दिये।

Neughbon ethplantsklunghan aus hann de anloask Toplands open de skip standare ethe bopte by ethi Toplands open en holosen ethe bopte by ethic Eughbon ethipatisklunghan aus hann en alle alle

quint et du contra de contra de contra de contra en contra en contra de cont

this is the spaces of a traitice and note the different of the spirits of the class of the and in the time of the a finite when the a the angular results in the the strains of the spirits of the spirits of the spirits of the finite is a spirit of the spirits of the spirits of the time in the spirits of the spirits

त्रात्रहे । मेरा व उस में साथ व स्था है। हिस्स क्ष्या है। हिस्स क्ष्या का कार्या व स्था है। हिस्स क्ष्या का कार्या है। हिस्स क्ष्या कार्या कार्या है। हिस्स क्ष्या कार्या कार्या कार्या है। हिस्स क्ष्या कार्या है। हिस्स कार्य है। हिस्स कार्या है। हिस्स कार्या है। हिस्स कार्या है। हिस्स कार्य है। हिस्स कार्या है। हिस्स कार्या है।

item This is the empire to which we have misfortune to be tied. The appear and a man from a perior to the mannity, the sooner we cut away from it the better for the mannity, the sooner we cut away from it the better for the

then the sooner this empire ends, the better for unmaint), the sooner we cut ana, from it the better for usinfant is west, today and cannot do much for her children abroad, but she does not forget them and every most to them it turnisation and sortow for her. And a day will for strength will compel justice for them. Even foday in her strength will compel justice for them. Even foday in the weakness the will of her people cannot be ulumatedy ignored. To our countrymen in South Africa, I say that we are with you in every act of courage that you perform in honour of India and her dear mane. It is never right to submit to evil and national humiliation, and ever attempt to improve these must be resisted, whatever the consequences. Dead nations submit to dishonour, but we are a living and proud people and I would rather, that-we face extinction than submitted to dishonour. Reute and A P I

#### 54-3-2

रात को विविध क्षण के कारण नीह में बाधा। जातकी ने क्याक्ता विस्मी बड़े मनानों आदमी को पहनी से रास की समाई बिना मुंते मुं करास को महकी दिखाये दिला कर हासी। सकती जाना दिवास की प्रका करने क्यों आधा। देद तक विचार क्याता रहा। स्वयन में ही यूव कोर बात का सहाई भी हो गई। भी प्रमाणक को हामोदक को प्रेयंत का एकारे का रिपोर्ट पत्री के प्रका

के लिए पत्र भेजा।

पूरव बापू री आज नेनाव (बर्धा) पटुन धर्व होते।

धी एफ॰ एन॰ यन को तीकर के बारे स बारह पेंच का पत्न भेजा। परदारितह के साथ--दामोदर की शाम तक राह देखी। उन यर मा ने नहीं भेजा।

भार्थी। यस माहब ने रामताब द्वारा जबाब जेवर कि प्रारम मिनिन्द सीमार है। मूलनी रोज म सोनीन माताह के जनम माह आने बान है रिपोर्ट में ती भेजन बाते हैं। दामोदर वा खुनाया शास नव दरन बान है भावन के बार जनशार्थी देवी

#### 11-3-3

सरदार शिक्ष ने न्याया (च. यद० शा० नो मेरा चारह दन्ती ना पुरा र प्रतनी हार्जियो म रामदनाय न पहन र मुनाया ( सीडा) न नप्त-प्रमान साहन ने नहा है कि ने जान जनान सजेन (

160 (e.) pent t. jup. 1 riderte feiner eal tene d'instern nr ig jung in gine pell arp suite 21,500 (kg. 11,55 re-cul te nr ig jung in gine pell arp meir (gine il-se tene a. di en 300 é blue errous a prime, per è gene tojó meir ande a folicie neg urile (g pund in père useran run a ficie-redieral de Telfe fo poloce ging per mer ap a for pent electrole Telfe fo poloce ging per mer mer une encla-der for per peng ficie, might afte in punc unel mer selectrole funds une a run il refinis

ene le fefessi s ficien l'ui supe pud stran 1 ce n'experience 1 sel n'est par est et s'est l'un construction de l'est l'

हुँदूं भीता है। से से से हिसा । जान बारानीट गान ने सार की अनि नेती हैं पीनिवास का बना देंग

#### *9 § - 9* - o P ft ≲ f∓ s m t

िर्मे कर दि ये साह दे दि दे ताल य पथ कि कहत से ली जाउन रिक्रोंज स्पोड़ स्वता कर दे हु लीड़ देगर संशक कि रहिलात कि इसे साहर हु जान है कि इड़ीउक्त । समयू में साथ प्राप्त के । ईप्र फेर्न्स होने

ा समृ छाड़ रिष्टि होष्ट कि प्राप्त के प्रहमभाद्य है असरमात्र के अस्य कि श्राप्त कि श्राप्त के

। है हरुवक्त कि इड़ा मुड़ हैड़ सीह रिगम । किंद्र छाने । किंद्र क्षम कि शार क्षम में राष्ट्र के मरुगम्ह विभाव कर्म क्षम में राष्ट्र के मरुगम्ह

स्त्रार गात । सितों । सितों की सहस के के पात सार्थ । । की सरस्य है। की जराहण्य है। एक स्वत्यात की सार्थ के स्वतान के ब्राह्म के सिता के स्वत्या का

। पहन्दे कमाधः समय रेष्टर हमाडुं। ईन्ट । पहन्दं कप देव (जिल्लाका स्वास्त्रामः) कि ।पिनो प्रति हिंदि होपायक के प्रश्नादन्तिकों किनाव क्लान ।पिनों क्ल विद्या ।

नया कोट व पायजामा पहनकर करीब तीन भील भूमे । सरदार गिम माथ में 1

याते । उमा च मीरा ने गायन मुनावे । रात में सन्तों की बाणी पदी।

गोज १०% यार वा औसत आबा।

भाज वयपुर में कैंद्र हुए बराबर चार महीने हो गये।

जानकी आई। भोजन साथ से। दोपहर को साढ़े तीन बजे करीय गुजाब-

बाई, हरगोविन्द, बन्ना, बुद्धीमन वी न्द्री, उमा, भीस, मुदुला आहे । जनेबी वर्गरा बनाई। णाम को सब साथ में भोजन। गुराख परना से रोडी

आज वा मिलावर तून ४६ लटी हुई बाने ३६६७६ बार सुप हुना। इर

98-8-19

99-5-39



काणिनाधजी को महिला आध्यम नधी के पते पर पत्र भेजे । जवाहरमलजी मास्टर व माणिकलालजी की लड़कियो की छाल्लवृत्ति तथा शीयावती वर्णरा के बारे में दो पोस्टकार्ड भेजे ।

मरेदार्रात्म के साथ जाम को भीणा की दाणी की और पूमने गये। वहां से मानो मुखदेवा (हरलाल का बेटा), जिनका बाम दोमावाल वकील ने नीलाम मे अदाई हुक्त रुक्त में लिया, उपने सारी हरीकत कही। 'सरावाणी' थोडी देखी।

### 94-4-48

मुखदेवा हरदेवा माली का बाग, जिमे दौमावाल ने खरीदा, आज फिर ठीक सौन से देखा:

राधाकियन मिलने आया। रेल-दुर्घटना का वर्णन सुनाथा। इध्ये मे से दिवक्षी पर चढकर नीचे गिट्टी पर कृदना पडा। पर चौट वर्षीय विलकुल नहीं आई। परमारमा की अजब श्रीका है। बायूजी व अन्य मित्रो के समा-चार करें।

चार कहै। किशोरलालभाई को भघके टुस्टी पद काव सीसरे दर्जे की सदस्यता का

स्यागपन्न लिएकर भेजा।\* यमन को सेश्यदेवजी के पन्नों को नकल य कटिंग भेजी। यग मा० को एमके पन का जबाज भेजा।

वयपुर के बारे में वापूजी का स्टेटमेन्ट पड़ा।

ग्वालियर महाराज ने ठीक रिफाम जाहिर क्यि।

जानकी के ताथ किवार-विभिन्न । पर उसने दोनो को हुन्य पहुचा। में उसे यह दिमा नहीं रहता, यह मेरी कमशेरी है और यह रम उमर में अपना रक्षाय कैयन मेरे बर्दने ते कैंगे यदल सरनी है। उदारना, हाग, ने साबृति यह उबरेगा में गरी बेंदा होते हैं और मुखे उने उपरेग करने का जिल्हार भी तो नहीं है।

जायनार ना ता गरा है। शाम की नीमन ने जानकी ने गुनावजामून बनाये। उसे यह निराई वरून प्रसन्द है, ऐसा उसने बनाया। भोजन के बाद बानकी व उसा गये।

९ देखिये यमग्रहानची के एत-भ्यवहार, भाग १, पृथ्ठ ११ ।

भाग दिशों अरावार भी गांग कि नी कि कि परिवार के स्वित के स्थित के स्थान कि स्थान के स्वित भाग कि स्थान के स्थान के स्थान के स्थान कर साथ है। उससे भाग कि स्थान के स्थान के स्थान के स्थान के स्थान कर स्थान के स्थ

75-3-08

मिंग केंद्रि होते हो सिंग है कि देखि होते केंद्र मान की से कि विकास प्राप्त मां के कि कि कि काथ । होइक मान-1इसि , कार्य स्वयापर 1 विकास कि कार । होइक मान-1इसि , कार्य स्वयापर

स्टेहर के द्राहे में प्रजिन्दराजु कर स्टेहर्ज . 'If things are left where they are, one may take it this federation is dead...It is to be doubted very much, it his conditions insisted upon by the princes will be fulfilled."

१६-३-३-१ रेगीति किए। हैश्क दिस्त काफ । दिस्त कि दिस्त कि एक वालिक

उतास अही था ।

धी हुकसबराय के डी० आई० जी० होने की यवर मुनकर गुणी हुई सज्जन य निरम्भ बच्चवस्थित काम करने वाले समसे जाने हैं। आई० जी०

मन्त्रन य निष्पक्ष वच्यवस्थित काम करने वाले समझे जाते हैं। आई० जी० पी० नी जगह पर सी० पी० ने रिटायर्ड अबेज के आने की मुनी। तपाम को कहा।

विट्टर, गोपाल, मूरज, बस्माण, ये चारो और जगन्नाय मिनाकर पान-परमेश्वर यहा विशेष रहे हैं। मूरज व गोपाल का दो-दो श्पयं महीना व एक समय रा भोजन निश्वित क्या।

### १९-६-३९

'नवीन चिक्त्मा-विकान' का एक प्रकरण पडा । बख्यार देखे, पद निमे, ममन, दर्भा दुवान व केनवदेवजी को । बखीं ।

रधा मानो भी मोनीतारा निकला। ये लोग बहुत ही धराव नरह से रहते हैं। बुवें में पानी दिखाई देने लगा। तीन रुपये खर्च हुए।

णाम को भोजन में अमरम बनाया हो उसमें शक्कर की जगह नगर पड गया !

### २०-६-३९

मरदारित सं मोटर के बारे में पूछने को वहा। शमीवर की घटना को लेकर दोग्नी धर्चा जंग समझाकर कह दिया या कि तुन्हें जो आईर हो, उम मुनाबिक चनना चाहिए मुझे साफ बता देवा चाहिए कि यह हुक्स है। विधी हुक्स मिन जाये वो ज्यादा ठीक रहे, और मैरसमझ का मौका नहीं हो।

हा। मन्याण रमोइया से बातचीत । उसकी स्थिति समझी, छुआछूत व बीडी के बारे में भी । धादमी तो गरीब व भना मालूम देता है ।

हा॰ पान मा० का छोटे सडके जांनपान (विस्टर) उच्च २६ वर्ष, की मृत्यु का समाधार पढ़कर दु ख हुआ। इसकी माता को तो भारी घोट पहु-धंगी। दाक्टर सा० इसमें व्याचा भी यहून रखते थे। इसके ऊगर धर्ष भी वहुत किया था। सार भेजा।

जमपुर महाराजा का लन्दन में गभीर मोटर एक्सीडेन्ट हो गया। बाल-बाल

वर्षे । ईश्वर को धन्यवाद । तार विजवाया । चन्द्रधर जौहरी (वागरावाने), इन्द्रमोहन, द्वारकादास भैया, दामोदर,

in the insure solvens forms for the fersil Orde some solvens (a the fersil Orde solvens solvens for the property of the fersil solvens for the solvens for the fersil solvens for the fersil solvens for the fersion for the fersil solvens for t

25-3-55

tele, liebe, fibe megen, invel murveriter, geneme ererrenes geft mus niege 5.5 fc ein ber ind zie mertie fe fe von femorereite fo fügte om भीरत को लिया। प्रातिनात किया। उसे बहार्वि मेरी फिल्मा का बारण नहीं १ पूर्वे विकटा प्रात्त कहें की पित्रपा, उसके मेरा थी सम्ब है हो, सार में स्वरूपकार क तम को भी साम बहुचेया हाता ही रिच्हा कार पत्र बरवण्यात्र के हाज

स साठ के यहा जिल्ला दिया। चर्या । भा साथी को सोभीस्सर निकास भारते द्वाराज के प्रवासी स्टब्स्सर ।

## 28-6-84

विभिन्न सपूर्व आसं - जममान के जिवारदार बाद की जैवाना है। के अस्पाय से प्रवास के लिए, बाध्यम में बाइट कर जो ब्राध्य किया गए वह प्रयोग, इनकर किया। बहुत निवास्त्र है। वहासित की वहास से बहु बोचे सुन्ते के हुत के महत्त के अब्दर्ध में हुद हो बाता कारण के प्रवेश समान बसंदेश बहुत में सहात के अब्दर्ध में हुद हो बाता कारण के प्रवेश समान बसंदेश बहुत में स्वास भी भोगने के दिन मुझे हो नैवार करना माहिए, दिवारी कितान क्यां नुगत, स्वीका हुत्त करने सुधी में मान बहु कारण के बहुत मुक्त के अभिकारों के लाग आपना वार्य में बुधियों पर बैठ नहीं सके, गिर पर्वे, स्थादि। बिजोद भी हुता होनो ब्योग करने माने भी

मिक यग व होन मिनिस्टर के पण मिन । He is detained under the pleasure of his highness the Maharajasahib of jappur

Moharajasohib of jaspur यग साहब ने दामोदर की बताया कि इस प्रकार मेरे बारे में कौमिल ने निक्चय किया है।

जाज दोनों गोंडों के व गोचे के बोट का एयन रे फिर में निया गया। कर्नन विकियमनन ने अन्वयंगर, आदा, छाती, नाडी ठीक-मीर से तथामी। फलब्देनार न्यादा बढ़ा हुआ मानूस हुआ। १७८ ज्यार का व १० ४ भीचे या। नाडी १३। डा॰ ने कहा कि मोटे का दर्द एक्टन नहीं मिटने वाला है। छमने नहें हिंदु। जिंकन रही हैं। विजयों के दनाज में थोडा आसाम जिल नक्ता है।

नकता है। ज्यहीने तक्या श्रीचकर बताया और कहा कि अभी तो सप्ताह में ही यार विजयों को हताज लेता होगा। अस्पताल में ११। से १।। यजे तक रहता पड़ा। वित्यससन सपाम रहें से कि इतने में ही श्री संग का फोन आया।

ाह तातान तात्रं (तीर्ष किन्नी वंद्रक मरम हेन्न होंगी (तेंड्र) । मां स्वार्ग प्रकार प्राप्त हें क्ष्म के क्ष्म

( मेडिट निम्में) एक क्षित्र में स्वाप्त के सामन्न के डीएमी ( के सम्ममानीमें) स्प्रिटिंग क्षेत्र प्रमी (स्नम् में प्रम के डीडिट मम्बर्ध के कालगर्भ के स्वित्यन्ति) मिटिंग (स्थित प्रमण कि इस्ताप्त के साम क्ष्मित्र के स्वताप्त के स्वताप्त के स्वताप्त के स्वताप्त क्ष्मित्र के स्वताप्त क्ष्मित्र का स्थित स्वताप्त क्ष्मित्र का स्थित स्वताप्त क्ष्मित्र का स्थित स्वताप्त क्ष्मित्र स्वताप्त स

्रक्र वर्षी १ हस बादे में स्वयं कार कर क्षेत्र । तह-वस्त्र वर्षी व क्ष्य कहें विश्व देख बाध के स्टब्स्ट की आवत् में । तह-सेस्समाय की दिख क संवाय बात के तो बाससे की वर्षी होंगा है। तह-

हम (ह. उपकार ) स्वापन क्षेत्र के क्षेत्र के किस्सी, कानकार के साम के किस्सी, (कानकार के साम के किस्सी, (कानकार के साम के किसी, (कानकार के साम के किसी, (कानकार के साम के किसी, (काम का का कि किसी, (काम का किसी का किसी का किसी का किसी का किसी किसी का कि किसी का कि

होग जिलास्टर स्थानेत के कर्म पत्र के नता। अपवास पर्हे। धी वर्ष गा० ने क्या ना० न्द्र-द् क्षेत्र हो हात्रदेश जांच हुई, उपारी वर्द् रिपोर्ट में जा State Medical Department, Laipur (Ralasahan) I have examined Seth Jamualal Bajaj and find that he is suffering from chrome osteo-arthritis of both knees and ankles, more severe in the right knee. His blood pressure 178-105 tightly raised but this need not cause anxieties as

Mayo Hospital, 23-6-39

Ga Stov 6 .11

his heart mvery good and his general condition is most satisfactory. Appropriate treatment has been prescribed. H. W. Williumson, M. D.M. R.C. P.F. R.-C.S (Edinburg) Lt. Col. I.M. S.

रात को नीड कम जाई। वर्द तो ज्यादा नही या, यरन्तु येजेनी मालून होनी रही। करीब २ यजे मृह-हाथ ग्रोकर कुमी पर स्मरण, व्यान करता रहा। मृगमान के 'सर्वोदय' से बायु के जायण में से उद्यारत

वृत्त भाग के 'सबोबर्ब' से आपू के भागपण से य उतारा
' न्यों के दिलारी के नदी समझीता करों
सदर दिली के बारे में सुरुहारे दिल से कुछ मुन्सा हो तो उस पर सूर्व को
में दूरने थी। गुद्दोल के पहले ही उसके पास चौत खाओ और उसमें बास-भीत रही हो। "बापूजी कहते हैं, "मेरे सिल में सहस्य बेद-बाब में कम 'मेरो नहीं है। बड़ी आहिता की बढ़ है। अहिता की हिसा की है।

पनार का निश्चय किया । जयपुर राज्य में (देश मे—राजपूताना म) रह । डिक

। 11नो इन्छ उक्द्र पाएड क्ये वृद् करि ०१-२ कि ईक्छि के सिम उक्रू । प्राप्ती ०३ कप्र पृष्ठी र्क क्लिड इ. ०३ कप्र पृष्टी रू FD 1 कि जाएए किए कि कहा मूछ । कि जाककि निस्त के ए है। डि्बे शास के रेक्ट कि रिद्विम कप्र में विद्वाम हुआ । इड्रोग क्यू ,एड फिरि कि फिर्ड वहीं तक आठ रुपया माधिक मिलेगा । वयी---वस्तूर, गोता को और जान

बोडा दुरा मार्लुम दिवा । म बार के द्वारी हारहा । प्रधार (अलाक क्रमिक्स) कपूरण हारीबार मरु हैगर किएट व कि वह है। है। है कि इस कुराक्य हिंदु कि होने जानजन । भार हि एक सिड्ड कि डि छोट सिड्ड । डिन ए हेही त्राठत कि हंत्रक एका सारकाड़ कि किछ के (उच्छाड्) निकेंब्रे । गिमार ड्रिम कह रहु । तस्त्र मीवा रमोई कर्ना वहा का एक एक एन मापास मेठ कि की जून सक एक कपया दिया। आने हो कि कि ने रोगोग

\$2-3-02

। के 115 देश हैं है। इस सार्थ सिन देश हैं वा है । TIV , शाम ई म शिव । किये ( किये विकास के साथ । किये वास , UT शिष्टमी प्रमे वे प्रभार है है शा कि । है क्रमा का का का माम 1 मार में माम में गिमावरम कि इह्यावाप्तम (क मामक लंडल डिंडि कि मित्रात्र। होह १३ मार्थ (दिमार । या उस अभी महि दि स्वार्थ हि फिरमें में जिल्हा बार । के अस्तताल की । इन प्रत्नात में हैमी कल आ। वन जी मीन लिया था बहु आज २४ घट्टे बाद पोला। चन्न

। क्रेप शाप मारकेटन में रेड्स-पंच स्थाप र मून की मरने की हालत में देशा था, बहु आब देश कि के मार बार भी किमी में किमार श्रीत में काल प्रकारत में में कि बहार किया मानायह

I IEE ES IR tene titch tipe imme figgif fegil in nimmere umireigm im । एर कि इन्सार के दिक्षिता । प्राति कि प्रमुक्त कि हाथ रह पाए मिरिक्स, भीष्ट उक्तीत । एक संक्रुड के क्षेत्र के भीके विकास में पाराप्ट



1 1만부 분위 1분 को करलवाया। यनश्वामदामची विद्ता के पत्न का जवान भेग।। बम्बर नगर करि घटनावन कि किस्सा । मास्त्रीजी के स्वास्थ्य के का म किकिनाम, क्षेक्र उक्ती । एडक से इक्डिटिन र्क किछर स्वाप्त म रामाव्य काल ग्रेम-मुद्देर में स्वर्गधास वधार गर्दे ।

९ जून की मरने की हालत में देया था, यह आज २७ दिन के बाद प्राय: शामाय है कि एक से में हैं उत्तर बावे में कि कि कि कि मान है।

मा बारह बजे बाद वानी पिया जब मीह शाहै।

अववार देवे । आज एकारबी तह (निवेस) किया । बीस प हे बाद, यत म्मान बटा नरखर बालक है। यस सा० ने ६ आम व ६ सेन निजनारें। फिराम । माथ रहा प्रकार १ का वास १ का का माथ । वास्तु । का वास । वास्तु किष्की न जातिका । इस कारम्बाद एक ।। वा कार दिश्य में हुए। कल ७।।। दने जो भौन लिया था बहु आज २४ घरे बाद छोला। जनराव-

75-3-05 योश बुरा मालूम दिया ।

जनरावानह राजपूत (अलोगड वाला) आया। सरदार सिंह के जान स जैम्म किसर न मिर होन । हेम हि त्रकूम क्याक्य द्वित कि हमी राइरम । मारू हि एक क्षित्र हो हो हो महोरू कि इह । हिन्म

मै होमी जांत्रज्ञ कि किक कलक मारूकत्र कि निष्ठ के (ज्ञाहरू) मिकिह ि गिमा हिए कह हिए गर्डक ड्रेसिट गर्माय काम्बर्ग । हिरू कि मेडे गिमि मारास मेठ की जी जून तक एक क्या दिया। आगे दो क्ये महारा व । मिली इन्ह रेक्ड प्रमुख कुम हुडू हरि ०१-३ कि ईक्छि के लिए उस्स में लिए एक ६० व बच्चों के लिए एक ६० दिया।

FD 15 Jirp 65 कि कछ मूछ । कि प्रांत कि फिड के छ है। द्वित्र भाष्ठ के निर्म कि निर्देश क्य में निर्देश हुआ । इद्वर क्यू , क्षत्र कि कि कि पनार का सिक्य किया। जयपुर राज्य में (देश मे—राजपुताना म) रह

जनराज सिंह ने कहा कि मुसलमान मरताग्रही यूज संदश्य में माफी माग रहे हैं। उनके नेतर जोमूजलाने भी माफी माग सी है, इत्यादि । इन लोगो भी समग्र है, यह आन्दोसन जल्दी प्रतम हो जायेगा। २८-६-३९

भीजन करके उठे तो जानकी भीकर बाते हुए मिलते आ गई। उसे मेरे स्वास्थ्य की चिता है। हिस्मत व उत्साह रचकर जाने का कहा। उनराचीमह का बतांव ठोक रहा। इन्हें लाया भी व बाद से पहुंचा भी चिता। क्यूरचन्द्रजी पाटनी के पर से स्वती स्वती, सुभन्न कुमार, सुभन्ना, सिमना,

दी छोटे बालक मिलने आये । सात बालको में पाच मिलने आये । बालकी

में विनोद, पढ़ाई धर्मरा बातें, खुली हुई। २९-६-३९

नाना दूपवाने नी दाणी के पान तक पूनकर आये। एक मकान गिरी हुई देवा में देवा। पाना से कहा, भी रपये नक मिले और उसमें कोई मग्रदन रो तो के लेंदा।

भी केराबदेवजी का लक्ष्या पत्न आया । साव्यूकाई के सामले का ममाधान-कारक मूलासा नही हुआ। उन्हें किर लक्ष्या पत्न लिया। आज पत्न लियने में करीब पाच घटे मने । यकान मालुम देने लगी। कई पत्र लिये।

Hargan—24th June 39—How far? (By Gandhy) In case like Jaipur, of course, there can be no question of lowering. The demand itself is in the lowest pitch. There is no room in it for lowering anything. In essence it is one for civil liberty consistant with the observance of non-violence is the first step towards Swaraj. It is the breath of political and social life. It is the foundation of free-low There is no room there, for dilution or compromise. It is the matter of life. I have never heard of water being diluted.



ज्यादा गरमी हुई तो मुझे बन्द करने को कहना चाहिए था। मलहम लगाने का दिया। ड्रा॰ विलियममन मुझै तो नहीं मिले। दामीदर से भिले। पाय मे जलन होती रही। मलहम लगाया। शाम को व रात को भी जलन व दर्द कम तो हुआ, पर नीद पूरी नहीं आई, पान में जो बडा-सा फफोला ही गया, उसके फुटने के डर के कारण। जयपुर महाराज के मिलिटरी सँकेटरी श्री सुमेरसिहजी का पत्र आया। महाराज ने तार के लिए धन्यवाद भेजा। द्वारवादास भैया का पत्न पढ़कर घोडा ब्रा लगा। इस पत्न मे उसके प्रति

पच्चीस मिनट गरमी ज्यादा लगती रही, जल गया, फफोले आ गये। पांव सूज गया। डा॰ विचारा घवरा गया। वास्तव मे दोष तो मेरा ही था।

7-6-35 डा॰ भवानी पाकर भट्ट आये। फफोलों में से पिचकारी से पानी निकाला। मेककर मरहम-मद्रीकी । डा० सब्बन व शुभवितक मालूम हुए । कल डा॰ विलियमसन देखने वाले हैं।

भाव कम ही हुआ।

दामोदर व प्रह्याद वैद्य (सीकरवाल) मिलने आये। दामोदर ने यग का पत्र-व्यवहार बतलाया । धोडे पत्र निधवाये । 7-6-39

फफोले में थोड़ा दर्द। वर्नेल विलियमसन ने तपासा। ब्लंड प्रेशर १६२-११० है। उसने फिर

पूरीप (जर्मनी) जाने का आग्रह किया, नहीं तो जुहू में रहने को पहा । गौरीलालजी की तबीयत का हाल जानने के लिए वर्धा तार भिजवाया। ¥-19-39 भूनाभाई (तालमोट वाले) के माथ माडे सात बने अस्पताल। डा॰ निनि

ममसन ने पाव देखा। घोड़ चिन्तित दिखाई दिये। वही अस्पनाल में रापने श विचार किया, परन्तु स्थान खाली नही था । यक्त ११८ रक्तत हुआ। याज भी विनियमसन का बर्ना हुना कि पूरी बाना जरुरी है। मैन तो बह दिया कि मेरी इच्छा नहीं है। पर आरमें बो । होम में ड्रीम किन्छी ईरोगीरिक बार । अस्त्रीत की क्षेत्र की महिल्ली की है 75-0-5

। ग्रम् महाम हिम कि में

बाम । 160 के ही किसकरम दिसे हैराएडी सम्हिमी देन रुद्धेभी डामी माप्रमाछ हिए साम या वृत्त र रात होता है। इसके कई उद्दाहरण दिये। एनवे पा माह छोड़ना है। रात-दिन पर-मुद्रस्य का मोह छोड़हाय में निय

1 के फिस्मिनी इक्ष्में काथ कि दिया है के प्राथ हो कर समाय है। मेर का । है किएक हि एकां कानेक्ष्म के राष्ट्र की एक किए । मार

Be fir få i june fam ein fi finn gife fru friale einenu

ign fa mung turn in feinning & (nufe) gunte une mit 31 33 ten rans fir i bin: mie gir a' insig nung firit begirgb

Little TIPP TIP PALLE (he) he de perproper to the dies e tie grifte DE titel gut gut git virate wi wiege it gut, un ffett i gut

1412

egyafe bit ibe a feite a fiebele feite i anni ite in itefe this ere fie fe pericore fo i beinn

tufabr rarilthal fim in farm fie fi ff' ff. fr.5 eineim ab if die befreie ben gene mehr be fer fin ale ife र प्रमान प्राप्त का प्राप्त कर का अने का भी है है भी है है ।

rung firge tang ir pien ibritet fruter fa feteil af ige fer ju tige fa birt birte te fine beribt fu te tenl e tur ! entite traibempabilutestig bate it bein tullit biebeien in rife in earr gering ben bereit का दिया। हा० विनियममन मुझे तो नहीं मिले। दामोदर से निले। पात्र में जनने होती रही । मलहम लगाया । पाम को व रात को भी जलन व दर्द यम तो हुआ, पर नीद पूरी नही आई, पात्र से जो बड़ा-सा प्रकेशा ही पया, उसके फुटने के इर के बारण। जयपुर महाराज के मिलिटरी सँवेटरी थी मुसेर्ग्नहती का पत्र आया। महागत ने तार के लिए धन्यवाद भेजा।

25 41-5

पण्योस मिनड गरमी ज्यादा लगती रही , जल गया, फकोले आ गये। पाव मूज गया। डा॰ विचारा घवरा गया। वास्तव मे दोव तो मेरा ही था। न्यादा गरमी हुई तो मुझे बन्द करने को कहना। चाहिए था । मलहम लगाने

बारवादास भैदा का पत्र पहुकर घोड़ा द्वाल सा। इस पत्र न उसके पत्र भादकम ही हुआ। 2-3-39

पत्र व्यवहार बताराया । भोडे पत्र रिगायन्य ।

**दा० भवानी श्राप्त भट्ट आंग्रे । यहाँ भो मं न विश्ववारी से पानी (१६) ११**।

मैक्सर मरहम-पट्टी की । द्वारू सरज्ञन व जूर्याचपव संपूर्णहर ।

**रा**० वितियमसन देखने वाले है । दामोदद व प्राप्ताद वैद्य (मी) करवाने ) जिनन जाय र दररादर न पा हर

हार है में में से पास ही स्पार आया । आद्या हुआ । यर आये । आराम हीन्या । आय शास । में हेरे दें किन में में में हेरे समा । योड़ी देर कियार आया । मोटर दी महान हो हो भी व कोई जवाब-

Prime Musicle of England, zaid, "We are living in citilcal and dangerous times. We are ourselves a peaceful nation, and we desire no quarrets with anyone. But let neady to throw whole strength in the scales if need be, to resist, aggression whether against ourselves or against those whose independence we have undettaken to defend." Ferdigate ourselves of against against against against

---

Dear Mr. Damodardas,

95-0-% प्रतिमात्र । सम्बेशिकामी कुछ , प्रण्यासम्बेशिकाम एक स्वरूप होस्थालप्रतिकी स्विम सिमुद्रे क प्राम्बर एक सम्बन्धामीली श्री कुछ स्वरूप । स्वाम स्वर्मी । दिख्य कुछ , हैन्द्र तिस्य स्वरूप स्वरूप

Laipur 4th July

Many thanks for your letter. It is evident from the symptoms and the X Ray pictures that Seth Sabib must bave been suffering from Arthritis for sometime, probably years. As you now, the disease is not dangerous to life, but is a source of pain and inconvenience to the patient, and is apt to get wores as the gets older. With regard to the blood pressure if this continues to rise it not man to babble's the though at the present time and probably for the next few bloods at the present time and probably for the next few years there is no immediate danger. A Stitch in time saves the supersonance of the stitch in time saves and the supplies the saves when all think that if he could have specialised testi-

dering the question of giving him gold injection for the aribitis, but these have to be given under very careful supervision and are not so effective in the tipe of the disease from which he suffers as they are in the other type, so I than, it is better to try other things first in the present state of the medical knowledge both arthrules and the tendency to high blood pressure are best trated at a spa on some similar establishment that specialises in these complaints the ones I know to be food being as follows.

ment now it would save him a great deal of pain and chronic ill-health in the years to come I have been consi-

```
र द्राप्टिक विस्ता क्रायक है
  atur alibe bengliut 13 mig 6, bie ung beibriff
 म ना रहत र वहा उत्तव नेत था नहीं नदा । मेरी व हा को हैका हैका
 urere in er beta effe ein fan fa fig in aufer er beiter en erren
                                           1 2 IF ENPI
 मारा रामार्थ संस्था का हे बहुत मुख्य देवा है कि एक किया है।
 I. ni enfar man mer (mujent gnit) auge fang.
antigen angen unte bieb gemanter angenangen
सारा साथ सह लक्ष है ने नात का इत्यास में को ना रहा वहूँ भी लाहत
an and be et eine ber beit marte ber die ben de bet bie bet
appen gipife an ain in in i ne gang an i bartan
agen gu grien au ment eine waren eine gegente genemme, ag b
the an Ale was the tar the tar tar as also the as an analysis
gunge Tein ge mit fie an baffe auferen ung bereinen al
                     21 4 5
```

o filosopo de la centra en life do la partica partica de la porta del la porta de la porta del porta del la porta del la porta del la porta de la porta del la porta de la porta del la porta dela

Full fri die die die Leute de de Leute de Leute

. .. : ....

13 48 2 2 2 K

षाप को बाप की गर्जना सब लोगों ने सुनी। मैं नहीं मुन सका। रात को १२ बजे तक वर्षों हुई। अन्दर सोना पड़ा। बुद्धा ने अजन सुनाये। व४-७-३९

थीं बी॰ मी॰ टेमर का पत्र सायकता सवार लेकर आया। यह कत नौ च्ये मितने आने वाले हैं। होम मिनिस्टर का गम्देश भी उसी गमय कहने बोत हैं। होम मिनिस्टर अपरोल को ज थी टेलर को पत्र भेजें—मुलाकात की गड-

होम मिनिस्टर अचरोल को व श्री टेलर को पत्न भेजे—मुनाकात की गड-वड़ी के बारे में । चर्चा काता ।

१६-७-३१ बीर मीर टेसर (अर्थर कीर मीर किस

भौ • भी • टेनर (आई • जी • पी •) मिलने आये । ६ वजे से १० वजे तक ऐं। एरोने होम मिलटर का सन्देश कहा । भेरे कहने पर यह सिपकर रंपा ! मुलागत का खुनाखा सिया, अलाउन्स की काने। व हप्ती रहेट से यंगे हुआगत का खुनाखा सिया, अलाउन्स की को वे हप्ती रहेट से यंगे हैं और भी • पी • छालिय के हैं। आठ-रस रोज में सियने रहेंगे। होम विनिस्टर का सन्देश इस प्रकार हैं •

The Three conditions for release are not approved, specially the one that the reason of his release on medical grounds should not be mentioned in the release notice

हेंग मितिस्टर व थी टेतर, दोनो के यत तैयार हुए । 'वावपान' व 'विदा' का हायकोर्ट ने कैसला कर दिया। 'सावधान' नी ४००) रुपये का दह और 'विदा' को ६ महीने की सवा।

१६-७-३६ यानहीं व उमा जल्दी आये। प्रार्थना के बाद मोरो व क्यूतरों की जवारी विकार

विलाई। भाव अस्तताय नहीं गये। लेकिन बरोम की डाणी तक पैदल पूम कर

नाए 1 यहा स्वियों ने जानकी व उमा को गीत मुनाये । होन मिनिरहर व टेलर के पत्र उमराव मिह के हाथ भेने 1

भोवन के बाद, अविद अली, धीनिवासत्री वयहका व दामोदर आये। भोड़ी देर बाद-रनत्त्री, राधाकिसन, नेमीचन्द्र कामनीवान आये।

रनस्री वास्ती, सांबेश्यर अववास (रोवस) क्ष्मस चीवरी, धन्ता-नार नेत्रस्य दे साधिता । लिए। किए हि हुन्दू कि प्रद्वारिक एक कि (क्षकेटक) कि मछ दिवस कि छन्। 12-0-LL

ताव तवन का किरमा वंशनावा । Բ Ռոց թույլուց լ բր ընթվ թր ջրչ-թոս գ քրա<sub>ւ</sub>լ բնթչուհ եր ն रायद दानी, दानोद्द मिनने आये । नयी कावते हुए वातमीत । दानादर

। महत्रती कि हरेज मान का सिलाई के नेफरावादी के शिपने शिक्ष

में नेत्री । ब्रेसिम कि रूपम प्रदेश । युद्ध के के संग्रास सिर्देश कर एड एड एड एड मिन होते होते । देश बदली । वाब के आस्पास, बहुर वाब भी । सम्बंधित है मिंह समित की है। इस स्थान से अस्तवास के हैं। इस है है। इस है है। 77-0-56

कि माराश राष्ट्र (र्रोहक कर्र) हुद्दर्भ में र्रांडु कडि काम की रड़क में माँ बाड । क्रिक कि रिज्य एछीडू राप्र सिर्छ

। कि प्रमुष्ठ के कि कि कि का कि । केम डि्म क्राप्त । है डि्म उड्डमिमी महि । कि एड्रेज

मि॰वी॰से॰हेतर का प्रत मिला, अपमानकारक व असमाधानकारक था। । देडू महाम कि-भिष्टि निष्य यहा के शिवकारी से किए में 75मि 7ए । 1ड़क से जिस्सोरि के छिए प्रश्न के में विभाग का रामित के किए हैं। के किए के प्रति के किए के प्रति के किए कि कि कि

जलन व खाज होनी है। बाज करीब हो घट सब बधे, जली हुई जगह के भाज डा० विकियमसन ने ने हैं। जारी। वाव बहुता ही जा रहा है। 75-0-56

। एप्टि के प्रक्रिय । है 137 रे महाम बा० भरनागर की काफी जिन्ता हुई। यह जब्म ठोक तकतोफ देवा इलाज में व गोड़े में विबली देने में। मीन के बारण बात लिखकर हुहै। गाम को बाध की गर्जना सब लोगों ने मूनी। मैं नहीं मून सका। गत को १२ बजे तक वर्षा हुई। जन्दर सोना पड़ा। बुद्धा ने भन्नत मुताने । 98-6-38 धी बी • मी • टेलर का पत्र मायकल सवार लेकर आ जा। वह कल नी

वर्षे मिलने आने बाले हैं। होन मिनिस्टर वा मन्देश भी उसी ममय ४२ने बामे है। हीम मिनिस्टर अवरोल को व धी टेलर को पत्र भेजे — मुस्तराप की गह-वरी के बारे में । चर्या काना ।

98-0-39 बी॰ मी॰ टेनर (आई॰ जी॰ पी॰) मिलने आये। ६ बजे में १० बजे तक

रहे। इन्होंने हाम मिनिस्टर का सन्देश बहा । मेरे बहन पर यह विश्ववर

रिया। मुलाबान का चुलामा किया, अलाउन्स की चर्चा । ये इन्हीर रटट ने माय है और सी० फ़ी∙ सबित के हैं। बाठ-इस को ब स सिवर कहते। टी व

मिनिटर वा सन्देश इन प्रवाद है .

The Three conditions for release are ast approved,

especially the one that the reason of his release on medical

frounds should not be mentioned in the release tionic

this property of the case of the state of the child of the first of the child of th

क्षाताच्यात करात का है ते ती है के उन्हों है। इस है। इस है।

Tather (also also as a construct, the construction of the construc

264.25

Uffin de dem sigu e politis come to al de esche aliga de galturer e poem estica per com come de trat form de agas despisación de falcierer de de sec especiel.

भूत हो पान्य द्वार क्षित का क्ष्म दें के इस ह अंतर क्षम व्याप्त का पान कर स्था का क्ष्म के स्था के स्

1 है तरात प्रशास के युवय पर अद्याद स्थाउ स्थाउ स्थाउ स्थाउ है। १ कुण्य-१ के प्रमास क्षाय है है क्या है क्षाय . ''जाय क्षाय ररभीकर चना गया। उनके साथ झुसुनू से शिक्षासडल के इस्पेक्टर आये थे। कनन, शकरलाल बैकर, देशपाण्डे, दायोदर, आविदअली वगैरा आये।

महरताल व कमलनयन ने स्वास्थ्य के बारे में, ग्रामकर विजनी से पैर जल गया उस बारे में, तस्त्रा-चीड़ा व्याष्ट्रपान मुत्राया । देर तक त्वर्षा करते रहे। बार में हार्डिंग करनी के बारे में व मुक्त ब्यावर्त तथा नागपुर कैस स्वारपद देने का पैतला हुआ। नामपुर से हार्डिंग्य मकान बनाने का सन्द्र-मोहन व द्वारसादास का हाल बोढ़ा समझा । चुना तो लगा। चर्या काता।

गर्न व द्वारवादास का हाल बाहा समझा । सुरा ता लगा । चया काती । २९-७-३९ अस्तताल में डा० भटनागर ने ट्रेमिंग व नीचे के हिस्से में बिजली का संक हिया । वहीं गकरलाल बैकर, चमल, जानकी व उमा भी आ गये। मान देवकर गकरलाल को ठीक नहीं लगा। आनकी व उमा तो मेरे साय आ यमें । कमन १९ वजे आया। भीजन साल में किया। आज दाल बाटी चूमी

क्नायामा। जनकी को उनाके बारेमे सवा योडाऔर समझाने काप्रयत्न किया। वह रोधी। मुद्देभी बुरासो लगा। आखिर ठीक-ठाक हो गया। वि० उमा

को भी थोड़ में समझाया। वे लागसवादों बजे की गाड़ी से जाने के लिए यहां से संये। कमसनयन प्रकार करूर। जिल्लों कर जिल्लों

पटुचाने गया। सिलने कल फिरआयेगा। २२-७-३९ कम पसे बानचीत्र होती रही। उसे कहाकि तुम मेरे स्वास्थ्य के बारे मे

जो रिरांट दो, यह मुझे दिखाकर दे सकते हो। शुनश्रमु-जेल के बारे में मैंने टेंड कहा कि वह बहुन ही खराब हालत में है। ब्यायार सम्यन्धी बाते। भवबार। भीनम का पंछ बान बानों से दस रुपये में खरीदा। जितना उन्होंने कहा,

भाश्म का पठ बाग बालों से दस रूपय मंखरीबा। जितना उन्होंने कही. उनेता ही दिया। गुना बाती (रूपयड बाला) ने पलग, टेबल आदि फर्नी पर बनाने का काम शुरू किया। उक्का कर के

े २३-७-३९ मोटर में पूमते हुए सिटी स्टेशन व कत्याणबी के मदिर दी ओर होते हुए

सार प्रवास का अनुवार में स्वार कुर की बहुद बार रेजाई । है है की बार के बहु बहु Age a chi a can ca 医乳腺 医铁柱乳腺 医精节性 医静脉性 医萨克耳氏线 医皮肤

t frage aft tie de moin tatte eith de bereich त्मा इंतर ( नहार) के संबंध है से हैं है से मर्थ देशों है। 医乳蛋白 医多别试验 经支付款收益 经收款 有限的 经最高

28-4-56

म दिमंत्रीय बरिक्रम रहेट को समा सम्भाग है है रह बराह कराह रहा है। App fein sepp più fa mis in unit tottent unte bafe. Vetp Bille biebe fonet feber Beite batteren be ain bin

। हतियान में काकों के भूति । समय । कार भूत भी (वीकामीक) trainean ton vaffer piate water aum anbatt freieriete and the same and the first first and the same of the same

75-0-25

। १६८६ हमसम् । क एंडक ११० मीनी करी प्राप्त treiftigepip niegen ung i bie fonl (ne rin unen) Beimpig wir derne, fentebe ibitme germen ift नित्तार हो सारवारी है वयन गीजवर सामाव व नरिय, जर्श नगर में

मिला । ब्राइक के उँड कांक कि के क्रिकान नामलग्रम के प्रभाग प में प्राप्त केन्टाम छुप एक रंई कि धिएक क्यों में उन्होट के प्रशास ते उड़ी माड । किही रक्ता का कि रहिमाह के स्क्रीफ हिक्कीर-डर्ड कर हु हम मिर्मे शिक्त मन्हु कि हिनाए प्राप्त १ कि दोड ब्मी उडागीमी मद्राष्ट dille freif wier if grieffet i titer if gen gen freife fiele mu ten iganu im ming fur ü mun i ubl mil bion & lion Boge fyripis i bine frein firmel feing wyrfing ferfifire \$2-6-55

कान्स्टेबल आया । यह फसिउल्लाया का आदमी है ।

मुबह बमतनयन, सावरमत विवाजी, हरिभाऊनी, भागीरभी बहेन, पिठ महुनतात, माधव, घोता, बावू वर्गरा आदी । बातचीत । कमत की वर्षिता बमेरी की भवस्या के लिए, वार्धी जस्तरी जाने को कहा। मेहुमान, अनिवर्धा भी नेवा द स्वाधत की मेरी को दृष्टि है, वह सम्बाकर विस्तार में कही। भीवन करके ये लोग वास्त्र में हिंदी भीवन करके ये लोग वास्त्र मेरी हिंदी की भी। वाद में 'सस्ता गाहिया मण्यत के बारे में चुना। अवस्था को स्वाधित में भी। वाद में 'सस्ता गाहिया मण्यत के बारे में चुना। अवसेर कारीस में अन्य गहना नहीं ठीक

वननाया। यगपनग्दजी डालमिया आये। कमल ने उनवा फैसला उनकी इच्छा के अनुमार विरक्त करके करने को कहा।

गाम को सामोदर, बक्षीधरजी कर्मा (श्रीमाधोपुरवाले) राजरूपजी टाक, देवीमकरजी तिवारी, नागर, सोहनमलजी गोलेच्छा यगैगा आये। स्वास्थ्य के बाद विकारस्थाना व जयानात की चर्चा की व उसमें दिलकारी

पेने यो बहा। यन यो हशीम दृहदयर के साथ शहरवः।

विष्-०-विष् पीतिम (पोर्नेडवाडी) निश्चस वार्यश्विती और वेदाण्य विष्वेणनी दोनो वर्ष वी आधी के वारण हमेवा के निष् हिमालय वी योद स लान्ति में भी येपे, नश्या देवी के वास २०४०० जूट वी अवाई पर तार्श्व प रे सुपाई वो। वितासी सम्बद्ध सुन्यू है।

योरीयी बाल क्षेत्र जूबन बन बने, तार भेडा।

रा॰ विस्टर सश्यक्षात्री के बाम ने उत्साह व हिम्मत वशा रहे है। सुबद पमल, रामाविसन, दामोदर, गुनावचन्द्र, पूनमचन्द्र वाहिया होग-

हेप्त पीत्रीमान मिनने आर्थे राम को राजनहन, राहती ४४'व, सीमारी महा, मारटर रामद्रहापती नेवरोर्थेय (बरफ टार्टर कार रा कात) व मिकमवदान (सीमरवाना) आर्थे रामद्रशास्त्री ने मार्थिक

विकित्सा के दार म विचार-विकिय हाना रहा।

भी देनर के दो एक आहे। वे एक प्रकार चायरमानवनक ये। ४० त

त इंदो । कि छाउट कि रिशती का में प्राप्त के प्रजीम कि प्रश्वे कि कि जिए कि मिड़ प्रष्ट जवाब की नकत के बने का निश्चय किया। थी रामचन्द्र की रिपोट वरा-भिष्ठ छक्त कि हम पृष्ट बिग्छ के ह्याछ के उन्हें अभी कि उउनतीमी मांड़ 

25-0-75

उवादा नाराज हुए। भाया।जवाद ठीक नही था। रामचन्द्र कहता था कि उत्तर वह वहव मिक हे प्रक्षि कि रहते कि । कि कि कम कि रज्ञनीमी महि व कि क्षा रामवन्त्र (एस० एस० सी०) के साथ थी बी० सी० हेतर कोरी

। है कि रिक्र क इड़म कि 183म शिक रिक १६६ प्रहों के उपयुर अपने इस्छा अपनुर के जिए से सि कि । है हैं रेक कि कार्राकुम है मानडह। है छाड़ 1रपू कि छिट्टीकियोध कडाश म प्रकार एम रूप रेस की है छाउ कि किरियमित । तल वाप मार्गिम कि प्रान्धीर इंद्र निहें ? किन होती निहें कि निष्ठ दिए हैं यह है हिन माम हेत उद्वार के पराप्र हुए । युक्षे जयपुर राज्य के बाहुर कोई माम -अक्षि ) त्रवीर्याहडी नह से संघार कि वित्ववित्य । दिक इव के हु म राजपूताना रेजोडेन्ट मि० कोर्फोडड(आववातों) से जो बातबीत मेरे बार 

I AILE! म र्राप्त का काम बहारे के बार्र में व मैं हाल में स्वायपत न दू, हम बारे म र्षित है उड़म्हेगड (लामादर्स किम्हु) द्वाप क्षेत्रुम । समितार कर उड़ म रेति के के उपुरा । हाल के भारता विश्व । वायवर वे के वार् ।

मेटर मे चुलिस अस्पताल हे गर्न । मह में क्रांक । ग्रांकी है प्रदेशियक काशायण के विवा । बाहा वा वा वा वा वा राष्ट्र मीणा (जिपाही) के पेट में एकाएक बहुत ज्यादा दर्दे हो गया। प्र.ट \$6-10-06

degneinene fie gum ---- . wenn in fa fou fa fi uu रामसन्द्र, लेंस हेंड कान्स्टेबल का एकाएक तबादला हो गया । इनने अपने मुबह कमलनयन, सायरमल वियाणी, हरिभाऊनी, भागीरधीबहेन, चि०

कास्टेवन आया। यह फसिउल्लायां का आदमी है।

रात को हुकोम प्राह्वक के साथ सक्तरज । १९५७-१९ पीनिस (पोनेंडबासी) मि० एडम कार्यक्षिती और बेरास्ट विकेश्य दोनों वर्क की आसी के कारण हमेला के निस्त हिमालव की योड म सार्ट

दोनों बक्ते की आभी के कारण हमेगा के लिए हिमालय की बोड में गारि में भी भी, तत्वा देवी के बात २०४०० पूट की ऊबाई पर तार्श के दे दुवाई की। दितनी मुक्दर मृत्यु है। भीगारी आहे की एकट महत्वते तार्श केंगा।

पोहारी बाले हो ० पूजन चल बले. तार भेजा । आक्रान महरूरण के नाम के नाम व निवास व हराइन वता रहे हैं ।

लेने यो यहा।

trans z. Anne stier pas eines mitzener ei dige de alle eine eine eine eine eine eine eine eine de che de de eine eine eine dig ne gleichte eine de che de geben eine gegen eine de auf eine eine gegen eine eine de de de eine gegen eine eine eine eine eine gegen peper

dres an fire ig fis nie fie inne en fanie et Epiglepe ing ie "gien fiele feur en eur birn Groue fe feie roem fieu norm fe inskiedenin Ogfe feie elm mire is eme fieu fie in ind derenig im yehr mire is emig is feur die produce et eft Im peppen die, solden seile inne toud endiere im peppen die, solden seile inne toud endiere

The rearing a part of the state that the common of the ball and the state and the state of the common of the state of the

1 § §5 7 x Pg. § 651P 1620 Plet nife was 1 104 10 10 10 2 - 25-3-5 Pc-3-5 Pers flust fru i fir \$ x 105 ff fp 72vetuar publit rite 1 166 516794 pel f

कि के रामार र गामा है है। हो मिर्म है र है। विविध्यत्त के वि

इत सबोको नकते टेलर के मार्थ्य दायोदर को भिश्वसाई । समे काफी समय गया। गोटेम दर्दकम मालूम दिया। भैने कराउडर को बापम आने का कहा तो सुखतानुनहक्क ने कहां वि

पूरे हए। उनकी नकल करके तीनों को मुलतानूनहक्क के साथ भेजे।

गण केपाउडर का बाधन वानु का कहा वानुवावायुग्तर गण पहा गण करत मुद्ध हो बाद्रिया । भाज दोराहर ने मधना आया कि महादेव भाई व पूर्व वापू धूर्त देपने आहे हैं। उनते स्पास्थ्य व जयपुर को दिश्तिक बारे में बातेशीत । बाद में उनकी एव जोव जीव (सायुवाना संबोडेन्ट) हे मिलने जाने सी नैयारि इस्की एव के काम्या एक क्यों । साल क्यावर महाराजा ते गण वाप के

हुई कि इतने में आय जुन सवी। आज जयपुर महाराजा ने एक बाम के मारा। पर एक डाकुर को बाय ने जरुमी कर दिया, ऐसा मुना। यह बार बरा या व इनने भी बहुत से मनुष्यों व जानवरों को हानि पहुंचाई भी यिकारयाने के बारे में जयपुर वरवार का नोटोफिकेशन देखा। असमाधान कारक है।

# 3-5-38

किसोरसालभाई ना पत्न तो साम के पत्न में भेज दिया। वैसे आज बहुत से पत्नों के जवाब पूरे किये। कल जो राजपूर, महाराज की क्षिकार के समय सायल हुआ था, व

अस्ताल में मर गया। समोदर ने कहा कि मोहनपुरा के लोगों ने भूख हुकताल गुर कर दी है एक नारण आज बारा दिन उनका उनको निरहाने में चचा गया। सार्र स्थिति पानी।

वा॰ वितियममन ने आज फिर दामोदर से वहा दि गेठ साहब यो वामी सक बयते की ओर नहीं जाना चाहित्या। उन्हें यन यत्र विजयर सार्र स्थिति साफ करनी होगी। पूरी जाब किये दिना ये नोथ निर्णय कर बैटें हैं। प्राप्त मिनिस्टर तथा चन्य अधिजारियों की यह मनता है कि में उप

है। प्राप्तः मिनिस्टर तथा अन्यः अधिवारियों की यह मनदा है कि मैं उर मीर्तपुरा कैप-केल से पुमने गया था। विश्वित सोय है ये । साभीदर देर से आया, व्यतिष्ठ भोजन वरके बारन चत्रा गया। दानोदर की पत-स्पर्यहार की गारी नवले टेलर शहन ने घन दी।

ममझमरी व सूठी रिपोर्ट हेते हैं। मामूली व बीधी बात को क्षा हो ीमितनी पिति । ाष गुड़ीकि किलमी डिल हि किडीके के लिक काड म इस हो में अपने निर्मात के स्वतंत्र कि को मार्थ है में होते विलियमसन इतना कमजोर व असत्य बोसने बाला है, यह जानगर

75-2-P की चाले समझाकर कही। इसका जीय पर कातू नहीं है, इसका ईंग्ड है। ीय राउनक के उन्हें कि देशक के निम्में के छो। मिलीक विक्र का लिया । १६ है महाम है एस्टा मह है है। है

। ए प्रद्वीर में स्वतः स्वतः हो हो हो उन्हान । एक किए शिक शिक्ष काल का करमत के रिलंध में हो का कि है। भिक्ता कि निव्य क्रम-जात है।इह ताजनका कि तक क्रम-क्रि-नामाल े दिल दिल फिक संसक्त कि है तंत्रक किका विकास का समा समाप्त कि इस्तार है किये नाह सिक्त । हूं हिंद्र सत्ता नाह लाह रवा कि में क्रीय , है দিটার্থ দক্ষি জর্মতাই কা । দুক কি নিচছ সক্ষাদচ র্চ ক্ষর্পট্রাচাট্

। पम हरिक्ट्रा के रमिलीमध म थि प्रक्षीता कि स्प्रहेड । यब दिस्त प्रधापन देश की गिल से मिर कर दिशाह ,ाम राजकी क्षम कि कि एक कि कि ए-३ वार ने उद्योग क । रहे । भारत अधूत काम छित्रकर उसे वासस वहा। प्रिवमत । तक मं रिकारी क र्तारक ईशीवम के दिए लीक रिक्ट छिली कि द्रामादर शावा । जसका सारा समय आई॰ जी॰ बी॰, होम मेध्दर ब्रोत । ।।।। प्रमान एता के १०६० हो कंट्रक कहानि । ।।।। किस्मी क्लक्सी।।।।

🖋 र रहन है। हि A reing nif ्रीक्टनर वार् Act & Br 15 FIT THE lu le pu in pipe à maj no ! pre pipe fert, mei ib irg

1

والملط علام

पूरे हुए। इनकी नवल बर्ग्स दीना को मूलनानुपरक्क के माद्र भेते । इत महोशी नवले टेवर वे मार्नेज दामीहर इन्हें-बक्स्ट्रे-इन्हें समय दया । रोहे ये दे कम माजून दिया। मैर्ने भग उद्दर को बायस जाने, बाँबहा ना सालक्ष्यन्त्रक ने हैद्दर्ग कि बल सबह ने अहमा ।

साम दीपहर म मदना आया कि गारांदेव भाई व पूर कारू मुर्त बचे ने भारे है। उनमें स्थारका च अयपुर की दिवनि के उत्तर में बाईभी रह बाद में उनकी एव जीव जीव (बाबदुमाना बसीई में) से बिनने जान की नैपारी हुई कि इतने में लोग जुल गंभी। आज जण्दन यटा भजा ने एक बाप की मारा। पर एक शाकुण की साथ ने अवसी पर दिना ऐसा हुना। यह बाध बरा या ब इसने भी बहुत से मनुष्या व जानवण बा हानि पहुचाइ भी।

गिकारामने के बारे के अवपूर दरवार का नोटी विकास देखा । अवसाधान-बारक है। 25 28 किशोरलालभाई या पत्र को राम के पत्र में अंत्र दिया। वैने आज बहुन

से पत्नो के जवाय पूरे किये।

कल जो राजपूत, महाराज की शिवार के समय पायत हुआ था, यह अस्पताल में मद गता। दामीदर ने यहा कि मोहनपुरा के सोधी ने भूग हड़ताल पुर कर दी है, इस मारण आज गारा दिन उगका उसकी निपटाने में चना गया। सारी स्थिति जानी । टा॰ विशियमगन ने आज फिर दामोदर से कहा कि सेठ साहब की बासी डाक वनले की ओर नहीं जाना चाहिए था। उन्हें कल पस्न लियकर सार्र स्यित साफ करनी होगी। पूरी जाच किये बिना ये लोग निर्णय कर बैटरें

है। पाइम मिनिस्टर तथा अन्य अधिवारियों की यह समझ है कि मैं उर मोहनपुरा कैय-जेल में घुमते गया था। विश्वित स्रोग है ये ! रर देर से जाया, इमलिए भीजन करके बावस चला गया। दामीद कि हिर की मारी नकते देनर साहब ने भेज दी।

मिक् कि काइ शिष्ठि क कियाम । है ईई डेफिरी दिक्त क रिमल्लिम किवने क्रिके कियों में सबसा बाहिए बा। ये तोन किवन माल्म हुआ। कनेल विलियमसन ने शामीदर ने कहा कि सेठ माह निनियमसन इतना कमजोर व असस्य बोलने वाला है, यह जानक

हिक उकाछमम होइ कि के अप पर कार्य नहीं है के उकाछम होइ कि जाडुक्ट के उन्हें क से द्राष्ट के किए एडिस है एडिस के प्रतिक किए के बनारे हैं, यह इस घटना से मानूम हुआ।

86-2-6

मुलाबात के लिए आने वानो के समय का जुलासा आदि बातो की। मिया कि मेरि कि न्याय है। व्यवस्था, यहा है । सार-पद भेजन की कार-पामाम उम दिन प्रिम प्रमु कि , है लेंग्य कियकि किछक रिक नेम्प निमास है, क्यों कि में सह में काल काले काला वहीं हूं। वासी डाक कपल व्हें भिक उन्मेंडिट् की 1हक कि नियम प्रतामक में कब्द्रेस्ट्राकिपृष्ट

मना । प्रम में रेपानी क र्तारक ब्रेडीयम के प्रिम रीम रीम प्रमी नि दामोदर आया । उसका मारा समय आई० जी० पी०, होम मेम्बर था राधाकियम मिलन आया । भोजन कर्य मि० बेस के साथ वापत गर । गण प्रज्ञीगरू गरगहरू सिट्ट स् ५ रिटड३२५ व से रित

T रेजर कि पट, 1थ 1एसी कि कि कि कि कि कि कि कि ए-३ o कि 5 हा नि । 15P क्षारण अधूरा कांग छिन्दर उने वापस क्षांभ एउ। १

र रि केथ कर कायह के ३ बात के वच र वाय बवाद हुन्छन , सम से हा छन्न

भी नी बंदा है अब व्हें सोच बाबद द्वारा वाहित हैं मेंस रह हुई है। भी हैं पर वा बाज दिए वर्ष आया । युद्धा है कि बुद्धी को राग में मू द्वाराभ 1 71:1 8 13: 72:174 34 3 674 745

31-2-2

i J' un tit al tone m Sir a kier Spite sareneum gening kin.

पूरे हुए। उनकी नकत बाकी सीता को मुज्जानुस्तकक के माप भेजे। इन मधीकी नकति देवर के मार्गतः सामीदर वश्च-निकासी समयोगिया समय क्या।

ममय गया। योदे संदर्भ तम मानुस दिया।

कारक है।

मैने का उदर का बाधम जाने वा कहा नो मुफ्तानुस्तक में फैसों कि कस सुबह ने बाजसा। 🚶 -

भाज रोबहर म मनना आया है हाजादेव भाई व पुन कार्यू मुर्ग देजों भावे हैं। उनने प्रशास्त्र व अवपूर्ण को जिल्लानिक वार्त में बारणी 1 । बाद में उपने प्रात्म के अवने प्रात्म के अवने प्रात्म के अवने प्रात्म के अवने वार्य की देशारी है हैं कि रुपने में बादण पूज करी। साज अवपूर्ण महानाज ने तन वार्य को मारा। यर वार्य कर प्रत्य मारा कर पहुंच का आप के अध्योज के विश्व के मारा। यर वार्य कराय व स्वत्म के प्रति की बहुत के मारा। यह वार्य कराय व स्वत्म के अध्योज के स्वत्म में स्वत्म में मारा। यह वार्य कराय मारा कराय के साम काम के साम के साम

#### वे-६ वे९

निर्मारमाजभाई ना पन्न सो राम के पन्न में नेज दिया। वैमे आज बहुत से पन्नों के जबाय पूरे किये। कल जो राजपुत, महाराज की जिल्लार के समय पायल हुआ था, वह

कल को राजपूत, महाराज की शिकार के समय घायल हुआ था,व अरुरताल में मर गया।

दामोदर ने कहा कि मोहनपुरा के सोधो ने भूख हडताल गुए कर दी है, इस कारण आज सारा दिन उसका उनको निपटाने में चना गया। सारी स्थिति जानी।

स्थिति जानी । बार्ज विजियमगत ने आज फिर दायोदर से कहा कि ग्रेठ साहब को जासी-बारु बनले की ओर नहीं बाना चाहिए था। उन्हें कल पत्र नियकर सारी

बात बात का आद सहा बाता चाराहुए था। उन्हें रूल पत्न । १४कर रात १४ स्थित सात्र करती होती। पूरी आप किये विना वे लोग निर्णय कर बैटते हैं। प्राह्म मिनिस्टर तथा अन्य अधिकारियों की यह ममत है कि मैं उस मोहनदुग कैप-अब ये पूमते गया था। विचिद्ध लोग है थे। दामोदर देरे में ब्राया, 'हासियु भोजन करके बात्रय चला गया। दामोदर

को पत्न-व्यवहार की मारी नक्लें टेलर साहब ने भेज दी।

11.57 t tip i di kisdi dik i koos tip in die in to to in the thirth of that diete PIP & T. g. 13 fru i fige amin, fie foffe & fiers e fe to bu fa tre

1 123] 23:21 क्षा ३५ । साथ कर्न हित्ता साथ के बार्य साथ है। इस का स्वतं का विकास साथ है। rmel fi bie a tile it terre berre be fin marif. fa e ti

र्जीय के लिक्ष क्षेत्र होते. दिन भूत्रक बाज क्षित्र के क्षेत्र के लिक्ष कार्योग्रह के लिक्ष कार्योशी «एव thir fing ebajint & asint 'thi. • bj ના મદાવાલ સાર્ય જ ત્યા તાલુવાના તાલુક છે. માત્ર ત્રાલા ક

परीक्षा हिला हिला हेरक हर अपन है। अपर जिल Tal im of oin fant ginn sin in fillig iup in int in pipm THE RESIDENCE OF THE PARTY OF T । कि क्षाप्त क्षीपनी दिवार इव एवर्री यह कुँक्य उद्यावत । कि छार उपर हि मि

अपनी। इतका मन देशहून जाने वा उयादा है। Driorn feigneier in iornt ib fer 3 3g ro ninnel

अवस्य का ,वनुद्रव, श्रावी । । है एमा में एक कड़ि धमें १५९ एक नंधरतकारी रुपुमार एम =-ई . इसी ग्रेस, का बाब बार है-द है ,बाबवैद शहरत, रहा बना। हसम हार

मार्थ केंग्रेज छड्डम काम्जी।धारु । शंगः कि संसमी एसकी।धारु मामरू ०मी 7F-2-X

र्वेद से आदाम मार्थेस होने नगा । मिए 188 क्रफ ईम क्र्रेड कुछ । धिराइ द्विए प्रकामक द्विए शिरिए कि निराप क्र र से से इन । क्या में सिम के इन कि स्था । देश से कि से के हैं में कि राध्यभाद सांत का आहे। राध्यभावभाद साब का हवाब ग्रह हिना। महमसास कोहारी आज था गया । यह, दायोदर, महम जोवी प मास्टर सामा होने होने होते हैं होते हैं सिर्फ बहर्म हैं व्याचन ।

क म्यान हो। हो। है से के विकास की विकास के विविद्य स्था है



वचय है। निन्म में मामड़ी कि माप्तक के इंडाब के विंडु क्षेत्रक क ई किश्म काए हि

नीमी रोरूमक क प्राप्टेस्स्ति रीक्सी कड़ की गड़क कि क्से । द्विक इस ,इड् कि कि उस सिक है उड़का भाइ । दुक आग्र करता कि कि कि कि कि प्रतिष्ठ है उन्हार उर्हाह कि । है प्राम्मी कि नीह किन्द्री कि एड एडिस

र सक्त अपवार हेवता रहा। चोड़े। बच्चे हेर्हे। । है पृहु मार प्रकृष्ण लागड़म प्रसंक्रिक को क्षाप्त में प्रश्नमाइ । है एक्स कि कि एक्स क्राज है।

। ठाक है ।हिए में घरन के फार किया में ग्रेश कि शिष्टरन

25-2-2

कला कि रिप्ट प्रतिकृष्टि कि देवे होते हो हो । यत्रों कि सी सिर्देश सिर्देश किया सि के रिलंड कि क्रम का मान क्रमांट कि उसी ,विहे कि कि की रूप हाउपह्रम रिमानकि छि। कि भि कर्म कि द्रवस् काष बाय का प्रक किछ। ब्राप्त प्राप्त । १४की राम्हे हम कि मान के छाराहुम र्रहाकृष्टि

। हि मुह्म हिंह किंद किया हिल्म की मार्चम हो। उनमान , पहनु जुह मान्तिमा । याने का मान्य क्षा हो मान जान का का मान

B रज्ञीम कत्र हुछ । ई कित होड़ हुए की हुक थि र र र राम-नट्ट-रमिशिष्ठ मिनस्टर कल एकाएक चल गर्ग। महाराज्य ने मेहसिंह का पथा जिया। जभा में बताया कि किए के कार में जान के कालजात की प्राप्त में मिर्फ

काराद्रम राश्यक रक राश्वीय । कि मात्र में रीक के रिज्ञ रहू उँकाक हिर्म प्रकात का विकास की का विकास है। कि की कि विकास के विकास क । किथार में जाड़ 7करें लामास कि किए भार । किए मिर्म किए । किए । किए कि कि कि कि

। एक्त वर्षेषा क्रिया । एड्रें । कन्मीम के किल्ला श्रीह कार्र सार्थ के मार्क । देह फिल्क कि क्रमत के वार आया । चि कावियों के कावियों में अपस् । ५ शिष्ट रिप्रस

नस्म देखा। मैंने तो कह दिया कि घाव का इलाज तो कुदरती उपचार हे कर रहा हूं, खोपरे का तेल व पानी की गीली पट्टी का। वह वेसलीन लगाना चाहते थे, पर मैंने कट्टा कि छोपरे का तेल ही ठीक रहेगा। ऐसा नगता है कि इन्हें स्टेट अधिकारियों ने भिजवाया होगा—इनकी रिपोर्ट लेकर प्रतिबंध दापम लेने का निमित्त बनाने के सिए। गपूकातार भाषा। जिसमे उन्होते डा॰ भरूचा को महादेवभाई के साथ

भेजने कालिखा। यह भी लिखा कि परवानगी लेकर रखी। उनको तार

नैन वितियमसन दा० प्रभृदयाल जी को लेकर ६ बजे आये । १० बजे गपस गये । एक घटे तक तथामते रहे । ब्लडबेसर १६५-११० वर्तनाया ।

बापस भिजदा दिया कि फिलहाल उन्हें भेजें। दामोदर के द्वारा पत्नो की नकतें होम मिनिन्हर को भेजी। धी बी॰ सी॰ टेलर (आई॰ जी॰ वी॰ जयपुर) करीब १२-१५ बजे आये। मुझे दूर से ही 'सेठ साहब उठो, जागो' वगैरा कहकर सोते से जगाया। बाद में उन्होंने होम मिनिस्टर का आडंर दिखाया। मेरे मागने पर उसकी नक्त करके दसही करके दी। योडी देर इधर-उधर की गर्पे मारी। अपने दोनो पानो में समेटिजम (गठिया) हुआ वह बताया। दामोदर को

बाते ही फोन करने को कहा। फरासखाने का सामान रखने के लिए हीन मिनिस्टर को फीन करने की एक शिकारी के लिए भी कहा। दामोदर ने छुटने के सार बगैरा भेजे। मित्र लोग ६-७ मोटरो में आ पहचे । आज ही जलूस निकालने का आपह करते तथे। मैंने १५ ता॰ के बाद का कहा। आधिर मिन्नो ने कल निकासने का निश्चय किया। आज दिन में ज्यादा-से-ज्यादा आदमी मिलने भावे । 90-5-38

रात को सो तो जल्दी गये, परन्तू नीद देर तक नहीं आई। आगे का प्रोग्राम का विचार व योजना देर तक चलती रही। आज के प्रोग्राम के

बारे में भी विचार आवे रहे।

Binde bri blie big bereibt vie bie beite ber in fant viel be 32,423 \$1 48 ft 48 4.8 \$10 T \$ 4.8 \$ 4 \$2 4.23 \$2 4.3 \$ 2 4 12 2 11 

有量进品 部务关系法二部 19个员的工作

gg gan gern eder fine gge fan magg ab 12 geb gan after erfelbe er fle et be ab bie bie

1 12 % nelis ten beinte fe then am de tine maj teen; efte male fie un mit ge auf fig un an an atifbe अराब्द्र रहे । इस ह के देश हैं के हैं के हैं के हैं के हम कर रहे के हैं के हैं कर रहे हैं है, में उन्हें d'abut attê un sa un b betethin eblufe

31.2.3

febit term gelighe entign ife i'e mpiep e estiebil Bit male wiege bie gere ge and beite fint (६०देव शब हादाना, का हारतामा दास वही बारवेंस था। und eine genite ife uit an gente gente be eine benter

क र्यात एक कुछ । दे अरंद छाष्ट्र युष अरे युक्त में में भे भे भे प्रतिमान 1 11 1/15

कात्राहम समर्थे क उप्तील । कि मार में दीय में दिन के दूर है हमाद हि में reig trap fefreielt ferreigen if inice fe gu fipt I form fre are zafierpin tre fam .m på fier i ten fle einen ever i bir tie flegil

क्रम है है। बना है। रतन, रंग आदि शामिन में मिक्र । मेहे पिन्द कि क्रमञ्च ए बाह क्ष्म कि किवीछ की। स्थाप प्राप्त क्षम से स्थापन 1 2 1/11 (22)

525 । १५७३ १०१४ मध्य ते कर रहा हूं: धोपरे का तेल व पानी की गोसी पट्टी का । वह वेसलीन नयान पहते पे, पर मैंने कहा कि घोपरे का तेल ही ठीक रहेगा। ऐसा नयगा है कि स्टूँ स्टेट विधिकारियों ने भिजवाया होगा—इनकी रिपोर्ट नेकर प्रतिकार वास्स सेने का निमित्त वजाने के लिए। वार् कातर आया। जियसे उन्होंने का अक्सा की महादेशभाई के साथ भेजी का निष्या प्राप्त की स्टिंग कि स्वाप्त की सहादेशभाई के साथ

95-2-3

वनंत्र वितियमसन द्वा० प्रभुद्रयास जी को लेकर ६ वजे आये । १० वजे वापन गर्वे । एक पटे तक तशासते रहे । ब्लडब्रेश्वर १६५-११० बतलाया । जब्म देखा । मैंने तो कह दिया कि घाव का इताज तो कुदरती उपचार

भूत भार आया। असम उन्होंने डा० भक्त्या को महादेवभाई से साथ भेजने वा सिखा। यह भी लिखा कि परवानयी सेकर रखो। उनकी तार वापन भिजवा दिया कि फिलहात उन्हें भेजे।
भौदर के द्वारा पत्री की नकले होय चिनित्त्वर को भेजी।

rifin fi 1873 yésts fir a finne tanna fir fi altan sain ir fir fir pa pla fi yassial niv anga apatana fin in a édel nicean sugaré diredia, niga ar séa alga pa 13 a finne sa sugaré diredia, niga sa atmentie sain a fir ginn agus ningun stata ni ar sain na an an a fir si min ii unu ni tanna kur ni an an an an gana

fer m pipti fir mirte mate m ate mare if fram irie ib

12146

Joun, turg sprefeine er eine hie hie interea der 1 fb uppp ihr alt spreciel in unzer ein zicht Bum were ab eig peles pi fer de feurenel di meene eine ferni meene eine de der eine der der der der der der der

নিমিন কে বালাক ক্ষাব্ৰহ ক্ষাব্ৰহে ক্ষাব্ৰহ । কৰি ক্ষাব্ৰহ লগত সহচানীদী চিসিল বিসম্ভাৱন ক্ষাব্ৰহ । বুকাৰে আছে কুম কী বিষ্কা কিমানক সম্পাদিল বিষ্কাৰ কাম কৰি কিছে । আৰু পি লামান কিমান কিমান কৰিব কি

। क्षित्रक में इस उनसे लागा। उनांडु रामकृष के विडमतीमी विसम्हर्जु देश की स्मार्थ के दुर्ग है। इरागुरूप रामकृष्ट वन प्रशीस । कि पार में डीच के दिनके सूत्र इंगान्त दिस् । हुँ तिम विरम्

स्तरत स्वाय स्वाय स्वाय १ कि॰ धारिका भी क्षा १ का स्वाय १ किए स्वाय से स्वयंत्र के सिनोध श्रीय १ का स्वायंत्र के स्वायंत्र १ के स्वायंत्र स्वायंत्र सरीया विस्ता । क्लंश विलियमसन डा॰ प्रभुदयाल जी को लेकर ६ वजे आये । १० वजे वापम गये। एक घटे तक तनासते रहे। ब्लड्जेशर १६५-११० वतनाया। जब्म देखा। मैंने तो कह दिया कि घाव का इलाज तो कुदरती उपचार में कर रहा है, स्रोपरे का तेल व पानी की सीसी पट्टी का। वह वेसलीन लगाना चाहते थे, पर मैंने कहा कि छोपरे का तेल ही ठीक रहेगा। ऐसा लगता है कि इन्हें स्टेट अधिकारियों ने भिजवाया होया-इनकी रिपोर्ट लेकर प्रतिबंध वापस लेने का निमित्त बनाने के लिए। बापू का तार आया। जिसमे उन्होने डा॰ भक्ष्माको महादेवभाई के साथ भेजने का लिखा। यह भी लिखा कि परवानगी लेकर रखी। उनको तार बापस भिजवा दिया कि फिलहास उन्हें भेजें । दामोदर के द्वारा पत्नो की नकतें होम मिनिल्डर को भेजी। 9-5-39 थी बी॰ सी॰ टेसर (आई॰ जी॰ पी॰ जयपुर) करीब १२-१५ बजे आये। मुझे दूर से ही 'सेठ साहब उठी, जागी' वर्गरा शहकर सीते से जगाया। बाद न उन्होंने होम मिनिस्टर का आईर दिखाया। मेरे मागने पर उसकी नकत करके दसही करके दी। योडी देर इधर-उद्यर की गण्पें मारी। अपने दोनो पादों में स्मेटिस्म (गटिया) हुआ। वह बताया। दामोदर को

फिरासबाने का सामान रखने के लिए होम मिनिस्टर को फोन करने को वहां। एक मिकारी के लिए भी कहां। दामोदर ने छुटने के तार वगैरा

बाते ही फोन करने को कहा।

भेजे ।



बागरा (रेल मे) १२-६-३९ प्रार्थना के बाद भीन छोला। हीरालालजी मास्त्री व दामोदर आये। देर तक प्ररामण्डल के पार्यंव प्रोग्राम की वार्ते करते रहे। शिवप्रमादजी

थाने के प्रोग्राम के बारे में विचार आते रहे।

बेतान मिलने क्रांत ।

सरीय १।। यजे क्यूरच-दजी पाटनी च देशपाडे आये। वर्धाने बायू का पीन आया कि मुझे एक बार बटा उन्होंन जादी युल बाधा है। यह मुझे दा • विधान को भी दिखाना चाहते है । सरदार व राजेन्द्र बादू भी यही

है। एक बार पहले हो। नहीं जाने वाही विचार किया पर बाद में यपूर-पन्दजी व देशपाडे आदि की शय बहाहो आन की होन से आन की

निश्चय किया। मोटर से आश्राबदा। सदाब्द दुव संबर्ध जाने वा निस्थय। मपूर

घर्दणी था। इर्ज छट्टनलास की मोटर सरण्याद । ४४० वा वर्जावसी



बाप्रेन, मामपूर मिनिन्दी, जपपुर, शबकोट को न्विति जादि ने बारे विधार-विशिषय होता रहा । बबई. १४-६-३९

म्बर्दे में बहुद से सिख सीस स्टेश्व पर आर्थ चे—बिरण टार्ग्या, रिश्वामत्री, रागात्री, बंगगत्रज्ञी, श्रीनियामत्री दर्गग । विद्या राहत दृशा ।

৪০ জীৰণা**ল হা**০ খহৰা ৰাটিনহৰ আই। ডুফ্টাৰ ব্যান্ধ । যুক্তি বিলাৰ, रीन, मेमैरा तपास कर रियोर्ट समाई। साम को देसाई ने दान के कई रोटो लिये। डा० साह ने सला, नाक, यांच वर बदस सर्वश देखा। बदन हा देसिय किया। उन्होंने अपनी रावदी। दारू धम्बारा, हाइ वैद्य य जीनाभाई देशाई ने भी इस रोग के बार सं अपनी राय दी। स्मादा चिन्ता वा बाग्ण नहीं बताया । क्षमवित्तन कालस्यिका ने इनवी स्थिति समझी ।

लक्ष्मणदासत्री हासः से भी । भाष्यवती दानी, पन्तृ, खण्डू देसाई भिषते वाये ।

95-4-35

नरदार बरमभ भाई अध्ये । रामकिसन डालमिया भी । उनमे बातधीत । हा॰ णाह के यहा सरदार को बवासीर में इजेक्शन दिया। 90-5-39

जननादाम गाधी, मूनजी नाई व राधाकिसन मे बातें । ज्योति मूपण, महेश-चन्द्र (जनवतराय) टा॰ पुरपोत्तम पटेल, डा॰ जीवराज मेहता, डा॰ भरवा वर्गरा आसे।

96-5-39 हा॰ दान, हामियोपैध, मिलने आये । देर तक बातचीत । एक महीना उनकी दया लेकर देखने का विचार-वाय से सलाह करके। इनकी राव हुई कि दात नही निकालने चाहिए। कन्हैयालाल मशी, होय मिनिस्टर---बम्बई आये। देर तक वार्ते करते रहे। राजा नारायणलान वित्ती आये । श्री रामेश्वरदास बिड्ला य इनकी शरकर

मिल की गन्ने के क्षेत्र के सबढ़े के बारे में। मैंने उन्हें आधिर कहा कि वहा

। १४५६ द्विम रामक्षेत्र क्षमभक्ष १५६ । व्रिर सिब्रि है। । म जाहरमाल का था। बीन के सबध का बावू का। देर तक हती बार म जमाड्र का बाउड़ेट के हैं।इस । के ईड़ान पेन कप प्रसी के सह साहर हान प्रमान । कि एव्हिम रमू एक साम्रज्ञाकक में रंग्ड एट, रिएड्र राम होति कि महाक ¤मछ के हे। इस व राजको काउड़ेठ कि र्स त्रांक कं सकि र्स डिस्क एको व । सिमस तिष्ट्री जिस कि दिल्लाम के द्रोरम ० कि ० कि ० प्र के कि विकार से ट्राइटिस जलवी का भीजन किया। व जानको की दृष्ण होने से यन को कमचोरी के दारण मून, पावन व भाज फरीव डेड महीने से उवादा दिनो हाद, शास को सरहार, राधाकमन । फि कि पूरक । देह किए मा मुनावा था। कि हैमिन के प्राडर में संभार । प्राथम में में वर हो कि जो हों। कि रियास गया । प्रायंता में शामिल । बाद में पु० बापू को स्वास्थ्य तथा कारमुर वगले पहुंचकर स्नान किया। फिर सरदार, बहादेवभाई व बा के साब । प्राप्ती प्रक्ष प्राक्षमञ्जू स्थि कि जागृत हुई। किबोस्लालभाई, जाजजी वर्गरा भी थे। जनूस नी वर्गर महिंगा आश्रम, विद्यालय आहि के पिन्न लीव आहे । यह में प्रम हे महिंग

में काग्रेस, नागपुर मिनिस्ट्री, जयपुर, राजकोट को स्थिति आदि के बारे में विचार-विनिमय होता रहा । बबई, ९४-६-३९ बगर्द में बहुत से मिख सोम स्टेशन पर आये थे—विडला, डागभिया, गोविस्तासबी, डामाजी, वेयराजजी, शीनिबासजी वर्षेसा । विडला हाउम

में टहरा। बार औरदाज द्वार भदवा को लेकर आये। उन्होंने तथाता। खून, पिताय, दान, वर्गरा तथान कर रिपोर्ट भयाई। ज्ञाम को देखाई ने दात ने कई पोटों पिये। डारु बाह ने यता, नाक, पाव का यदम वर्गरा देखा। जबम का ट्रेमिंग (च्या। उन्होंने अपनी राखदी। डारु उपनदाटा, ब्राड वैय

व जीनाभाई देताई ने भी इस दोग के बादे में अपनी राज दी। ज्यादा दिना दा काम्य नहीं बताया। रामिकनन बालिमया से उनकी स्थिति क्यादी। समग्रदातजी द्वारा ने भी। भास्यवदी दानी, पन्नू, खण्डू देगाई मिनने

रा॰ मार् के यहां सरवार को ववानीर में इनक्वन दिया । १७०-द-१९ वनतानाम मारी, भूनकी शाई व सामाहित्वन में बाते । व्योति दूरण, महेसा-१११ (जमकराम) मार सामाहित्वन केंद्र सा केंद्रसम् स्टेसन सा

प्रशासिक पार्टी, मून्योकाई व रोगोकितत से बात । व्याति दूरण, महार पेश (वाववरताय) हा० दूरशोसस रहेत, हा० वीवराय संहता, हा० भरवावर्तरा प्राप्ते । प्रशासिक स्वाप्तिक स्वा

शुरू-०-१९ से व्हान, रोमियोर्पण, मिलने आये । देर तक बातयोन । एक मरीना उनेशे दवा ने इर देवने का विचार—बाणू में बलाहू करके । दूनरी राव देर्द कि दाव नरी निवानने चाहिए। करहैयानान मुगी, होम विनिस्टर—

बर्ग्स आये । देर तक बार्ले करते गहै । राजा नाध्यमलान शिली आये । थी धामेश्वरतास विङ्वा य दूनशी जनस्य मित्र भी रान्ने के क्षेत्र के सगड़े के बारे में । मैंने उन्हें आखिर भट्टा कि वट्ट भित्रा, राजित्यायुं के व राधारे कि के स्वास्थाय के स्थान एक स्वार प्रकार में स्वार कि स्वार राज्य स्वार प्रकार स्वार स्

कर छेने का निक्यम करना पात है, बच्चन प्रसम्बद्ध का निर्मा । सररार, रानेन्द्रभातु से व रामानिसन् से हासमिया व ए० सी० मी० मर्जर

व नहमण प्रसारजी की हनकारी जा गई थी। शिर्फ हं रिड्सड इक्सड डेक्सड हु आप एप के अपूर्व के राइटर र उस्ता वस्ता महत्त्व प्रसार के राइटर

٠. . .

ि होंस्परोह्न इ. 1837 से संदेश । वाल्यु संवद में देशि तक तीवशी (अ से प्राय था। विकिस से हों प्रिक्ष इंद्र इस्ट के सिंह । इस्ट्र से स्वाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह के स्वाह

किया से महे में हम । कांड क्षेत्र होते और सामान्या, मिना में में से से किस से क्षेत्र में स्थाप मार्टिस किस होते हैं में से पूर्व के दिस्सा की स्थाप भी होते हैं के स्थाप मार्टिस होते हैं के से किस होता की स्थाप साम स्थाप होता है। में बाग्रेस, नागर्ड मिनिस्ट्री, अपपूर, राजबोट की न्यित अदि के बारे

वर्षाः, १५-६-३६ वर्षाः वहुत्तम् विद्यान्तेषाः १८६५ एक आदे चे-विद्याः द्वार्यास्याः वोदिस्तास्योः, द्वाराद्योः, वेदसम्बद्धीः, श्रीनिदासबी दर्गसः । दिद्याः साहसः

म विभाग-विनिमय होता रहा ।

कर्द (जनवरराय) हा० नुष्योत्तम पटेल, हा० जीवराज महता, हा० भरवा वर्गेरा आये।

१८-६-३९

रा० राम, होमियोपेव, सिक्त आये। देर तक वातचीत। एक महीना उनेशे रवा केटर देखने का विचार—वाहू से सलाह करके। इनकी राय हैंदें कि राम नहीं निकासने चाहिए। कन्हेबालाल मुनी, होग मिनिस्टर— बन्धई पासे। देर तक वालें करते रहे। पत्रा गारायणकान विच्ची आये। भी सामेक्बरदाल बिड्ला व हनकी जनकर

मित्र वी गन्ते के क्षेत्र के बागड़े के बारे में । मैंने उन्हें आधिर कहा कि वहा

१७-६-३९ जमनादास गाधी, मूलजीआई व राधाकिसन मे बातें । ज्योतिभूषण, महेश-

एउट समय नहीं था। हो मान मान समय नहीं का हो। है के साथ के होशास की स्वास्तान मान को स्वास्तान में है आप है गार है हो। माहेसा के केशवेदेवती के साथ मोजन। वहीं पद स्टब्स प्रमान । को हो हो मान भार करायों, में केशवेदेवती, मुक्त कर्म को मान हो। हो पर स्वास्त केशवेद हो। मान हो। हो। मान स्वास्त्र क्षेत्र की साथ केशवेद क्षेत्र का स्वास्त्र केशवेद केशवेद का स्वास्त्र केशवेद केशवेद का स्वास्त्र केशवेद केशवेद का स्वास्त्र केशवेद क

ुरेक में, में ठेड़क है। प्राथा रक जातना कि निहेन्छ। जे कार्य के जरू कि प्राथा

# 75-≂-3P ,iuv

। फिस्मी में किङ्क व म्ड्रेड सिर्फ उन के फिस्डकर ०18

1 TRIPY (UP

ास्तरी सह साज (जाकासककक) उत्पत्त कर विकास हिस्स कि राज्य के स्थित है। अस्त कि स्था के स्था के स्था के स्था के स्था के स्था कि स्था कि

ान्य सम्, पर तास्त्रक होता, पर साम दूरता होता होता है। शुक्ता है है कि साम स्वापन होता है है होता है के प्रश्ने भूतिक होता है , हिन्दा साम सुरक्ष होता है होता है से स्वाप है

i hir å fir å at å bli å rentu nå gre at år 1839 det 1 die som par å gre bli å rentu nå fir å syre i eliene å ustor å uspre p yet i fir 15el sa fil fg gyne dom nove edeslip rife e lå e este å iese at låny freg 33å ealla å respire nere

प्रमास मुख्यार प्रमा हे है कि हो होता, उपने मास छ उन्हें मामनीकि ६ है। हातानाव कही क होते , हेमाम के उड्डासीय , र । 185 छ है। क्षांत्रक मेड्डिट में के एक 175 देहें कि कि। नतात भार को हिनवाधार से वापस भागा । बात, विनोद्र । धास-। छिई ड्रिक मिर्गहेशम क्षम प्रांक ममस बाब बाब कि कि सार मार मिर्ग मिर्ग मान माई व जाजूजी आये। बाते। । किसी हेम्सु के हम पि एउनए हेट ६ छिन्हे हिन्छ : छन्छन्। क्रिया १ हिन्छ । मूर निगर हंड को एस समुद्र है छिन्छ। विस्त । प्रांभ प्रांभ साथ 53-4-36 । फ्षेत्र इंड , किनिता हे क्षिति र जार १ । विवाद-विभिन्नत । क माष के इन्हें । देह कड़ीकि । ब्रिक्ष विशेष इन्हें महास के माष के इन्हें । देह के मास के ,रअलीमी क्रिया कामका । हेड्डाक्स कि उन्हें गण्डीमिन उन्हें । घछ एक ईई माक एक मानहु कि है हाणगाता क सह पृष्ठी के माक क को कि रीफड़ हाला हा नाव में रीव के नीय जुषक जवाह सिक्छ के वि रीव के राज्य है। मि पपपुर, उमा के सम्बन्ध, नामपुर बंक, बीकानेर महाराजा, वाल-I Ibib प्रशाम में फिमोर में किई।रात किइस किम्स न किई।एसी विषर में साव

है। आश्रम में वारा भारती के बारे में, जासकर उत्तर रतात्य ह मत बस्बर्स से आया । महेशबन्द्र के बारे में सबा अन्य बातचीत ।

मताई। दूध, पस बही पर लिया। थी वाशीनाथजी, बासानी, । महिता आयम में चि॰ मुदुसा (मीस में सहबी) वा

शायम के सम्बन्ध में बातचीत।

कि लिह मिर्

1 His 1

थी महानवा दानी, धनश्यामसिहजी गुन की लडकी, मे अर्था चलाते हुए देरतर उसके भावी प्रोग्राम व उसकी बहित के सम्बन्ध में बातचीत । इनका गोत्र गोभील है।

₹8-4-39

भूमने हुए सुबह पैदल महिला आध्यम नकः। राग्ने मे तिद्यादेवीजी व तारा वहन ने आपबीती की कई बाने सुनाई, जिसमें हमी खुब आई। बाद से आथम में जो उत्तोग चल रहा या यह देखा। प्रान्ड दृक्ष में श्री श्रीतमभन्द अग्रयाल व राजनारायण अग्रयास आये । म्यु० वर्मवारियों ने स्वामत किया। वहा गये। धोशा योले। प्रवतार में वितोबा से बातभीत । राजनारायण का परिचय करवाया। प्रीतमचन्द अग्रवाल व राजनारायण संग्रातः । दोनो ने उमासे सम्बन्ध इ.स. की अपनी पूर्ण श्वीवृति दी। उमाकी महात्वाकाक्षा व इच्छा उन्हें समझाकर वहीं। बाद में जानवी, उथा, श्रीमन्, मदालसा समल से याते । प्राप सबो को ही राजनारायण पसन्द आ गये, स्वभाव, वासावरण,

98-2-39 वि॰ वासन्ती व चारलता मिलने आये। चारलता दुखी थी विशेषकर आधम में नीलम्माने जो बातायरण पैदा किया था उससे। उसे सात्वना दी। जिल्लान करने को कहा। श्री श्रीतमचन्द अग्रवाल (मयुरावाल) भान्द दृक्त में मथुरा गये। श्री राजनारायण (आगरा वाले) विनोबा के पास बमल के साथ गये। बाद में मैं बापू से उन्हें व उमा की मिलाकर लाया। बापू ने राजनारायण

की उमा के लिए उपयुक्त समझा। वहा पूर्य वाराजकुमारीजी, मीराबहन ने भी देख लिया। आणा वहन

से जानकी ने भिलाया। मुबह किशोरलाल भाई व जाजुओं ने देखा था।

वर्गेरा भी विशेष जानकारी।

बाज दूध, फर पर सातवा रोज है। तीन रोज से मूख प्रायः बन्द-मी हो गई है। बापू ने दो रतल मोगम्बी रम, एक स्तल अगूर रम, कम से कम मय, स्ताना ।—चनव्यासदानको को स्वाधिनन वर्षस के स्पर्ध िगाम में पूर्व प्रतिष्ठी सं प्रकृष के त्रपूषक में वैपाप प्रवृत्ति क्षार रियाम रात ७५। वृष्ट हिरुद्धेनहत्री व गण्डपी हिरायडमावरहस्य । वृत कि दिए दिनों के में के देव कि के किए मिल्ल महिला कि कि कि कि

एक्स-रे के ज़िए जब्बीस सी दुधे दिये। बहुत की क्षत्रचा म तरिका राष्ट्रम किन्द्रिक्तिको । कि संक्रम्पत के दिसंक क्रिको दिशकाम

भर समाधान बहा हुया ।

1 218 2014 2111 2121 214

। मिन्दु सिरुक

1 6. 2 .

मेरियम-द्रमी व रांक द्रामा पूर १ द्रा भेद्र शतकाव वं राव प्रमुखान 75-2-05 (MARK । विकास मिन्द्र है है कि है कि है कि है कि स्वार्थ में कि है

क्षा है। हुन से सरवारत हुन सार स्वाद का स्वाद स्वाद है। मामानिक से सी है है के बेर्स के करवा है है के से मान

PREFIG TRACE to pres freque l'ereral un egrape e en मारक शासनाथ के में के मान के में के मान के में में में में में में 11-2-14 (gug) [28

डा॰ प्रपुत्त घोष से देर तक वातचीन । हीरालाल शास्त्री से भी । ₹5-5-3€

र हुन के साथ क्षेत्र पर घूमने गये। वहां कई मित्र लोग मिले।

डा॰ विधान राम ने मेरे एवस-रे, फोटो य रिपोर्ट देखी। उन्होने कहा कि मारे दात निकलवाने की जरूरत नही। वेबल खराय दात धीरे-धीरे निक्त्य देना टीक म्हेगा। दया लेने की बतायी।

नमेदा, गजानन्द, भागीरथी, सीतारामजी, हीरालालजी, विजमोहनकी की

रती, गोरा, महाराजा, राजनारायण मिलने आये । मणीवाई पोद्दार व रपु-नाथ प्रसादजी थोडार भी मिले।

शाम को जानकी, समेदा, कजानम्द, श्रीनियास, बेल्र मठ देखकर आये। रोमरूरण परमहस का सन्दिर सुन्दर व रसणीय बना। वर्षा आयी दममे जन्दी आना पटा । नहीं हो वहा ज्यादा ठहरने ।

व्वानाप्रमादजी वानोडिया मिलने आये। दात के लिए सरमा वा नेप, नेमक व लाल संजन करते रहने को बहा । दातून नहीं।

मेहेश्वरी भवत मे जयपुर के विषय में जाहिर सभा हुई। टा॰ प्रपृत्त सार् निभापति थे। बहा मानपन्न भी दिये गये। मैने ब ही रासासकी गान्ती ने जेरपूर नियति पर वहा ।

थी लक्ष्मणप्रसादओं से जाते-आने ठीव बाते हुई। घर की न्यिति गायित्री के वर्धा केडने के बारे से तथा अन्य ।

### 28-2-39

दीरपादजी, विसनायाल व दुर्शाप्रसाद खेलान वा मृद्यस सिलने आया । विश्वा पार्त गर्व । वही दूध व कम लिये । चनश्यामदामञी व विल्मे हन से अवपुर के सम्बन्ध में बालचीत । तीनी बहनी ने क्या बाधी । सदी ने मिलना । निजी बुट्येव का-मा ध्यवहार देखा । सुख मिला । परगणमा मुले देश योग्य बताये ।

भीतासमयी संबंधिया के यहा हीशासायकी से की दाने । करूद र देशों ने रसा सारी ।

मधुरसात्रणी ने यह नर्मदा ने राष्ट्री हाधी।

मनुष्यानसी से उनके व श्रीनिधासकी योहार से बन केहे बारते के बारे

में रहिताह । 1हुक कि र्ड उक डिड्स किस के कि 1हिक है। हिंदी प्रकार के स्थान किस किस किस किस के स्थान के स्थान के स्थान हिंदी के स्थान के स

र्गिति है क्रिक्स कि घास सिकिसित की दुन सिंदुर में रोष से रमी । ई सिक्स दुंड उन्हें स्टेस किसिंह, हिसोस । हिसिंस, विस्ति के सिर्मा के सिंदी

विशासा की जीवा है। मिसवा, बातवीत । सावितो, जीवा वर्ष, सरमायमारको छे देर दक बातवीत । वसरकोत्रास (भागवपुर), बोरिवासकी पोहार व बासिक्षको भीप को पुराकर प्रमुख्यातको का यासना सत्तर कि कहा।

गाग пहस्तक्षीताक व गाउँग विस्तायनीतिः (उप्टागमण) साम्तिकामक व गाउँग विस्तायनीतः (उप्टागमण माम्तिकामक गाउँग विस्तायनीतः स्वात्तायनीतः स्वात्तायन्ति स्वात्ति स्वाति स्वात्ति स्वात्ति स्वात्ति स्वात्ति स्वात्ति स्वात्ति स्वाति स्वात्ति स्वाति स्वात्ति स्वाति स्वा

. 3는-=-0는 '문 보는

ह उसका स्टब्स व प्रश्नी काणाय (होता है) अध्यक्ष प्रश्निक होत्र हो। शामार्थ के भी भवणियोच्या हुटाम्पण्य (हुम्ब), क्षेत्र मान्य हो प्राप्त होते हो। भूषा मान्य व भी निवास की होते हैं। कि शास साम्य हो हो। प्रतापनार।यण के साथ देर तक बाननीन ।

स्तान करने से पकाबट कम हुई। नेपाण्ड क्लास में भी भीड तो हो गयी यी, परन्तु पहले से ही दो सीट जीवे की रिजर्व हो जाने से ठीक रहा। बागरा की ओर वर्षों ने होने से अकान पड पया। रास्ते में जानकी से टीक-टीक बातें व रिचार विनियम होता रहा।

लयपुर (कनवितों का बाग) ३१-८-३९

मुब्ह पात यो जिल्ला प्रस्ति । स्टेशन पर सिन्न सीगक्षाये । वहाँ में जानकी, काका सा०, श्रीनिवास, कास्ति झवेरी के साथ कनवितों के बाग पहुँचे ।

गोधानियत से वागि धननयायदानओ विश्वता को जो अवन्तीय था, वह उसे खारा। एक तो खानकर यह कि उन्होंने कहा था कि बायू ने सत्यायह स्व-गित करने वा कहा इमयर शाधाकिमन ने विश्वास मही किया, ऐसी उनकी समा मही हो। हुगरे पितानी के जिल उन्होंक ने सत्यायह से भाग निया था उनके सारे में उननी राज अच्छी यनाई थी, उसके विश्वय में राधाकिसन ने गरा कि उनके बारे में अनेरी की राय प्रवादन ने गरा कि उनके बारे में अनेरी की राय प्रवादन ने गरा कि उनके बारे में अनेरी की राय प्रवादन ने गरा कि उनके बारे में अनेरी की राय प्रवादन ने गरा कर से खाने हरिया का मी विश्वय प्रवादन ने से उनके हरिया की में या ना गरा कि यो से प्रवादन ने प्रवादन ने प्रवादन ने अपने से प्रवादन ने प्रवादन ने अपने से से अपने अपने से से अपने प्रवादन के अपरात्ति ने पत्र का व्याव, श्री महाराज गा॰ भी मुगाशन पर वा से भी भी ना अपनेर राष्ट्र से सरनारात की भी बाने हर्न कह उनके करी।

-6-56

साम जयपुर महाराज से मिलना था, उनके ही निकार चलने गई। पूर पाना सान से सुबह महिला-आध्यम की चवाववारी तथा हिसी-प्रचार मैं नार्य के बारे में बातबीका कावा सान, शक्षाविजन, बान्ती सेहला ब भीनिवस्स सीवर करें।

जोदनेर टामुण से मिला। वर्तमान स्थिति पर विचार-विनिम्म। प्रजा-मध्यल का उद्देश्य उन्हें समाराकर कहा। धी महावाज का बसे टोपी पण्त-कर मिलने के बारे का खुलासा विसा।

आब प्रथम बार रामदीय महत्त्व में होती पहनवर मेरा (एक जबपुरियन

- ात प्रमात हिंदो। प्रावस्तुत दार अथरों हिंदो मार्च (क्ये प्राप्त प्राप्त क्षेत्र) मार्च (क्ये प्राप्त क्षिता)।
  1 के प्राप्त मार्च के प्राप्त किया।
  2 के प्राप्त मार्च के दिश हो के क्षेत्र के क्षित्र के क्षेत्र के क्षेत्र
- ्ठी हो के हंड दृष्टि हिन्छ कि एक स्थापनी है हिन्छ कर-करीतरास (१) (४) स्वास्त्र स्वास्त्र हैं स्वास्त्र के सामनी सम्बन्धिय के सम्बन्धिय के स्वास्त्र स्वास्त
- ाहाउन्ने हिल्ली को महास्त की स्थाप है। (३) किस्पारम्य, शिद्रम्पिन कि कर्लाय-१००० वि. प्राप्त मिल्लाय (३)
- की के बारे के चर्ची; (७) रचनलम्बनम्बायं, खादी व असाल-बाव्यं;
- ( न ) दिल्हुस्सानी प्राद्धम गिरिटर, ( 2 ) पर्तमान के कियो के गुवार; ( 9 ) कि क्ष क्ष क्ष क्ष क्ष वा वि
- २६-२-५ १९ मधारा १९९ १८६६ उन्हर्म १९६१ १९६१ १९६१ १९६४ १८५५ १८५ १८११ १६६४ १८६४ १८६६ १६६७ १६ १६ १८६४ १८६४ १८
- ামুত হবিলাণি সকল্যী ওঁ লাগতুলাও স্থানি (গতুলাও সভা বিচাল চি নিজ্ঞা টিলাই সামকি নিবৃত্ত । কোমেণ্ড বুল্ড চক কি লি কামান বি বিজ্ঞা কি পি চামাস্থ্য কে সীলি লাভ্যু কিল্লা কি স্থা সামকে কেবি লি কিমান নিম্ম নিবৃত্ত। কোনে তুম ্বু ক্লিক চ্লান্ত বি চানকে ছল ইনুস ৰ্বাইন
- की गार थी, यह बलवायी । साम अमरीमाहनी च पहाराजा में सिवतात बही हुआ। भारतासन्त्रे प्रमेश में सामग्री १।

रात को गोपीनायको भास्टर (कोटावाल) व चिरशीसाल अग्रवाल आये। गोपीनायकी ने बून्दी महाराज व रावर्टमन की हासस आक्ष्यग्रजनक कही।

भी अपुमजी व कोटा-दरवार पा भन्देश वतलाया ।

## 75-3-5

बहुन समय ये बाद खूलियाबास तक पैदल घूमने मत्र तोगों के साथ गये। रास्ते में रा० य० कु० अमर्शामहत्री का गत्र मिला। ११॥ यञ्जे मुलाकात के तिए बुलाया:

पुमते हुए सौटते मे सत्यप्रभाने अपनी दुखदायक हालत कही। बुरा

लगा, उसे समझाया ।

रिशा बने पहरी आपरिसहणी से मिला। सीकर वयन के पत्न के बारे में बातबीत। भी महाराजा साहय से मिलकर 'सोसाहटीज एक्ट' जरूदी बापस 'नेने, कैरियो को छोटने आदि वा झाजवल में ही फैटता हो बाये तो उन-पैत कैरियो का साहत का साहत का किस कर सिया जात ।

भी महाराजा साल से खानगी में प्राइम मिनिस्टर के बारे में बिजार-विनि-भेषा वजीवा दिवान को तार भेजा, अणिलाल नाणावटी के बारे में इंदा । गाधीजी वर्धरा को बालें की ।

रहो निर्माणा वसरा का बात का। रहेने के लिए सकान जानकी को बताया। पर एक बार तो 'स्यू होटल' मे

री आरर रहने का निष्यय रहा।

हीरालानजी वर्गेश मिली से थोडी बानें।

दामोदर को बापना के नाम पत्र देकर बीकानेर भेजा। पत्र, चर्छा।

## 8-5-38

मत्मप्रमा से यातें, क्षायरी लिखी। बञ्जनर आ गया उसे जबारी धिनाई। मीनी बाई व जानकी देवी से देर तक बातचीत। सोनी बाई को अपमी मारी स्थिति दिल खोतकर बहुने को समझाया।

हैंग डी । राम से देर तक बातचीन ; विवाह-सम्बन्ध, बारमार, बामनानाथ,

यूनायटेड प्रेस व जयपुर मेम्बर के बारे मे।

म्यू होटल में सामान भेजा, वहा गये । रास्ते में मोटर खराब हुई । सोमाणीजी मिलने आये, दीवान होने की अतिषय इच्छा। बनीवन्द (हुनंभ-

। कि डिकि क्रियेश ग्रह्म , फ्ट्रम , मिल्स 75-3-8 शस्ययम् ने देर सक्त भगत मुनाये । । एक्टी एतिहरू उक्ताइमछ कि प्रिक्त । । १४ इ. एकिए ,१छई उटमहीउ एक एकि 

। किरी नांक हुम्फ ड्रेक ,केनी ईमक मिति। कांक रिडेर में स्टांडी क्र

। प्राष्ट् । ड्रिक हाछ कि लिक्ष माण्डीय क्षमध्यक्तिक । है मिल सिमो है ।। १ १ छन से बाम स्थान हम में । हम है ।। हम सिस से ।।

जीएक में किनुदे हिम्ही (किनु जूद किन किनि किनुस् कि कि

अध्युर (म्ब्रहोहस) ६-६-३४ - नायू, घनग्रवामदासको व वापना सा० के नाम पत देकर । लिस प्रामारी ,किन्डी क्रेड के बड़े ड़ि कि छाउँ । प्रमार से उर्वक्रिड उड़ीमाड मामले में ११॥ बज गरे। मि कि कार क्रीर के किरक रूप्रथा। एउँडर डिल कठि क्रिएक रूपिएड क्रिक व जिसम र जिल्ला होति कि एडवमाहर कि हिश्मी व कि इन्छे जिल्ला

प्रतिवादीय हमा हिम्द्र स्वाउन वास काराह्वम में देव के 'डक्ट कडियावीस' । मिली तरह प्रक्रिय का दिवा अध्यक्ष का अधिवार का अधिवार वा । । फ्रामीकी-रामकी म र्वा क्र इस्त क्राइका ही इस्ताधान ही सीवायदीय तुब्ह के बारे म । १५४ कि मेरियास आहे को करें है। ।बाह्र। कि तिमित्ताव कराक्षणित्तात निकुन्छ । गानि कि वास रहाउ उनेबीक

क्षित प्रज्ञहीर कि में 'डक्य हिसामिक'। रहन कि रंज्य कि क्रम क्षिते प्र जिन्हों । क्षेत्र । क्षेत्र विकास कि अन्तर का सामा । क्षित्र भी अल्श 197 दियाँछ दक किनीके , जामबी क किन कर उठ प्रम छोएती कि

प्रकात, क्रावर, प्रकात, क्रिया । छक कि कि कि काको उकाक क्रिक्ट, हाम

रावगाजा व तुप्रर तथा प्राइम भिनिन्टर के बारे में खानधी में विवार-वित्तमय । प्रजा-मध्दल के विधान में से 'जिम्मेदार राज्य-तल वाली (रिस प्रीमिदन नवनेंग्नट) चाटा जिक्तलने के धारे में मेंने अपनी कटिनाई टर्हें मस्साई। प्रमुखामदालजी विड्ला की पत्र जोवनेर टा॰ ने भेजा रोगा; कुल क्षमर्रीस्ट्रबी में बानें हुई, इन चर्चाबी में सब मिनकर २ घटे की।

होटल आक्र हीरालासजी, कपूरचन्दजी, हरिश्चन्दजी में चर्चा। जो अङ-वर्ने भी कही।

पुरोहिनजी मीकरवाले मिलने आये। रावराजा सा० के बारे में यानचीन। धी मजीवन गागुली वर्गरा मिलने आये।

87-3-0

जोदनेर ठाकुर मा० व असर्थातहजी से बातें। विचित्र आजाजनक सामूम यी। जिमले व दिल्ली बात करने का प्रयत्न फोन पर नहीं हो पाया।

ध-६-६९ कोवनेर टाष्ट्र से सोनावटीज एक्ट के बारे से घर्का, विनान गीवर भेडी कामदिन के पहले छोडने आदि के बारे से ।

ग० व व वर्गन कु अमर्गाहरूजी, मिनिस्टरी मिनिस्टर बनाये गये व धी गवरारी मार बेटिया मिनिस्टर होतीने मिनिसा । बधाई थी असर्गाल्ट्यों ने गोगावरीज एक्ट में जो हुएरानी बरोन वा निवचय हुआ वह बनाया। भैने वर्ट् अपनी दिवनों बतनायी। बोरावारी बोबल्डी टियान म बन्ध ने बई मनुष्यों को यायन वह दिया व खरहन मचा नहा है, मारन का हुस्म नेया हिस्स प्राची हागा पायन व मारे यमे तथा हिनके सबेगी स्मेते गर्य है पर दे परद पहुंचाने आदि में बारे में होशानावारी से मिननव पियांन गर्या।

स्त्राम में पत्रव्यानदास की विद्यान का कीत आया । या तेला करेल भेंद्रे शामने एक हम्पर्के कारणों का नाम देखा करी वहेंद्र में सुनन-मात पर पर बाम कर पहें हैं। नामामात्री के वारण दलते था के म या ती हुई है। धीभी का बाम ठीक नहीं कब बहुत करने पाने मात्री स्त्राम करने मारी है। प्रति पत्र बाम बहुत हो ने हुने लाल दुर्व। भी मुला कर्

। भूते मुर्गाम जामामाम के महाज्ञान में महानार मासून हुए। ៖ ឆានេ ១២ ទំនំ ពុទ្ធ សិចន៍ អវទ្ធវទ្ធរ ២៣ គឺ

द्रामी है विकास का विकास अपना । सर बातना में मिन आपा, 75-3-3

। प्रमान क्षति । प्रमान जामी एति उन्हेड्ड । हिन्हे डिकि । हिन है कि ।। हे । रहर कि निर्मा । १९७६ म्युक्त ३

(रिक्षेत्रक म्ड्रेक्ट्र ) यथ्येत विद्यावी मान्य पर्देश मान देश मानिवी गिन्ते yp fris प्रकात गामु प्रकाश रिनामी है। ॥ ११ नाम १० गा मारहम थि। डिक कि रिक सिम्बेट देवल दिन्या। काथ प्रमान हैन्छ । हि। जाद-हित दि है कि होगीजमार उच्च उन्हेंडईन । सम्म स्ट्राम माममाज्ञ

ाम। महाराज्ञ । क्या रुसक में हुन्छ किछ एक प्रायम । महाराजा मा - इंडिंग क्षिप के ही । किहु किलिये में किलिये काक्ष्मा है आप का का का का का का का धन्यवासदान्त्री विष्टला को कलकता कान किया। । किए में र्राष्ट्र के फिड़ोंक व नामको-उक्ति। मिमों में रहाउ उत्पाद 75-3-06 । हैर कडि राउट-म्बर के किशीक्षणी िरिक कि के कि किम्साम दिव । इंडु वं उंडक के किस्स्य व परि

क (रद्यतीमी मद्राप्त) हाक्ट्री । 15क कि रिक्र एक्ट्रक कि हाछडी सुरू लगाम । कि ती कृषित संदुत्त । हुक कि संश भगां उत्पाप कि मां मां मां। B 59पर्वड़ात । प्रिंत रस रहू कंद्रस शतिर ६ Sईस्टीई ड्रेट विट। है। लिख क्ष्मि दिकि में नेइछि कि किहीके प्रकृषि । किही किछा उत्प्राप व कि तिक रिक प्राप्ति विप्राप्त निक्षित्व । शिक्षित इति इत्ह्राप निमे । विका राशांत्र रिहेन्छ। प्रप्री प्रक्ति हो प्रम रिहे एगाथ लग्नीली के मही-सक्त कि

। प्रमा किरही 75मि। । थ छाष्ठ क्रिक क्लिक्स्ट्रिक्टी राक्ताछनी क्रिक्ट्या । गण । गर्ना मिए म हिन्ही गप्र उन्हें इस । महडू कि कि वामा 15 में 1 हुई कि प्राप मध्रा वं कंक क्षाम रक्षाित उठााः। हैडु क्षित प्रदेशिक में कि कि काराक । ट्रेड्ड किछाड में फिनाछ में द्राइ

#### 78-3-PP

जयपुर महाराज का जन्म-दिन ; अट्ठाइस वर्ष पूरे हुए, उनतीसवा वर्ष चालू हुआ ।

ताडरेस्दर, पानीराम तथा जाट-कार्यकर्ताको पर जो बारट है उस बारे मैं थो बी० मी० टेसर से बातचीत । उन्होने कहा कि आप अपनी निगरानी में उन्हें रखें, तो वह गिरफ्तार नहीं करेंगे। महादेवलाल बाह (खण्डेन-भान) मिलने आये। उसका ध्यवहार व कोध देखा। विचार हुआ।

प्रशासकाल वृक्तिम कमेटी का काम ना। से ११॥ तक होता रहा।

एमताग पैलेस गया। महाराज के भाषण। किसान व सीकर के कैदियों के छोड़ के बारे में बातें। उन्हें जेल पर ही छोड़ने के लिए कोशिश की। ताब्देश्वर व पारीराम के बारट रह करने के बारे में कई बार टेलीफोन करता पड़ा। मोलावटीज एकट के बारे में रामदाण शक्स भी गया। परन्तु वहां कोई नहीं मिले। शाम को बह्जि कसोटी में पोड़ी देर रहा।

विग क्मेटी (प्रजामण्डल की) प्र से ११॥ तक हुई। शास की साधारण भा (जनरत कमेटी) ७॥ से ११॥ तक हुई। ठीक रही।

यों में ७ वर्षे तक वि० जान्ता, कमना, वर्षरा के साथ कर्नावतो का गि, जैन मदिर (छोटेलाल जी का) हनुमान जी का मदिर पटाडो में देखे, दिहोटल में जाये।

ारवर्ड ब्लाक में अभी तो केवल तीन-चार लोग ही है। दुर्गालाल विजली-लि, राघा मोहत, गीह आदि।

ाहरूल वी घटना जैंस पश्चादूरामजी, हरलालांसहजी पर, डरल्०एप० भि, जैन गुर्पास्टेण्डेण्ट, की ओर में मार वर्गेरा पडी, उस बारे से प्रशन तर उसमें प्रष्टाये

ोवनेर ठावुर सा० व कु० अन्तर्सन्हवीसे घोत से बातचीत की। हाराजमा० को पत्रभेवे। बानेवाले पत्रका हिन्दी समिवदा बनाया। ीत परकानृती कार्रवाई करते वा भी निक्वय विद्यारणा।

ि अमरमिट्नी का पोन आया। ताडवेक्वर व पामीशम के वास्ट ।पम से निषेगये। रावसजी का पोन आया कि भट्टाराज सारु कन १२॥

महादेव शाह केजबावदार है व विषवासपास नही है, मह उन्हें ब रैं । कि कि रिक मांक रिहेन्छ । किही कम प्रकाशनी छाड़ कि प्राहमध्य नम्द्रक एक प्रमान रिडलि कि फिड़ीके नामकी उक्ति प्रमान्यीमन्य एक ज्यानमय । अकाल तथा अमाज की दुकानें, मि॰ बीत, जेत मुपरिष्टेण्ड रोम्हों में रीव के उड़ालेमी महाए । है ईर उक्त राष्ट्रि झामप्रालकाणि री महाराज सा० से ११। से १।। बने तक बातनीय हुई। मोमायरीज एक र नियह र का साधारण सभा में आध घरा करीब रहा। 1 FB 1109 है = ब्रेडिंग क्षेत्री की सभा में शामिल, मुनह स्वे 9 911 EF 1 75-7-56

मन्त्रीम तत्र तित्राम किन्नमुत्रमूत्र । किनिताक क्षत्र प्रे कि किन्नमी रूप पारपण में सब मिनेस्टर में भिष्ठ हूं हो है कि में जावन। अकालराहत कार्य के सबस में अनकी उनकी राय रही कि एक बार छ। प्राप्त हुई ति क्षा भागमारूप कि महत्रमारूप कि हुई तरवार राप । गिरम र कि इस में भी हिल क्षें । जक मात्र सं डिम्क सर की हिल तिकृत । । पातिक र्तिकृष्ट क्रम है है हा एक क्रमाक ग्रह्मी के बीक उनक्री हा <sup>ह 15दि</sup>क ०प्टर राषत सम्बन्धक कि कि। मि कि समित । प्राप्तक कि कि हिन्सी र मि

। गमार मी र्रोह्य किव्रमीमका, क्षेत्र हिस्ति लक्ष । क्षित्र लिस । कि प्रकार । कि सभी कि कि कि कि कि अस्तास्तासक कि उस । इंदू में ग्री म दिये गये उनसे भाषण के बारे में उताहना दिया। अन्य माते भी सार मन कि क्षित्राज्ञ कि कि हो। हो। कि के के स्वर्ध कि कि कि कि कि कि कि कि भःरवा दिया ।

वशस्त्रस्य (अववेर)' न४-६-३४

क्रीय सिरम्बर है हे बच्च राने की जबकुर पहुँच । कि 19 कि छात्र । सन्दु समन्द्रीय में गिर्मन कृष्ण है गिनक्सीरक । समन्त्रीय मानिक्षा कि विवासन के विकास नहीं । विवास कि विवास कि हा निविध है। में प्रमुख स्थाहर सेडि कि में एक्क्सि । फ़िक्से हामहर है लिस में भिष्ठ । कि लियम्क में शिक्ष क प्रत्यांम क्या हि दिनक हुए।

महाराज मा० आज हवाई विमान से श्रीनगर गये।

जयपुर (रेस मे), १४-९-३९

जीवनेर ठाकुर मा० से फंपीना रिलीफ के बारे मे बातचीता। पत्तीस हैवार के जो मगाने के लिए कहा, माढे बारह हजार का जमपुर मे बाकी का रोता, सबारे माथोपुर, हिंडोन, नीमकायाना, बादि पाच निजामतो में बढ़ार हजार मन। बहा को स्वबन्धा नाजिस व प्रवासध्वत के कार्यकर्ती निनकर करें। जयपुर की ज्यवस्था भी अत्येक चौकड़ी में एक स्टेट अधिकारी व एक प्रजासण्डल का आवसी करें। जयपुर का भार कपूरकन्वनी पाटगी पर छोड़ा तथा है यह उन्हें कह दिया।

सर गीननाप्रमादकी जूनियर मिनिन्टर से सोसायटीज एक्ट के बारे में कीक तौरसे बातचीत। एनाउन्स व सीकरके बारेके भी उन्होंने सुन निया।

रेवेन्यू मिनिस्टर खानबहादुर में मिला, सीकर तथा शिकारखाने के बारे में उनमें बानचीत हुई । आदमी होशियार मालूम दिये ।

गिवप्रमादजी खेनान के यहा अनाज सस्ता मिले, उस बारे मे मीटिंग हुई। बानवीत।

हर्म् ० एफ० जी० क्राउन, सेटलमेण्ट कमिश्नर काव जीवनेर टा० का पत्र आया। रेल में जवाब निस्सा।

२। बजे मीकर रवाना, हीरालालजी आस्त्री, लादूरासजी, जास्ता, जमला, गण्यप्रभा, दासोदर, मदन, श्रीनिवास माथ शे। दास्ते से कापी सीग मिनने अते रहे: स्वातन भी किया।

मीकर में जुनूम व मधा टीव हुई।

शीकर, १६-९-३९

रावराज्ञाजी की ओर से मिनने का बुताबा आया । इयोशी पर गया। रावराजीओ वासन्देश आया । मुसे जो कुछ वहना बा वहा। श्री घडर-नाल जैन ने रावराजाजी का सन्देश व स्थिति समसादी। श्रास को राधा-मीहन ने ।

मीनियर आपीमर से मिलना हुआ। जिन्हे नौबारी से हटाया रूपा है उनके मद्य में विम्तारपूर्वक बातचीत। जवात, अवाल व रावराजाबी के बारे

गीन हैंग ताम । द्राप्त केलमी (किव्ल कि फिलार कही) देश डिखि । एत कि के उक्ष छ.हू प्रमी के फिडम मि होत्र। मिल किल्ली एक्स प्रजीदिया किस्तरिष्ठ, स्टब्स कार्य । स्व रहस्त्रकार्यः स्वत्रुष्ट्रस्त १७०-१-१४ दिया' आदि की आवाज करो।। मुस् किया है सिर्वित कि एपास कि किलालाउड़ि न १५६ । छिर सक विभार । स्वास्थ्य के कारण तथा वकावद के कारण वीति के उत्तर | उड्डापन में प्राष्ट्राव । ईड्डर में ईड्डिल के तिणडर्स लालप्रकासीर । स्ड्रिप क्रिक कि कि कि कि कर । गुरु काक्ष्र कृष्णमध्य खरिन कि ह । साम हारालालओ, लाहुरामजी, सत्वदेवजी विकालकार, सुभवा, दासीदर के । किस डि डिस मिलमी ,ण्डाक के निए में नगरीय मार्थात कि नाव कुणकमत्र के जामकुष्टात जनकि । ग्रष्ट हु जातन मिन निमित्र प्राप्त कि हम । विक्रि कि के दिला है कि कि माण । पि मिंग क्षाया कि कि हो है वह वह कि महास हिस्स में स्था आज मां के आग्रह (सत्याग्रह) के कारण जनान गुरू किया। हुम तथ । एड महूम किए एट्रेक क्रम डेक में शिर मिलिंगि समझी। वह सञ्जन व सहस्य पुरुष मालूम हिन । दिन परिमान

रिलिलिट्ट प्रांत के होत रहा दे के अपने के प्राची है। प्राची है। सार्थेस १६ता १ 713 द्रांग्स्ट क बात में चुकाम किया। यहा की जनता का उत्ताह है। मिरारिति थि रतमपूर्व में रहुत रपृहुद्देश में महूस से डिहा र इंडर में किछ कि मिन्यारामिक थि। ईंड्रम हे हे डाइ शह । यह साक प्रमी के रेप्टरेरिन

बारीनारायणात्री गरेडीवाल का देहान्त हो नवा। उनके पर मोर्ड बार । कार किमी उनके कि छोर छोर है विस्व

मा के रिवास अपूर वास्त्र में भी कर में भी कर में स्थान के विवास अपूर वास्त्र के साथ याम का जाहिर समा हुई। में कहीन एक बंदा बाला। बाही-प्रशानि ना रायवीयाई बगैरा विम्ति ।

में बातें स्पट्ट तौर से अपनी भाषा में कही।

क्तेहपुर, १६-९-३९

रामयल्लमत्री के नोरे में कार्यकर्ताओं की देर तक सभा हुई। थोड़ी गरमा-गरमी भी हुई।

मुबह बाग में ज्वालाजी भरतिया व किमनदयालजी जालाण मिसने आये । भीकर द प्रजयण्डल के वारे में शासचीत ।

नाकर व प्रजयपटन के बारे से बातचीत । म्युनिमिपल कमेटी के बारे से तहसीनदार, जगत, रामजीवन वगैरा मिलने स्राप्ते ।

डा॰ गर्भा (भरतिया अस्पतालवाला) मिलने आया। होशियार मालूम दिया।

दिया । म्बियो की समार्मे योडा बोला । स्वीदेई बाई ने योडी वार्ले । खादी प्रदर्शनी टेब्ही ।

कनेहपुर, रामगढ़, १९-९-३९

भीगाराम पोहार के बादा में मिलना।

प्वताप्रभावजी परित्या में अक्षपुर व भीकर के बारे से बातचीत। प्रजाप्रचल को कम-से-प्रमा स्वारह हजार व अधिक-से-अधिक दवनीम हजार
दे की नहा। जहाने प्रजा-प्रचल के बदले वक्सप्यती-व्यक्तिमा-विद्यारम

ने देने की महा। जहाने प्रजा-प्रचल के बदले वक्सप्यती-व्यक्तिमा-विद्यारम

ने देने की अधिक उत्पाह वक्ताया। आकडा निश्चित नही हुआ।

पीनराजजी दूगह, भटक्सलजी खेमका व भगत में प्लेटपुर स्मृतिमयत

नेमें में के बारे में बातें। ता० २२-२३ को पूरा अधिकार लेकर मोकर

लाने का बहा। दो मोटरो में रामगढ रवाना। बसीधरत्री रामगोपालकी के बसीचे में

टहरे। पनेपन्द ने टीक सानिरदारी की। यहां से जुलूस के साथ सूरव्रमत्त्री रस्माकी हवेली से ठहरे।

वारवारजी शास्त्री व जानवीदामजी (दादृषयी) वी मृत्यु वे दो राज वे सन्दरहर्द । वहां बैटने गये।

रात को जाहिर सभा हुई। देर तक व्याख्यान हुए। लोगो को हीरानालजी का व्याख्यान ज्यादा प्रसन्द जाया।

मुकुन्दगढ़ वालों ने जुलूस भी निकाला। बेन्डाइम होते हुए भी सभाम । हिमस घोष्ट्री कि लिक्ष (घोष्ट्री । मडासा पहुने । जाहिर सभा मे आध घंटे बोलना पड़ा । जल्दी रामगढ़ से रवाना हुए । रमहिरायते । र्टर क्व मति ज्ञाय कुच्छ । विभि ,व्य ॥५१ कि रई कि तार

सुकुरवाइ-सुनसम्, २०-१-३६

रिखाई दिया । सारा शहर बहुत ही सुन्दर ढग में सजाया गया था। बर्व सुनसन् में जुल्स की जबरदस्त तैयारी। जनता में उत्पाह ब जोग पूर हैब्सा । उत्साह व योश ठीक था । जनता पर होरालानजी के भाषण का ठोह असर

१६-१-१५ ,७७(म-रूपरमू । द्रेष्टुकांठ भमा समापु हुई उममे, ने ० १ झुनदानू, न०२ जयपुर ब न०३ मुदुन्दाइ ना पा। म मेरिया उत्तर पदा । मेरिया दाव में, आज तक के जिन्ने प्रमुख । मिनुत्र । हे हैं । है कि सामिन्यामिन है कि है । है से हिस्स हो।

। महास द्विष्ठ के ठ०मारात वाड । ग्राम्याम में गिनि सन्य प्रथा (शिवावावाव)। एप्रीएंद्र निवास में राव के सार स । फिर्म की संभा में हो मिन्नर बोना। में दवा वगेरा लगाई। FIP B में शींग । कि 1935ps कि हि कि इन्छात्राह 018 । प्रीरू तम माछि

मार् स अस्या की मावना कही। के मिराप्त कार्य के के कि के प्रांत के कार्य के कार्य के कार्य के कार्य के कि I PIP म गाम में मित्रम किमहित्र प्रसार । संघी के किन्नुग्रीय किस अमरित्य प्रमासित

धी र पेड़ में हिनार ने महाराह, जुलान व हरारन मानून है।

ा क्षात्र सिक्त होति अवस्था अवस्था आहे. बब्ध र स्व मिन्न हे कार्यसान हेत्रे, भारतम हिन्ता । \$2-5-62 Daile

मीनियर आफीमर आये। भीकर नौकरीवाली के बारे में देर तक बात-चीत विचार-विनिध्य !

आज गत्यदेवजी विद्यालकार ने सीकर मे जाहिर व्याख्यान दिमा ।

23-8-38

चुपामका जोर कम हुआ। व रास को नीद भी ठीक आई। मत्यदेवजी दिल्ली गये । पुरोहितजी, रावराजा के मामले में व सीकर की वाजिब न्याय मिले इस

मामने में दिलबस्पी लें, इन बारे में बातचीत । भंदरसाल कैन टीवान ने रावराजाजी का सन्देश बंताया ।

28-9-39

दर्श, गोला तथा लोसल जाने का प्रोधाम निश्चित हुआ।

मत्यप्रमा ने अपनी दःखवाथा थोड़ी सुनाई ।

राधात्मिन के मकान के बारे मे विचार-विनिमय, स्टेशन की ओर मा कमरे की जगह में से !

भीकर के पृत्तिम से निकाले हुए मोग भिलने आये। सरकारी वकील से दातवीय ।

काशी-वा-बास में अकाल पड गया । सहायता करने का निश्वय ।

थी बी॰ मी॰ टेलर आई॰ जी॰ पी॰ जमपुर में ११ में १२॥ तक जमपुर राग्य-व्यवस्था, मीकर-पुलिस से अलग किये गये शोगो के बारे में जबतर, रावराज, अवाल, शुनलत् जेल की खराबी टिवानेवालो की ज्यादती,

पूनवीरी वर्गरा वर खुलकर चर्चा । इनके अलावा प्रजामक्टल वरकीर्मिटी, पग्न्यर सम्बन्ध धर भी विचार-विनिमय ।

भीनियर आपित्तर सन्तोस्त्रसहजी से मिला। रेडियो पर तुलसी रामायण सुनी ।

थी माद्योप्रमाद गुप्ता बसिस्टेण्ट मीनिवर आपिसर घ वाशोप्रमाद मिलने भाये, देर तक बातजीत ।

28-2-32

धान बहादुर अस्तुन अजीज रेतेन्यू सिनिस्टर से हा। बजे मिला। मीपर रे हटाये गये बसेवारियो वे बारे में तथा अवान, जवान, राजराजा मा

িছিদ চীদনী। নাজ নিলমী ভাচণ চদত দত্ত(দায়াস উ সঙি কি াছাণ চদত । ঠিগদনী কি নিচ দক্ষ । দিছে নিচমী কি সঙি কি নিচাৰজু ডিবুমীলগদ কি । চেতু যত কে বিচ্চ সক্ষি কে চেনন্দ ছ নিদাম ইং-ই-এই, স্কুয়ক, মুক্তি

ইয়াফ-375 বি সায়। দোচত দুলি টে বি্না বি সাহ। ব্ৰহ বিছ বি সুষ্ট । ইয়া বিহু । । ইয়া বিহুল। দিয়া স্থানিত কৰি । কেন্দ্ৰা অনুত্ৰ দুলি । ই বা ফেকা স্থানত মন্ত্ৰ (সকলে ) দানি সামক সকলা বালে ইয়াকৈ মন্ত্ৰ বিজ্ঞা বি মুক্ত বিল্ডাক । কেবা বিস্ফানিত বিশাস বিশাস বিজ্ঞান বিশাস বিশাস

\* One 1 inusy agains in is yste state de 110 g for div Ayle | \$\forall \psi \text{ for de 1 } again | 1 sept ness in so i \text{ for in in section } \forall \text{ for in in in section } \forall \text{ for in in in section } \forall \text{ for in in section }

राष राजात्रम थि। तिस्पन्ति देश क्रिकेस् क्रिकेस् क्रिकेस् । ्राष्ट्र । वे स्टिक राष्ट्र स्टेक द्र , । वे स्टिक स्टिक देश द्रेश त्रिक्ता क्रिकेस् । विस्त विकास क्ष्य क्रिकेस् । विस्त क्रिकेस् विकास क्ष्य ीम-का-याना), कपूरचन्दजी पाटणी व राजरूपजी टाक इन तीनों के मतकर माल गरीदने व वेचने की व्यवस्था करने का निम्चय हुआ। उन्होंने में बाउन की शिनायत की । सिं० बिल नल चार्ज दे देशा। जयसिंह जी ी निफारिस सो बहुत हुई, उन्होने वहा, पर मैंने मही मुनी। उनको कहना रहा कि अटलकी या असरिवहकी की प्राइम सिनिव्टर क्यों नहीं बना 7

जार मन अनाज जौ व गेहुं और मगाने वा निक्चय। श्रीनिवासजी (नाजम

वदात के लिए शिधावटी के लोगों का केंप्रटेशन मिलने आया । उन्हें सेंगी व वामण्डल की सीति सताई।

ीं कर राज व राज्य हमार की ओर में संदर्गांगर जिल्ले आहे।

म्बान की हानत एक बानकीत। विरतीलाल अग्रवाल वे विविध वामेटी से उनवे श्यारूपण पर बण्णे । इन्हरें

ी वचन दिया ति में जो बास उनने छेना चाहनाबह वप्त वर्ग्यः र

रिंगे । जैस जाते सम्मान्त्र तेल्ला ल्या .

1 ginenti yadi era ti edivote ti strofi situsi suoma era suoma situsi suoma era suoma era suoma era suoma suoma era suoma era suoma suoma

133 गड़ कि क्षप उद्गोक । का उसकर गरंड । करनी सकूच में पूर्वि । में संक्ष्मा क्ष्मक कड़ाड (उत्तरमु) वांच उत्तमक उत्तमक कांच 11 के संक्ष्म कड़ाड (किया । क्षमी स्टाम्प्रेड कि किंग्डम क्षिम कांच 1 कि उत्तम कड़ाड़ कांच कड़ाड़ कर कर कर कांच 3 कि उत्तम कड़ाड़ कर कड़ाड़ कर कड़ाड़ कांच कड़ाड़ कर क्षम के क्षम कड़ाड़ का

d (hin 1 liviy) synce isin stip vito de 1109 tov tis ti pid (\$70 fo vity de 13 synce 1 rev lives isy vi at éris veste (his veste nya livis in sync i pide 1 fer rélives à feris \$6.9.00 gen (\*\* x riven (k. 1 sfeffes fo redu for pie zinin u syns révise

भिष्म । १९६४ के प्रकृति कर्तृतिक कन्नार्थ स्थाप देवह । यद्याव कन्ना के किन्या **मन्त्री स** 

। है में कि ने कि के कि के कि माक

हवार मन अनाज जो न शेहूं और समाने वा निष्कय। श्रीनिवासकी (नाजम गीम-ना-माना), कपूरमन्दनी पाटणी व राजन्यजी टाक इन नीनो के मिक्टर साल खरीदने व वेवने की ब्यवस्था करने का निज्यय हुआ। उर्न्हीन मिक बातन की मिकायत की । तिक बिल बल बार्च दे देया। ज्यागहरी की मिकारिस तो बहुत हुई, उन्होंने कहा, पर मैंन वहीं मुनी। उनवा कहना पर कि अदयती या अपर्रामहजी वो प्राइम मिनिन्टर वर्षा नहीं बना देने ?

जनात के लिए शेखावटी के लोगों का क्षेपुटेशन मिलने आया। उन्हें मेरी य प्रवासण्डल भी नीति बताई।

भीकरराव राजा व राजकुमार की ओर ये मधनानिह मिलने आये। बकाल की हालत पर बातचीत ।

विरजीताम अपवास के बस्ति वसेटी ये उनके त्यागपत्र पर बातें। उन्होंने सो बचन दिया कि मैं जो काम उनसे छेना चाहूमा बह करने की नैयार रहेंने।जेल पाने तक की सैयारी रहेगी।

विरजीनाल मिश्र, पाटणी व हरिण्यन्द्रजी ने बार्ने ।

९९-९-३६ गर फोडनाप्रमादको से बहुत देर तक बातकोत— मानायटीज गवट, बचन केन्द्र, मूलकन्द तिवारी, दीवान मर जयदीगप्रमाट वर्गरा के बार में। रामस्ड हिन्दू केरी, हिन्दू-मुस्लिम प्रकन, महायुद्ध, जिस्ता ही मीनी वर्गरा के बारे से कर्यों।

भीनंतर टाहुर से मिले। टिजानेदार व प्रवासक्त के बारे में बातचीत । धनरवामदासकी दिक्ता देरूनी संतीत बने बन्दीव पहुंच। उतरी बातचीत । बनक्दासदासकी शाम को टानर सदनींत्र ती बहा बीजन वन्त्रे गये। गियेकतीओं से जबात-देवुटेशन, गामरड़-देवुटेशन आदि वे बारे से बाल-पीटेकतीओं से जबात-देवुटेशन, गामरड़-देवुटेशन आदि वे बारे से बाल-पीटेका

30-9-39

जमपुर परित्यिति में कारे में श्री घनकामधानको बिडला ते कानधीत । पनायामदामबी मी व भेरी श्रुलाकाल में कारे में निश्चित उत्तर न निमन्ते में सहबरी हुई व दौड-पूप करनी पड़ी ! काश्चिर परित्यम टीक साया ।

ाकता से संवास अवस्थित है किस्तो के किस्तो का का का का माना किस्ते के किस्तो के किस्ते के किस्ते

95-০৮-ট • গিলিও স্থা কিল্লান্ড প্ৰকৃতি কি কিল চৰটি কি চহণদাল্ কিল্লান্ড লাল্ডান্ড । উচ্ছ কিলান্ডান্ড । ইচ কি কি কি কিল্লান্ড লাল্ডান্ড । উচ্ছ কি কেলান্ড । উচ কি কিল্লান্ড • কিলেন্ড লাল্ডান্ড কিল্লান্ড কিল্লান্ড • সিল্লান্ড কিল্লান্ড কিল্লান্ড কিল্লান্ড • সিল্লান্ড কিল্লান্ড কিল্লান্ড

 ाठिनाइयो के बारे में वातचीन।

प्रजामण्डल की विकित कमेटी क्यू होटल के हुई।

अवरोन ठाकुर श्री हरिसिहजी (होम मिनिस्टर) में अकात के मामले में व उनके बारे में इधर भेरे मन में जो भाव पैदा हो गये थे उस वारे में स्पष्ट

**ाहुर मदनसिंह्जी (नवलगढ) मिलने आये । खानगी बात**चीत । टाहुर गौडगड, पाटण ने निश्वजी व ही रालालजी के साथ देर तक बात-चीत । सरदार-समा व प्रजामण्डल के सम्बन्ध के बारे में विचार-विनिमय । रीरामान्त्रज्ञी शास्त्री व रतनजी से वनस्पनी, जार बीडिंग, जार विद्यार्थिमी, रियान-पंचायत आदि के बारे मे विचार-विनिमय ।

'गाधी-जयन्ती' निमित्त आजार चौक म जाहिर सभा । दो हजार की घैली प्रनामण्डल के लिए मिली । भाषण, 'बापु के जीवन में क्या ले सकते हैं ?' <sup>इस्पर</sup> भन में विचार थे मो कहै।

दिस्ली, ३-१०-३९

पुरह बहमदाबाद मेल से दिल्ली पहुँच । स्टेशन से बिड़ला-हाउस । पडित अवाहरलाल व मौलाना से मिलना । विसीद ।

बापू में जयपुर प्राइम मिनिस्टर व वहा की हालत के बार में बातचीत। रोजेन्द्रबाबू व जवाहरलालजी लार्ट लिनलिथमी वायसराय से करीब मवा

दो बच्टे मिलकर आये। बातचीत का हाल सुनाया।

पुषाय बोम ने वैरिस्टर जिल्ला से बात करते समय बापू के वरिक्ष पर दोप मिगदा। श्रीजिल्लाने यह बात अल्य मिलों से नहीं। बापू से यह शबर जानकर दक्ष व बोट पहुंची।

भर बट्टेंब्ड ग्लेग्सी को शिमला टेलीफोन विद्या । वह आज दौरे पर जा रहे हैं। दूसरे सप्ताह में देहली जाने को है, इसनिए शियला नहीं जाना ट्रेशा ।

रादराजा कत्याणसिंहजी (सीकत्त्वालो) से देर तक बानचीत । भर शादीताल ने सर बहुँ एक ब्लेन्सी को जो पत्र निखा वह वनलाया । अय-पुर दीवान के बारे में देर तक विचार-विनिमय।

वि० मुशीला व नरेन्द्रनाल धट्टंबाने आये ।

कि किए किए दिश हिए कार्य कि कि पूर्व कि कि कि कि कि पनवपामशासकी का आधृह रहा कि मुझे अपने रहन का मुख्य स्थान । होड हं किसाइमाफक्ष्म व किर्रायनीतगर्छ । क्रीनेताक स प्राप्त 12-0 h-k दन। तो बन्नुन दिया। फिनहाल में दस हजार, बाद में फिर १० हेंजार। गाइ मोड मिंड्रिए। हाड हे अकितीमाकू द्वाम र्तमास के किसाइमायकाय । १४४। ब्राएट इ छम्ब्ह्री संक्रुट । १३ र उत्तर्भार छम्। DP 10, किरोडिएक किछक से किहाए शक के क्षिणेस कि स्पाप पर पूर्ण भूति जात में रहेक के क्रिकिति कि संकू । क्रायमक । क्रम उन्हू कि स्वाप्त

إخطار ا <sup>उन प्राकृत</sup> में देश के ईस्त्रमी से शायमधात है शाम की हात के हैं। मिया वर्गरा विवयने अस्ति। माणिय कारे, बंदारकाय क्षेत्रकार, रामकेवान, विद्योगत, वाली, طالعت في ا हाक कि मूच (इंक प्रतिक्रक इक) देवह के रक्ष के (क्यू ) पाप की पत tin fi fimfri to gu yan yan gol d'el genen filere min io it emit flite a mire ? ere er mitte gel | feb bentet fo tie bei genie. Bin ign entir pin pe ifte fingenenn nenteil

ore with it ways & with well it sprittate it it fant 

niter it mit at ererer it ath it grante bemage beine letere pien dige aufen mitte fiet ber ebim ibn we vor it 14-06-2

जमपुर महाराजा, रावतजी, जोवतेर ठाकुर, वर थोतराजा, इं । है भक्ष पत्र कि प्रश्ना है।

राधवन्त राव आदि को पन निव्ने व भिनवाते ।

भाग सीमाई व समाईब वेग्से हे बोर्स्सीमे है

1 :3: 2 2:4:20

देवदास भाई ने सत्यदेवजी य सालपेकर के बारे में बात की। पावंती डिडिवानियां बीमार व द.श्वी मालुम हुई।

चतुर्भुजजी कापत्र पटकर दुःखव चोट। आधे खुली। ईश्वरी महिमा अपार है; दोनो को घोडी सांत्वना दी ।

वान्ता व रामगोपाल वाडोदिया के यहा सबो से मिलकर जयपुर-महायता की बात की।

भाईजी के आग्रह के कारण 'लडमीनारायण मदिर' प्रतिष्ठा होने के बाद देखा ।

वापू वाइमराय से मिलकर आये । ग्रैंड टु'क से वर्धारवाना । सेकड क्लाम मे । वापूत्री राजेन्द्रवादू, मरदार, भौलाना, जवाहरलाल, कृपालानी माथ में । रास्ते में लोग दर्गनों के लिए आते रहे ।

वर्धा, ६-१०-३६ मोपाल मे श्वेद कुरेशी व उनकी स्त्री थापू से मिलने आये। श्वेव से सर जीनेक मोर के बारे में पुछताछ।

राले में खूद भीड़ हो जाती बी। दर्शन करनेवाली की। बापू ने व जवाहरलाल में अपने इलाज के बारे में बातचीत । बापू ने तो मनदारी मालिश के बारे में मना किया। बडीदा के माणिकरावजी तथा अन्य मालिश की भी नाक ही। डावटरी का इलाज व एलोपैथिक इलाज भी नहीं करना। उनकी राय से या तो बा० मेहता का इलाज या दिल्ली-वाल महादेवभाई के परिचित बैद्य आनन्द स्वामी का इलाज करके देखने को वहा। जवाहरलालजी न अपने चचेरे भाई, जो अभी योरप से आमे है व गायद पीलीभीत में हैं, ने पूछने का वहा। बापू की वायसराय से जो बातें हुई उसम कोई सन्तोपजनक परिणाम आने की आशा नहीं मालूम हुई। माम को वर्घा पहुँच ।

हा॰ महता के इलाज के बारे में जयरामदागजी से बातचीत।

मैं मदानमा-श्रीमन के घर ठहरा। यहां ठीक आराम व शान्ति मिलना समव है।

<sup>क्</sup>मन, सतीश वर्गरा आये । ध्यवस्था ने बारे में क्या-क्या तक नीफ होती है वर् कहा। मैं तो महमान ही रहूगा।

सनीत आदि के साथ मोटर से नागपुर गये। हिन्दुस्थान होतिमा म 'छा है, किमाछा कि एक के सिंह हाथ छहु किमोसी किमक स्वेता हत्यादास गाधी व राधा गाधी वर्णरा भिन्ने । । गमाछज्ञा मोहार, मदालसा के साथ । संगांव गये, हीरालालजी शास्त्री, सीवारामजी केस्सरिया, सीतारामबी 12-0b-2b मय। अन्य कई सोगो से बातचीय: नागपुर से हपुरेशन आया। बस्बर्ध, सतीय कालेलकर, मुखीला, गुप्त बगैरा के संबध में बिबार-विति-गिष, (रिमिषी काब, तिषशी नामतेष्ठ ही (रिलाव्हेब्य्ब), प्रवास । साह्य भारती अम्बालाल भाई की लड़की बम्बई से आई। म नहां कि 'अप बहुत सब्बा भाषण देने तत् वये हैं; असर कम हो जाता जबाहरसालजी, राजाजी वगरा सुबह वये। बार्त, विनोद। जबाहरसालबी हीरावातजो शस्त्रो सं बावचीत । वादा रायवराम, सुरधन अवनाल (हसनपुरवाक्षे), सीताराममी व 25-06-5P जबाहरसास व राजेन्द्र बाबू का गांधी चीक में व्याख्यान हुना। । ि प्रकार में दवाई जियक्त दो।

व साख्ता किया। कारन मार्क्ट में अवदान लीन ठीक जन या

वारता बत्तरा का द्वादम विनिस्टरी के सीचे विवादन्तिन्त ।

विचार-विभिन्न के बाद यस्याव वास हैया ।

समापति के नासे उन्हें कहना था को कहा । सीतारासबी व हीरालाल-जी वर्गरा भी वोल ; दोनो पक्ष एक हो गये, वहा । ६॥ वजे करोब दर्धा पहले ।

## \$8-00-38

हीपातनको मास्त्री, जेठालालमाई, सीतारामजी सेक्वरिया आदि मित्री हं बानचीन । हिमोरसालमाई से भी । काने, भी से, अम्बुक्तर भी मित्रं । स्पूर्म मित्रने सेत्रा स्थासती, ज्वरामदान माय थे । झा० सक्सीयित की रिरोर्ट पर्दी । झा० मेहता की ट्रोटमेस्ट कराने की बापू की रास रहीं ।

हुनात का कार्य। मीतारामओ पोहार वस्त्रई गया। प्रकार गया। दिनोबा से बहुत देर सक बविय कमेटी के प्रस्ताव पर बात-पीत। 13क कथां हुई। योजन बही पर किया। प्रार्थना से ठीक शास्ति मिती।

#### 94-90-38

रामेरसरसामजी विद्या से बम्बई फोन पर बातचीन । बहु रुक जावेगे । भदन कोटारी को उसकी वेपरवाही को भूने बनलाई । उसने स्वीकार की 11 मण करने को बहुर । जनके हो पहाचा । उसे जवाब दिया । उसने को स्वा दिया । उसने को स्व दिया । उसने स्व दिया । उसने को स्व दिया । उसने को स्व दिया । उसने को स्व दिया । उसने का स्व

चालीसगाँव, १६-१०-१९ जनगांव उत्तरे। सन्, पुर्धानम दास क्षेत्र सक्ष्यी जी आज भयवण्ड हुर्धेदना ही जाती, अगर पैमेन्जर नहीं पकटसा हो। गाडी चालू हो गयों थी १ मोटर में असलपेर एसाला। हो अजे करीय पहुँचे। कारणी, बोटेबा वे रिटा

া ফার্টাই-সাফ্রর ফান্ড ক চেড্ডানিটা দুরায় কে ডিনিফ দেটীয কিট্ডাই প্রচন্ত র্ম ব্রুয়াক্ষরকা। চান্ড রাগে ব দুয়ে ফার্মের কুইসাক্ষরকার দিনসূচ্চাই) রাল্ডায় কিছে কুটি কুটি সুমার চিন্তা কিচাল্ডার চিন্ত ব্রুয়ে কুটিন কর বর্জনের কিছিল কিছিল স্থানিক া চিন্ত বিশ্বে কি বিশ্বের স্থানিক যে ক্রিয়ের কুটি ইটি ট্রা

को हेंगी रमा हेंगी करा होना है। वहुंगा हमाहकों भी होंगी होंगे होंगे होंगे होंगे होंगे होंगे हमा होंगे होंगे से गाए हेंट के धामनों पर बोत्सक को हैंगे होंगे वहुंगे होंगे के साथ पह बहुंगे होंगे कराय को हुए उनमें गायेस सरकारों को किस करार का रहेगा अब्हुंगा। किसोनाओं से बचाई जियकर हो।

i shi izibe fina univ al'ini miv ving ,(kuniniste voins é sété guns vindi) (tives exèv ë shizig stosfol 160 vyone è viste uni sétin. (keh i è és vis mivel (tive) viste univers que que que si मभागित के माते दुर्ने बहुना या मो बहा। मीतारामजी व हीरायात-जो वर्गरा भी दोने; दोनो ब्हा एक हो गर्ग, वहा। सा बंद करीब दुर्घ पहले।

## \$X-90-58

ागतानकी जान्द्री, वेटा नालभाई, बीटारामकी सेवर्माच्या व्यक्ति मित्री । सानधीत ! विजोरमालमाई में भी । वाले, मोधे, व्यन्तुलकर भी मित्रे । ग्राप्त मित्रने मेगाव । भारती, जलरामदाम माय थे । का० सहसीपति की विजेट विजान मेहता की ट्रीटमेस्ट वरान की बायू की राम रही ।

हुरात वा नार्य। मीनारामश्री चोहार बम्बर्ट गये। परतार बये। दिनोद्या में बहुत हेर हन बहिन व सेटी के प्रस्ताव पर बाद-चीर। टीर वची हुई। भीतन बही पर हिमा। प्रापंता से टीक शास्ति मिनी।

१५-९०-१९ भीनेवरशामश्री बिटाना में बस्बई पोन पर बान्धीन । बहु रक जावेंगे । भेटन कोरागी को समझी जेन्द्रकारी की सारे समझारी । साम जीने स्टीटा

मरन कोटारी को उसकी वेपरवाही को मृते बतलाई। उसने स्वीकार की १४८ पत्र करने को कहा । जातरी का आदा हुआ। साजनी युक्त कमल को युक्त सा उसे अबाब दिया।

गरनीवासामार्ग देश्यों में आये । उनने माथ वायुओं ने वास नेवान पर्ये । दे देश्यों में बावगाय से हो बाद मिल, उत्तरत शान बहुर मुनाया । उन्हें, नोहने में काट न हैं, हम बारे से, वश्योम टेन उनमीद हैं । उन्हें सी आगे चेदर संपर्ये आग रोधभा है । स्रोत्यानी ने प्रतान से बायसराय ने चोटी इंग्ली देगनार्ट, यह नवीबार हुईं । उसने मुनादिस सरवाद सर्ग्य भार

व धीड्रप्य, प्रीमियर विज्ञान को, टेलीयोज कर दिये गए। गा के एक्ट्रिस से जलशाब होते हुए, अमलयेय, शुलिया के लिए बडे मे रहाता । वि. महालुका, हामोदन, विट्डन काव में !

चालीसरीत, १६-५०-१९ जनाइ २०६ । रुन्, पुरशेष्ट्रम दोस बी सहबी की बाब भदवर दुर्वटना इंडिंग्स अन्द्रेतेन्स्य स्थितका सो । रुटी चानुष्टी गरी थी ।

्ही बाना अग्रह ६६० व्हर् सही प्रवादना हो। बादा पानू हो नदा था है - १ 'एट राक्षणप्रदेश स्वान्त १ दे। बार्ड बारीब पहुँचे १ बारणी, बोटेबर के हिन्स

. 1

1737 439-439 万曜花 राज ,ामान नियर वयीर में में भी मुद्दां व बहालता की तथाता, गार भि देशमूर्क बात । स्मर्कि इनक्ष्मृती सन्त्र हुत यह किया । क्रिके दिएरी

भिाम। मागल प्राक्ष किय हेएट। मामगढ़ कि (म्मेफ) प्रत्य वाड हे । इस इस अन्य दशाय कि में कि विकास के अनुवाद के अने वास के वास कर । । मात्र महाद्वालका के बाय महातका साम्रका का के इंगामक । सिमी पि (राग्राहर उत्तर । मतामनेड धरहारगृह गये । हम्बचन्त्र) (राग्राहर ### 30-40-36

1 174 174

मिनाइम । कि उन्त्री कि कि इत्ते कि देवन है । इत । क्ष बांतमालाम । क्रिज गढ १३८ कि उद्देशकर । गमसम्म कि मार्गिक क स्टा कि किला का कालक दिवा । उसे व धरिया व

राम से मिलता। बाद मे बबुबाई व थी रावेदबरदास भी भाषे। शामिन भाजन व आराम के बाद मीटर से झुलिया रवाना। बहा नव्मी बधी-Libia

मिपय में भी हाते, मीसवाने बनावरी झूठी छाप समा देते हैं, उन्होंने बरें-केशाह तक्का कुछी के विकासक , तहायाता के विश्व सकता आवि है । विद्याधित का व्यास रखेगे।

। प्रिति 1873 कि दिहे 535 दिवाह क क्षेत्रक प्रवाद के के कि प्रहात विचासय संभावा आय ।

मिष एति प्रहे की है सिहि कि छिन्द्र किम्द्र । छिन कि में मिष्ट मार्ग के मामस विशासय को धोजना उन्हें पसन्द आधी। विवार राज अयो संबर्धर में सी मही जा सकूमा।

िए के कियान व राज्य के अध्यात के मान के बार प्राप्त के प्राप्त के कि रामा प्रवासव्हत के नाम में मासिक सहायता हैने आदि के बारे में बा प्रमान कि नियम के नियम के प्रमान के मिल वहा वाने, बनावन मिल प्रमान । 1198 भृष्ट बाद के द्वारही द्वार 15िय नावर पर विलोक

। रुमी ए

प्रनारमेट व रामेश्वररासकी के साथ भीजन। कुछ मिल धाने घोष्मा देने वा वाम वरते हैं च मान पर मतत छाप देते हैं, सवैरा की घर्चा। दर्श हार (होमियोचेच आये)। उनसे पूरी बान नही हो सकी, यह देरे से आये दे. कमने।

बच्छात्र फैन्ट्रोब के बोर्ट वी घोटिंग हुई। बच्छराज कम्पनी के बोर्ड की भी बोरित हुई। समदेवी अवकर सिल, बच्छराज कम्पनी से रख सी रुदो। गोम की थी रामेस्वरजी के साथ भोजन । उनके परिवार के सीगो ने मगई, वांग्रेस व हिन्दुस्तानियों के वर्तक्य के बारे से यूछ-साछ की।

१८-१०-१९ कीनाराम योहार ने हस्वीर मासवा सिन्द के सम्बन्ध में बानशीन वी । रुष्टाज देजड़ी, हिन्दुरतान जुनर, हिन्दुरतान हाउसिन के बोर्ड वी सभाए हरें।

मुक्तिमा (माहीरवाना) आया । उसे कह दिया कि नुस्ते जो कुछ कहता ही. समग्रीमार्ट, जीवननान आर्ट व कंशवदेवजी से बान कर सी । मुने क्ताच्य तथा अन्य कारणी से रखि व समय नही है ।

मरदार में पोन पर शासकीत । भी नायशी महाराश्र में देर नक बातकीत ।

92-90-22

१९-१०-३९ मन्त्र में बानधीन, ब्यवहार के सम्बन्ध में ।

भीतायत्री मिलने आये । हा० हात (हीसियोपैस) से पश्चिम, बानवीत ह रिरालात साह संबोश, भट्ट से सीसर भागीदार बाये ।

रिदार बस्तम आर्द से शिसा। यनित बमेटी २२ वो वर्धी से होने बन्नी है। पर मुसे यहां आने की जन्मन नहीं। प्रनाय नेट से बन्नीभाई की विकास । जन्में जन्मन की जन्मन करण

मिलाया । उरहाने बनावटी गणडे का हाल बहा ।

पैरीन बेन, फ्राँदेसर्न ब साय्यस्ती से थोडी बाने । रेजर मामने की रियति थोडी समही । रामदेव ब रामण्य पोर्गर निमने रूप ।

र्"यारीलात सन्दर से देव सब दान-रीत ।

17] P (मंतार्ष) छात्रुष्ट क बहिध दंश के (इमलक्षण) किंगि o PI धो मावलकर, डा० पुरयोत्तम पटेल व उनको हते। भी भार । । शहराह प्रकार १ में हैं है। है वर्गा है । होल छ छ के छ छ है। है । इस एक है है। है जमनादास नामधी, सुशीला पेर्ट, रमाकाल का भाई, भागत्रती हाग " म मानितात्रक (किमान (तालक करनेवाला), निमान गर्ना ( क्षम (१६१) साम्रामित काड (माड काड (प्राह्मी सिमाराधित (स्था) 75-06-05 김타말-활화화

शता, फ्यालनवन, केशवहेबत्री वेपरिया, आधिश अभी, जनातंत क्ष राज, किसनवरद, धेदमकाया, रामजीयाई, जीवनवात भाई, मात्रणात्र रेरी १७ १ में गए। दु इस्र कि हो। दुई कि में एट हा यो के में कि में का है इस्कृति पुत्रा से शामिल । सब साथ में भोजन । सुभद्रा नेवरिया भी भी ।

वावगराय हे: वयोचे की नवी। (1) Then to for to fanteypefity it fieft feregroppion FIZE SERREITERE र । १६ व रारहम्बर व कारहारी सामाह । वि रहते व सिनी किनासप्रधाना

if ill vall ? it yaman preda tappra tep fo min if eite presa मुना साम । मांगर को भूग वराहर की 1 क्यांग बच्ची तारा १ दाधोदर व रिट्टी केरमंग 

Livel-Lt Tal fill an un ningia-adle enten al neigen til gat u gwriat! wurt, fang mar it forre gre fo it i b't'e the milester mineral spillers ergt mile it und 11

I Inthis an taggir ein is nife füg t mgin mitge ferent ernest ein

die, i e di Une en eje dinem pe dint e e e, majer g and the state of the state of the state of the graph of " Tifff bie fign geben, arfin fin meten bit purm

न कराने वा निश्वय हुआ। गुदनावाई, रामनिवास, राधाकियन से जुह जमीन के बारे से बातचीत । इनका रवैया व विचार-पद्धति ध्यावहारिक दृष्टि से, याने खुद के स्वार्थ (लाभ)

की दृष्टिने भी समप्तदारी की नहीं रही। अपने वो हानि न हो और दूसरे ना लाम हो जाय, इस सरह की वृत्ति की आजा रखना फिजूल है। राधात्रियन के दिवाह की चर्चा; सदन को जरूर विवाह में ले जाने का निश्वय हुआ । जनेत में बहुत कम लोगों को ले जाना ।

रामगुमारजी विडला (स्वालियर वाली) वा लडवा, डा० मेहता के वीमार है। हुदय की तकली फ है। इलाज नाम् है। लडका मुशील व महै।

२२-१०-३९ ों हुए मदालमा से उनकी स्थिति, खर्च आदि की व अन्य वाते शमसी।

निवदारे । लेदाम आमहत्रण, मदनलाल जालान, मूलजीभाई मिसने आये । उनके

रे मेहता के अस्पताल में शये। म बाय, बाद में कौन्ड बाय स्मान की ट्रीटमेस्ट खी। एस्टीपनोजेस्टीम

रेपर लगाया। महता के यहा आधा गिलास सर्वरेका रस लिया। गाम थोरा लावा ।

23-20-29

पेना के समय मुखतायाई आ गई। अजन सूते । बाद में वह अपनी स्पिनि रने सगी। ने वी में उसके बाम की व जुहु जमीन की हालन समझी। सदननान

त्रात में कुरण्मीयान के बारे में तथा अन्य बातें।

हताबाई वे माथ धूमे। महन के प्रकरण में मुझे जी करट बहुचा आहि सना स्तामा ।

 दिनगा दान के डावटर बहु में बहा ले ग्ये। उन्हींने दान में एकगरे रदात मन्त्री प्रकार देवे । १८० मेहना की सो स्पष्ट राय है कि दान गव

नेकाल दिये जायं। अभी नहीं निवाले जायेथे नी दो वर्ष तक अकर घरे ी नायेंगे। फिर जीखिम बयो क्यी जाये ? जानवी का विचार आने से

Giber ins firs ferrinfo i sus u firs veivier i dess des éfus éfus é ferunt u pas firs des levers ab une fir larg ofbro pel é liseuret e 102 ordes é es 1 fo 15 verd présent prés profe voir é voir 15 vers e l'étre large des la mostre une contra ver fre fig ve profes per la mostre une colour eux fre fig ve profes per par mus 1 g ú ver y spains prêve 1 igs

\$\$-0b-x2

से स्वीद प्रीप्ताया दुवर, रामध्यक राम दंग स्वाद प्राप्त का स्वाद में स्वाप्त स्वीद स्वाप्त स्वाद से स्वाप्त स्व स्वाद स

ि केर किछ केर प्रदेश होता है। कार्य के कार्यों सामा कर कार्या अपराया कर कार्या इस एक्स के प्रदेश केरा कि क्षात कार्या कार्या कार्या प्रकार कार्या अस प्रकार प्रकार कार्या वह कर्या ।

32-06-26

ार्व रेक्ट से एएक तस्त्रम, उटाह्य क्रिक्ट, जिल्लाय डिय १९ के लिएका मार्क्स स्वीक्रिक क्षित के क्षित कि क्ष्य क्षित हैं के क्षित के क्ष्य क्ष्य

भाग में पुरा आराम, खेली हवा, हवा मरना, पहाड की हवा, इस प्रकार

रेटाम का कहा ।

देश दिन्या के शाय सवान कर लय किया--ए कड़ीने के लिए कियायाँ ६०) । सीटर रीरज ४) से १ शक्तीए की कर शकते हैं १

हा • मेहना ने जीदे के पानी के श्लान करणात । बाद से सेश क पान्नहर से मन्तिम की सहस्र स्टलाई ।

#### 54.90.29

प्राचेनाः। हात् कहु (प्रांत कार्यः) वे श्रशो सहात्रा के नायः। उसते उत्पर वे दांत का भाग विकार

दीर महता के नेवड किएतिया में एक काफी स्वयंत्र, धरावनी विद्रास के साथ।

ार्थ। रात मोजन ने बाद पर्छ, लाहिल ग्रेसे चि० विनय संपत्ता लडना है ।

जानको को आने को शबद पहचन शुक्ती हुई।

# 20-40-56

पत्र-४ दश्रा, गुरनाबरत के साथ भूगता। उनके आसात ना व्यापार कर बन्ने ते रामनिवास को चोर सुची, यह बताया। उसके मन की विधीत की। उसे वहां कि रामनिवास ने वह दो कि तीनो भाई मितकर को टीन गयते, करें। तम अध्या हाथ सीच ला।

गान देश के विद्यार्थी मिन । गुक्ताबहन को डा॰ दिनवा मेहला ने सपासा । उन्हों सीमारी का जिदान किया । शिवानी भावे आये । उन्होंने मेरी ट्रीट-केट देगी । मानिक, रनान, हामवर्थी १० मिनट, डा॰ मेहला ने गोड़े में तेन सपासा । अकरनाव देव का स्वात ना चाहर ने देखा । वाकृतवान जोगी में सिमकर साथे । गुण मिला । ६४ वर्ष के जूड़े, उत्साह व स्फूर्ति खूब है। उन्होंने सुबह तीन जब ने रास से गोने तक का अपना प्रोवाम ससलाया । साव ने पालाराम गवसी, पूना के ट्राट्टन , वो चालीम र० मासिक वेतन पर स्था।

रामनिवास बम्बर्ट से आया। योडी वातें । विनय के साथ योड़ी देर खेला। केंगबदेवजी नेवटिया की बाता माटुगा में १५ ता० को, ज्ञास के पाच यंत्रे घल बभी।

कि नीह डेस्ट्र हु होति । प्राप्ति कि सम्मान के द्वावत के नगरी। यात्र 12-01-22

1 44 मुत्रतायहत संद्वात कि स्वति क्षा साथ संवा की माही में वस्तू वस् । १५ द्वारत सम

। हिमी हे ब्रिक्ट क्राक्रफान

, अतार है, बाद है। वर्ग का वर्ग । बहुं। बाप ना बहा, मरहुं हमाई, आया-25-08-35 3Ban

व महन कीटारी बधा है। अप गये। किमार । प्रमाय विकार में प्रताप में मही कराया । सत्तर हो एक में माने । जानका प्रशाय १ राष्ट्र कि र्ल (म्बर्गार्क) कि स्तर । स्मी राज्य नहाय

1 (1 उर साहब द हुपालानी को भाषण सुरा । कुपासानी ठीक बीजे (अप्रो । कि हित्र । फ्रि कि विषय महिल कि कि कि कि कि कि कि कि कि कि

12-01-02 \$22B । किछित्र मि भिष्टि हिन्दी । किसी । स्थान से स्थानी । विमय कि में शिक्त कि छाउँ में बाह । एकी मिल कि ब्राह्म ० सि ० कि ० कि तिनत्ती । एक प्रमानिक प्रमानिक वाद्यात सर वया । बिन्ता । रिटी में हिए कि काराक्षम की ाथार कि कि कि कि कि कि कि कि कि

र प्राप्त कि होते र कार है कि राज है। विवाद मुख्य होते हैं पहाराज की छोड़ी बहुन से, जो बाज करीय से बाई, बार्वनीती र विका । मुलासावियो के बारे में बंदोबरत नगरा; देर तक वहाँ रहा कि तिन्त्र । किमी में ब्राह्म ०कि ०ठि ० वह । किमिता माम प्रका में ब्रुष्ट कर आठ पडे वहा लगे। शाम को अमरिवह्नी व डा॰ विविषयमत्ते मिने मिन । अबस्य । कि सम्बन्धः व्यवस्था देश । अग्र द्वांति मिन किए। व किए दिल लामद्रुप काराद्रुप । दि देखाती द्विप कराक्रपाधील निमी। तिथा मात्र का इन्डिसिक्स के हाजाहुम-जपुरस । में माने किनाक सामान मोटर में विषया हाउस भेज हिया। मैं सीधा अस्पताल गया।  सरदार वय्त्रमभाई मे जिल्ला। भूलाभाई भी वही थे। परिस्थिति पर विचार-विनिमय।

नैयवदैवजी ने यहा मुबहुद माम को यक्षा। रात को विडला हाउम से गरवा था।

#### 39-90-39

पुंडर जन्दी ही वे ० ६० एम० अन्यताल गया । श्री महाराज सा० वी देखना ।

बुदरारमिहजी सपुरकीमिहजी को भी देखा । बातचीन ।

थी ने गवदेवजी में दो घटे सक उनकी परिस्थित व हिसाब समझा ।

थीतीयाल नेवटिया के साथ फिर के० ई० एम० अस्पताल । डा॰ जाह व विनियमसन से बानें । कुं अमरसिंहजी से इलाज आदि की व्यवस्था व

यानचीत् ।

रृष्टनावहन के यहां भोजन । सूत्रीला, वाजेन्द्रलाल, सदन वर्गरा साथ में। जानकी ने भी वही भीजन विया।

मरदार बन्लभभाई से मिलना, व्यवस्था आदि ।

के दि एम अरपनाल गया। कर्नल अमरमिहजी की साथ लेकर जुह भागा। जयपुर की गारी स्थिति, प्राहम मिनिस्टर के स्वभाव आदि के बारे में देर तक विचार-विनिधय। पोलिटिकल रेजीडेन्ट के व्यवहार आदि पर चर्चा। उन्हें ताजमहत्त होटल छोडा ।

9-99-39

उमाशकर दीक्षित अपने भाई को भेकर आया। उसकी नौकरी व काम की बातें।

भी मुक्रदनालजी विली व उनकी स्त्री राजकुमारीजी आयी। विमना व

गीताल की समाई की बालें की।

वै • ई • एम • अस्पनाल मे श्री अमरसिंहजी, मिनिस्टर जयपुर, से महाराज रे देनाज के बारे में बातचीत 1 टा॰ टी॰ ओ॰ शाह वा इताज पासू रखते रे बारे में विचार-विनिमय । डा० विलियमसन श बातचीत । महाराज को गरीव १२॥ वज गवनर हाउस में ले गये।

मेरे पाव का दर जोर से शुरु हुआ। के ० ई० एम० में डायदमीं तीनामाई





। प्रिम संस्था स्टेड्डिंड में स्टेस्सी है । मिन्दार उत्तर रहे से द्वार वर्षेड वर्षेड वर्षेड । सिन्धि से सिन्धि र । दि सि

1 Hale वार में मुन्ती, जननारास, बाबिर असी, मीतारामकी पीर्रार के वाषति प्रस्ताद व पन्सा आये । कृष्णावहुन विधानिया बाहू । पास ने प्रवर्तमाया वारे में विश्व होता है है। किया किया किया विश्व वार के विश्व क रिल्ला में सिड के प्रिक्त के विक्रिक कि विश्व कर है। के विक्रा कि विक्र क जागरत (डा॰ रजय अनी की स्त्री) व उनके सातिसरर, मनवरता,

# 75-99-5

सरदार बरलमधाई, जयरामदास इ कुपालामी से मिला। बातचीत। राव । 1इक दि प्राप्ती के रिस्टि में कमी लग्नी ालि कि नुष्रीलापडूट । पुक्र के दीक के कि उन्न कहा प्रशीस के नाम ाह of डे बाड हा खुर हाड़ का कामीत कि सारावुस के समममनी हो बार । एडी रत्न वह प्रीप किरदर है , इडफ्लियी बहुए , वातनाल कार र हिंग कि प्रमाम मेह । एड्ड में स्थीक के डिडरेस एसीएड ,पि डिडर मेमी हिरू कि। राष्ट्रम । कि किई कि उपुष्टक छ। राष्ट्रा हम में महातु उन्हें का । हु हि। । एक स्ट्रफ जमनादास बास्ही से महीमदी होने-होन्ने की नन्।।

। सनारू राम्प्र । गिर्मि रिक्स क्रमा छन् । दिन्छ उन्न द्विरु सिन्द्र राषाथ प्रविशे तिष्ट उनायम हैन्छ हम । यथ हि कम्प्रमी व छाव कि स्टब्स प्राथम म उन्तु रुधिमाति । द्रहु कांक क्रिय-क्रिक दि प्रकि । हु किमी हिमार प्रक लिका है। है है है। इस मिसी मिसी । सिसी है में सिस है है। राजा नानकाय, जयपुर प्राइम मिनिस्टर, ही ताबमहुस होटस हम न १९६ । १५छा इ । इम क्षाक कि माण्डी कराकणित के कि कि कि । याथ मिल में सिड़ेड कि



मि प्रति हरिक। रहक उसका प्रमान द्वारा हो। होम् उर्गन कड़क वि पिंड । पिंडाक हि एस ति हिस्सा । प्रत्योत्ता स्वत्य दिस्ता । प्रति हिस्स

ठा० मेहता मा कहुन। चा कि सव मिसाकर रस चह सोना साहिए। आर व दिन को हो। मुखानात व पत्र-ववहार बहुत कम कर देना नाहिए। १,-१९-३९

हैं है। से 1 कुछ से 18 के 11 की 11 कि 11 कि 12 के 12 के 13 कार पूर्व के 13 की 13 की 14 की 15 की

होटनो पर बायसराय का जायण सुना । उससे को ज्यादा आया हो होया है। सी 1 हिरिजन कब्यु पढ़ा । जार को जयदर कहाराज के सिए यहनई कोन किया । राजा जान

। दुन्दु कुड़ , बुड़ हाड़ हे समक्षानी च चार १-१९-३ १३ पुरे प्राप्त कुशक के घन स्वित हुड़ा । पड़ सदाब कुशक ,सूप स्वित घष्ण प्रमाण प्राप्त के साथ के स्वाप्त कुड़ा । प्राप्त प्रस्तानी हो ।

े के कोने हे जो में में हैं के में हैं के में हैं के को के हैं कि में के हैं कि में के हैं कि में के में कि में कि में कि में में कि में में कि में

व्यत्रहार किया। दीटमेट सी ।

रा॰ व॰ हनुमतराय, बाला सा॰ रार, गुप्ते, जोशी वर्षरा मिलने आये। दिन में व राज को पत्ते व शतरज खेली। शाम की प्रार्थना के बाद थोडा पुने ।

#### K-99-35

पूमते हुए पारशियों के दोनों शम्यान भली प्रकार से देशे व वहा के इचार्ज थी पथको ने समझाकर वतलाए।

सूर्यनारायण अववाल इजीनियर, भेटलाल गेलडा (उदयपुर बाले) के वमाई थी नरितसबहन कैप्टन, खुर्नेदबहन, सर वोबिन्दराव घटगावकर मिलने आये।

राम को योहा सूमे । प्रार्थना ।

£-99-39 हाँ । महता ने दीटमेट दी ।

रेन की पार्टी दोटेनिकल गार्डन में करने का निश्चय। श्री शुभराज (रेरगवाद-सिंध दाले) इन प्रकार के नामों के लिए मुखिया बनाये गर्वे । 90-99-38

मुद्द पूमने समय रामश्वर नेवटिया से गोला मिल व बच्छराज सम्पनी हे

गरे में ठीक यातचीत हुई। बान माम को बन्ड नार्डन पार्टी के लिए रे मार्डेट से पल खरीरे।

पानकी के कजूती बाल स्वभाव पर बहुत बुदा समा । सेरे बुख शहरी से देरें भी बहुत हु स पहुंचा। मैंने तो बाद में अपने क्षेत्र को सभाम निया, परंतु वह मर समझाने पर भी मरे अमली भाव को पूरी तरह नहीं समझ मेरी, अयंता समझकर भी उसकी कदर नहीं कर सकी। इसका दीती की दिवार रहा ।

रीटफेंट रोज के मुनाबिक हों. मेहना ने दिया ।

र्गोनिक में मिलों में साथ पोटी । शाम को बॉटेनिकाप काईन में कार्यानक रे नव मित्र व पर ने सोयों ने साथ प्रथा से छ बजे तन जरूरण, यूने शेजना पुमना-विषतास प्रार्थना १ट्रीटमेन्ट मुह होते वे हन्द्र जान वहा स्थापण प्रे वे बारह से और टा॰ दिनता के बहुते 🗎 चीड़ी जी सिंग्स्, केंद्र व विरय

निर्माम में पराने छोड़ने देवे । डा॰ दिनशा धरीरा हे साथ । बाद में 114, । तिया, वाकी फल खावे, भीतापल ज्वादा।

ኔὲ-ЬЬ-ЬЬ ४ वर्धा सक

। गाइम । माउम मताम ति कि ,मछिम का का नह को ,कि कि सम्म कि प्राप्त मानि का का कि व हि जागरे ईड ड्रम ,ाण तिरह के छ कि में ड्रेफर । तिष्ठाडुस क्यांक कि हो महत्व । असी का कि कि हिंदी हुई । कि है। कि है। कि है। कि किल मात्र कि छिड़के कि उन्देशमील कि ब्राफ्त में कि कु गांवकी बन्नाल गाव में राव घट। कि छेडथ प्रदान कि कि एक एक र करा वार्रा गुड़ींग निार्घ हु तनहीं हुंड तहन दुरहुरहु वस्त्र कहि कि तशिर की रहक म प्रकार । किस कि कि कि कि कि कि के कि कि कि कि कि कि कि कि मुबह रामभ्यर से गोला-मिल के बार्ट में ठीड के लाग-गिल के उम्ममार हुई मु

नोट लगी, उसके समाधान का प्रवर्त । कि है उद्वापनम कि मन्छ क है हिन्द्राय कि नेइटिया करन करन कि किनाय । प्राप्ति हें देहरह फिल्हों से आवा।

। मार हिम्मा ह हिर्मिक रेने साम अपने व समाज आये। हरिमाऊ फाटक, इन्टिराबाई सुबह भिस्ते आये। । क्षित्र में व शाम को दिनशा ने ड्रेडिट हो।

। इस्त छ । व र म । इस के अभीष प्रम । मान्यु मान्यु कि कि शिष्ट मान्यु । छ । मान्यु । राम में श्रीक्ष कि प्रायोग है सुन्त्रों से धायाओ आदि में याते।

75-69-58

किल रिम्मो कि क्रिड़ोक्ष भाष्टिक कि कड़ाक्ष सम्बूड । मेंग कि छाउ क रीम कि प्रतृतिक मिन्छ जेलद क माशीदिम कि एकामानिक में देवाक । रीम अमेर्डाइ । नियो । प्राप्ति । व विषय हुन, युद्धि, ब भी वाषा । विष् । ईमी १९ में इस में डरेंगाय है। ईमी दिम द्रम । मेंग दिम से रिकेश वर्षा मध्यदा होते को मनी प्रकार कृत्ये हिन्दी । अहे ।

रानेशर व धोहण्य नेवटिया यही थे। योला मुबर की एकेश्मी तीन वर्ष के निए, कमीगन पहने मुजब। आनन्द किशीर पूरा समय, जनावदारी व उन्हाह के साथ, जिना बेतन असिस्टेन्ट सेक्टेटरी का काम करें।

मा । निसा मण्डम को खुनी से डेड सौ रपया मासिक घटद करता रहे। अनद निमोर काम न करे या ठीक न करे तो एमीमेन्ट बदलने वा हक रहेगा।

दि॰ मान्ता, थीनियास व मुजीना रात को एकाएक आ यये। प्रोफेसर विदेशे, उनकी न्द्री व सङ्का सनुषाई मिलने आये।

9४-9१-३६ एमडे हुए यरवडा का बसला डा॰ दिनहा, गुनबहन, वाग्ता व जानकी के गाव देया। बारमाओते समय डा॰ दिनहा के साथ पूमते हुए पैदल आये। भीटर से उसा, सीमन वर्गरा जुलर (जिलाबी के जन्म-स्थान) यये। पि॰ वरीन वा सकार देखा।

ः - परास्त को सदान देखी। पृथ-पृत-३९

मदानमा उदान हुई । उनके पास बैटकर प्रार्थना वी । पूमने—बोटेनिकस मार्टन । मान्ता, श्रीनिवास, गुसीना साथ मे । राज्ये मे पुरोदेवहुन भी साथ हुई । मान्ता से उनके स्वास्थ्य, इसाज व पूना रहने

च्या थीनिवात से स्थापार व वन्सई से पाम शीयने आदि की बाते।
पूर्मीदबहुत से पत्नी, रोशन (दस्तमत्री फरसोनशी दखन हैरराबाद) के
रान (पिरोजा की सहन का करी से विवाद होगा निकिया हुआ, यर प्राम्ह पहुन्ता, इन्द्रु, शास्त्री, गुजैंद, सुधाय, जवाहर आदि की कथी।
प्रिश्नीवक की

मात्र मिलिटरी अस्पतान में एवग-रे कोटो बोडे वर्षदा के लिये, ४:। में ६। हैंक । बदल १६५ वटा ।

िमनगदजी, बम्बई से न० मास्टर का पत्र सेक्ट आदे।

१६-१९-३९ रेनरी, नरितम व गुलेंदबहन वे साथ यूजना। बानबीर करिया प्रदत्त रेसदय में।

रीरमेट सी ।

1 फ़र्मने उसु प्रिमेश प्रमान के स्वाप्त प्रमान कि स्वाप्त के स्वाप के स्

# 75-99-39

सार 11 के संस्थानक, एकड़ो जुए सिलाज स्टब्स कोमियनों से छाउ रापट संस्था के साथ पहुंचा को यह से की जुए साथ सामनी से स्था पड़ रहा का साथ के यह स्था । साथ के स्था के साथ के साथ से साथ साथ साथ के साथ के साथ साथ साथ से साथ साथ साथ से साथ साथ से साथ

विदेश प्रताम देशका के वाह व वाह स्वापन सुराति । अब्दे मानूम रिश

म (महराम, एक) एक जासप्रीय, (महिसा कर विस्थानम (स्ट्राम स्टिंगम महर्म) में (महराम महराम स्ट्राम स्ट्रा

। तंक रेशत । सामी में रक्षांत्र मून कि मून है रहागड

। कि कि कि कि

गाम को सतरे का रस लिया। दम्बई मे व्यवटलालकी पित्ती मिलने आए। बातचीत । पूता मिल चौदह लाय में । इ. नास्त्र का मात था । बाठ लाख में गई ।

विमन व यंगवन लेने आये । भजन मुनाये । रोद मिनेसा से सवा तीन बजे 'पुकार' फिल्म देखी। जानकी वर्गरादम सीय साय से । मिनेमा बहुत दिनों के बाद देखा। ठीक मालूम हुआ। षायों में पानी भी निक्षा । नुरजहा का पार्ट ठीक दिखाया ।

29-99-39 दौरमेर सी ।

<sup>प्र</sup>ताप सेठ (अथलनेर बाने) मिलने आये । उनसे व चि० मगन से मिलना । वे भी यहा मनुद्व इलाज के लिए खाये हैं। भदारकर इस्टीट्यूट रोड पर बेगेवा लिया है।

किनोनी दल से मुस्त व नाराज है। पूरा कारण नहीं मालूम हुआ। मुँहे अपने स्वभाव मे बाफी फरक करना जरूरी है। कई बार इन्हें मामूली द भी घी बात भी बरदाकत नहीं होती। कम बोलने से भी सन्तोप नहीं हीता व ज्यादा बोलने में जब्द पकड़ने के इर के कारण मुनीवत रहती है। <sup>मर</sup> गौदिदराव मङगावकर व रा० २० वगताप मिलने आये । मङगावकर भा बाना की ब्लिम नाराज है।

२२-११-३९ <sup>माह्नल</sup> पुमाई हो गिर पटे। हाच मे चोट आई। सादर व नई थी। रिजाराव मास्टर गायनाचार्य मिलने आये । एक घटे तह महेन्द्र प्रताप स्त्य के जिक्षण के बारे में बातचीत । नागपुर बैस से काम के लिए र्भिमन्द बाटिया आया ।

पूमने हुए, यत्मिमी देवी की ओर यब । तालाव देखा ।

22-99-38 पूरते हुए भांचो पाटव व जगली महाराज की समाधि तक। वर्र उक्कर एक गरीव दाह्मण के घर जाकर उसकी स्थिति गमशी। उने दग र० की गहायता । बामुकाका जोक्षी, चन्द्र शकर में मिसते हुए सास्टर हरणराव रे यहा । उन्होंने सहेन्द्र घनाप सहाय को सायन सिखाना अन्य से शुरू

। विनिधा ,सरापत में स्तुर्ध वात । क्रीह उमे पास ह । कि कि प्राप्त । किये की । (तिमी कि मृत्रुक्तभाउम द्विम कि किमी छ उक्कोण्डम हाउड्डिकि उस घमन हिम्मू कि भाग । प्रका

। किए विषय । मिन्नी का आभार माना । किन ह रिहे । कि छाष्ट्र ह । इति हिम ड्रांड के सन्वाय कि माति । क्र क्ष माग्रह व तमि हि छि । दिनो एपाप है छि । वस्ता है । हि । हि । क राष्ट्र । हैतिहर तिला , देली छिषे इंदिश लिमी नहीं मन्त्र इन लिस राष्ट्र कियो रेमरू कं करोतिक व (लाड जाडाठ रहे-समी) सारमाय प्राप्त किंक ,रितमें ,रामनी राम तम कि कि कि कि कि प्राप्त प्रम दिए कि विकास कि हिंद क्षेत्र है है है। कि अपना स्वीत की मिल है। हिंद \$2-66-RE

24-99-45

। मार रिलमी हारम्यम व दर्ग गारिस ظظا JPIDE TP FIRE के किई TP लिक्षि :छ डिग़ार के प्रवृक्तवाक्रम कि माव । जिल में र्राय के रिप्रांड डिल्डी कि फानक के घाड़ । लिमी गिमी 73713 थि। ताष्ट में प्रकायकाष्ट क किहिती विध से र्राष्ट के प्रधित प्रकार पुनि पूर्त के लाव होते ने होते होते होते होते होते होते हैं। 134312

36-66-32

वा । ठीक असिन्द आया । ि कि छिए। कि काम के जिए उस कालात कासकावण्डण कि मिति

गुवह प्रताप मेठ व मेहरवन्द से मिलकर उनकी व मानवाब की बावप । विक्रियर अपने । भि हो। क्षायास के कट्टे सेस बतताये। सब भित्तकर १६ जने थे।

। एम्पोबी-मुक्ति का 75 में दीह क

। ग्राप्तेग्रा



। 11य हि व्यवित । कि 11व उनकृष्ट गुर्व हिंद घाष भाउने 8-45-36

। र्व से वाव कायन (किवीत मार्ज वाब से वे ।

वासिक्दी बाड पाय पाडि डेरोक्ट डेरोक्ट होंग । बाब इंदर हो माह साथिती, कमल आये । እት-**ት** b-Ջ

। रेक्ष्ट र्गिः में स्मात्र उक्ता । प्रमाश्नी-प्राञ्चक्षी में छात्रण क्य तिक्शीत्म्य क्या ११ में 🗣 में ब्रियान तक पूमने गर्द, जानरीजी, सांसीदाई, राष्ट्रत साथ में। करत कि दिपि के क्षतिक करते दिलार प्रवाद के छाए के लग्न विकास प्रधार

34-25-26 । किमी क्र १९ ६ ०९ हाराड्रम क्षित्रमभग्न भे ११ तक मिले।

1:2 भि मार ति समस । १५६ इस के कि हो हो हो । से समस् । विस्ता मा द्रांध्य में विस्ता

34-24-2

। क्षेप्र क्षेत्रक्षेप्र (अववेद्यारे) विवेद याचे । P filtin to re ppe i hig tite rolf ffreiene i fre मान ज में जाम जाम के में कुंद्र काम अग्रह में कुंद्र मार में के जान

ing uffe # (rfonetre) rit pifen deren ereit 32.25-6

मित्र क्षांत करिक के ब्रिक्स विकास स्थान है जात के का करिक करिक करिक है जो का के के हैं है है है है के महस्तर के में में हैं कि में है कि महर्म है है। बहु के सार 162.8

से राजर में कुमा करने करते हैं। में में विकास के किस है। है। R TIP IIE IN LEGENSTER & STRINGER Effett I Eine be ette atte निरमें यून पढ़ गया था सो नीचे उनारा । टा॰ दिनसा ने यरम बपड़ी में मुनाना। बुछ शरदन वर्गेरा निनाना व आराम दिया। दिन भर तदीवत नगम रही।

पुगर में केंद्र दस मतरे ही तिये ।

बोटेन्द्रित गार्टन की और प्रमने गये। शहल व जानकी माथ में। बाद में र्गित्री व समय के साथ दीर बार्ने । साम की कमबोरी व नकार के

नारप पूमना नहीं हुआ। प्रो॰ दिवेशी के घर गये। उनकी क्ली मिली। रणदिवे के घर अल्या साहब

(युनियावाने) व सायजी से मिने।

दारई ने पत्र आये। बरेलीयाने राधाकृष्ण के समुराय 🗎 राधाकृष्ण के मारू भी लाहीर में मोटर में आने हुए दुर्घटना के बारण मृत्यु हो गई। दुष पहुचा ।

### £-92-38

नुरद् पूमने हुए बन्ड गार्डन मे महेन्द्र प्रताप का गायन हुआ।

रिवंद वर्धी में दामोदर का तार आया कि आशादेवी आर्यनायकम् का

लारा बब्नी कन माम को एकाएक खल बसा ।

तीर पदकर दुख थ चोट पहुची। शाम को सरतावहन को समझाकर हा। बापू का तार भी मिना। आजाबहुत की तार-पत । बापू की पत निने। मन मे घोड़ा विचार बना रहा।

E-92-39

द्रा० को इक्टा क्ही कि कूछ समय तक और सतरे पर रहाजाये तो ठीक है। इमलिए अभी बुळ गमय तक रहने का विचार रखा।

मुबर प्रनाप सेट के बीमार हो जाने की रावर बाबू (मगन) ने दी। वहां रुपे और पोडी देर बैठे। यूमना थोड़ा हुआ। शाम को विभक्त नहीं

रेश । मनाप सठ मो आज ६० वर्ष पूरे होकर इक्सठवा चान् हुआ।

पोपटलाल जाह बगैरा मिलते आये। मुरलीधर भी। साम को केशवदेव-जी द दमल बम्बई से आये।

नायत्री से बरीब हेडू घटा बार्ने । उनके जीवन वा बुसात नृता ।

हिया । वासी है विसास विया । यंसीया व मासिया । मीति द्वापार हो एक हो । बाह्य के में शही हो में हुई हो है है। 28-58-56

। वस्तास सहा । वह उन्होन सवसास्टर स्वयाता । कि कि प्राप्त में कि प्रतिकार है 119 है 119 कि कि प्रतिकार में कि प्रतिकार के कि प्रतिकार के कि प्रतिकार के कि ियात् के जिस् । सावित्री ने अस्त्राह भूति के द्राक्र

Fiften in feine gegt, trege mogitate- fie fi fein fie of

" किस के विश्व के किस के विश्वार । की श्रुष्ट के के विश्व के किस के र सम्बद्धाः । राज्य राह्ना । एत्रमू नक्य । एत्रमी दि किड्स कि कि विस्था । स्थान कि है होंदे बार्यन

86-88-88

। प्राप्त में यातजीत । केणबदेवजी मुबह बम्बह गय । व हा० हिश्रायार वर्गारा आ वर्षे ।

है। दिवितों करि वास के फिलान । ईंग र्लामी में फिलान व उर्छ माहाय । मूछ इड्लि ज्रीह कि घोष्मि कि धिमाज्ञिम माह । प्रमी मामगी मांग सिम । है साप्त

fing fir ji jig ropis fe piß i girgr pp feip an de og ति प्रकृष्ट कि प्रकृष्ट कि । क्रम्प्रमी एक मृत्रुत द्रम किए से गाँ कि स्टाप्ट 44-65-56

वासनीय । क रहेत् किन्द्रेम्ब्रह आह काहणाय कि स्थाव । छ विक्रि । छ तिह he serily is 454 pag. 1 dies 3 de 18 proise 3 proire it fisses norm िछ अति । बाद में से से निर्माह । होन स्थाह में आवा । संघार के

राम मार ह महिर इन्हेंस्र ,रिंड हिंस । रेड्ड हे लिए हे के लिए मार राग्ड हिनति मि हिन्छ । है कवियन छ प्रह्म राष्ट्र ( १५५छछ छ प्राह्म भन्नेप हैत्ये स्थित में सित हैं है इस्ट्रिक्ट माम में दिश की सित कर प्रतिक 10-25-26

मुस्हर्कन्य मी मान ओर और को खिड़की को ओर मुमते हुए रेहाना व मरोजनी में मिने। रेहाना के भजन मुने। भी जबनी व प्रताप के को मिने। 'जीवन घोषन' में से स्टब्सकर सुनना शुरु किसा, हो। ने रेशा तक। बागुकाक, जोबी व जेमा कच्छा मिनने आये। मर्थियो व परन्याल ने अखबार वर्गरा मुनाये। बाय की आर्यना के बाद 'मर्थिय' परन्याल ने अखबार वर्गरा मुनाये। बाय की आर्यना के बाद 'मर्थिय' पर्सा पर्स सेसे।

94-97-38

भुवह बन्ड गार्डन घूमने गये — राहुल, सहेन्द्र प्रताप साथ से थे। शाम की बादल ज्यादा होने के बादण घुमने नहीं गया।

नायभी य प्रनासनेठ के साथ हो। नेशान करहा। 'जीवन बोधन' नायभी में पहर सुनाया। पहले तुवाराम के दो अभग मुनाये। बानू ठाका जोशी भीजा गये। इतान के सबस में देर तक दिवार-बिनियम होना रहा। मानियों ने बराबार सुनाये, जिन्ना को जवाय तो सिल रहा है, और स्माम तकरी है, मुस्सिम नेताओं की और गे।

<sup>बरा</sup>रा मिलना जरूरी है , युस्सिम नेताओं की ओर गे । मेहरा जस्माबाका यम्बई गई । रात को वाक्षी से जानकी बम्बई रा आई ।

१४-१२-३९ रापनी व प्रताप सेठ के पास ! 'जीवन शोधन' ६॥-१०॥ तक पडा । राहा मा० से नानावती के बगले पर मिले । बाद से बहु तथा गरोजनी

मिनने आपे। पुनि नाणावती के बगने तक खिटकी व ज्ञाम की पारसियों के बदिस्तान की ओर पुने। डा॰ मेहना भी साथ में थे।

भाव रामकृष्ण वर्धा में व कमत बम्बई से आया।

१६-१२-३९ बाब उपवास का छठा दिन है।

मीटर में बन्ट गार्टन में धूमना । मीचबी व प्रताप सेठ के पाम 'जीवन गोधन' है।।-१०॥ तक पड़ा ।

हरिमाऊ फाटक मिलने आये ।

90-92-35

पूमना---मुबर् यन्ड गार्डन व शाम को जानन्दी के रास्ते। पहाडी पर टहरे।

r prej impe mene menel re vaga s'er évels teché et No temè l'esti perfé fétapir au nos in 13 i meré e nará inde l'ading mas ac i sing near vert ne ent ével ten ével ne s'esti agés pla évels de l'adin des entre ori è a com a de l'adin est de l'adin des entre ori

म् हिस्सार क्षेत्रकार क्षेत्रक क्षेत्र

# शह । 1965 ०१ हं उत्तर कुछ निया, अपनी एक बार में उपन उर्ज में उपन हैं

\* rie yg fol (p ric p fel) fan (2 1 (re f2) fan ar 18 en ar 18 en

। फिको नरुद्धि है हिलि छुरू । ईली ईप्ती है गिरिन

ीं के कांग्रिकाट विक्रोंसे विक्र की विकास का वास्त्र का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त की स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त का स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त की स्वाप्त का स्वाप्त क

। ड्रिप्ट रिष्टीाडुरोंग् रिम्ह

रे।। ने (०।। नापत्रों व प्रसाप सेठ के साथ 'जीवन घोष्ठन' पढा । बाद में नोपत्रों से चर्चा । माम को रेटानाथहन ने प्रार्थना के समय भवन सुनाये । कई लोग भजन

मुनने आये थे। रात को भेज पर राजे बाले ज्यादा लोग थे। देहाना व मरोजनीबहन भी पो।

<sup>राव</sup> गा० परवर्धन, अच्युत पटवर्धन व जनकी भाभी मिलने आये । २२-१२-३९

रान को नीद योडी कम आई।

भाषत्री वे प्रतापसेठ के माथ दिचार-विनिषय, तुकाराम के अभग । भोपटमाल माह मेहरेकर वर्षरा मिसने आये ।

वेपपुर-महाराजा व प्राइम मिनिस्टर को सामायटीज एक्ट के वारे मे तार भेजे, होम मिनिस्टर के ता० १३-१२ के पत्र के जवाव मे ।

२४-१२-३९

धा•ितम्बर को बस्बई फोन किया, मेरे साथ धोजन करने य सलाह रुपेंके सारे में । यह राज को साहे आठ बर्व घोजन करने आये । याद में प्रकर्भ घोगा देखें । यान निकाशने वी शयदी । देर तक दिचार-दिनिस्स रोगा रहां।

त्राराक्तर रामनाथ की दुष्पान थये, बाद ने अन्यताल थये, बाद दिनणा के भाग । वहा गिन्टर समारभ के संशापति ये। एक्प-रेडियार्टमेट का स्पाटन हजा।

राज्य हुआ। 119 दिनमा से देर सक मदालसा के इलाज के बारे बानकीत । दोनों तेडी प्रकरों को बुलाया ह

ताप गेट मुबह आये थे। शाम को प्रद्ताद, पन्ना व श्रीनिवास वर्द से समें। श्रीनिवास सर्मा से 'गोपी हृदय' मुना।

भग । श्रानवात शना संग्यास गाया हृदय सुना । सर्वना में रेहाना ने अजन सुनाये ।

२४-१२-३९

है तो रात में १०६ डिग्री बुधार हो यया । बल ने बिन्ता । मेटिक होते

1 4244 6 is birne fen ibig i gurn ft err 1 fa ner for 1 vs : "

बास की भी बरह साईने सुदर्भ अभिन श्रीवा । देस ५८ श्रीन चिता । मिन होते हैं है है से स्वाह क्षेत्र कर के कर के हैं कि है से कार है। अपने हैं सि 31-21-32 । हे असर एक्षेत्र स्टूक्ष स्टूक्ष सरक्षी र हेरिक संटाम एक सदय करे वर्षे हैं है तह । बीटर बीटर बीटर के वर्ष । मामका File apfit ge fi fep un faje maret pieze aggreup im erre

वारपुराय वाले, जो एकीकनगर याचे में काम करते हैं, मिलने कार 1 रा॰ f #Hilling <sup>टलातु कि</sup> कारफ कि 15़म में लियकूगुत्र । भमनीती-राषकी गम रिडमें क्रम In reifint marn iftum fibrit fo igm i bite fe egun pifpu गाम वा वादी में श्रीयानाना वात्रा, हरनानिवात व वावहुनार I min fo fife ?? माह्नार सारोदि ने शाद चानाही का सेन दिलाना। सदी की दगद बाया।

म इंडोस्फ के हम के इड्डानीमी मुद्राष्ट्र शाक्ता झाला । ममनी थी-उाममी प्रमिष्मी कि प्रमुक्त के किमाल कितामामा है करिक देश गार देगही । प्रमार समिपूर मर्जगार क्रम 54-26-02 । माथ र्रक हाड हं रीव के महाहाउ-प्रथ (शंक देवक) १०१म

म निक्ष प्रामनुका । किल कनाव कि प्रपृष्ट किनाव से किन चिर्जीसाल मिश्र व नेमीबन्द कासलीबाल बम्बई से बावे। हैंन । है। इस मार कि इन्द्रित कि स्वाह । विकास जियार ह है। है। है कि लिह में डेक्स माए के इन्द्रुए वाह में है जाने में मरावसा की फिर कोडा खन गया, इससे चिन्ता हुई। आतकात्री की हिंग हिंग राम, महार, प्रहार, शिवास पुरदर्शत को । दिन-पर वहाँ यसाय सेठ व वार्गुकावा मिसने आये।

- ---- Free | fests 5615 (\$ 51---

। प्राप्तप्रक्ष । इस्म

आपा---जयपुरस्थिति के धारे में । तार क्षेत्रा। पत्र काममविदासैयार हुमा।

प्रायंना में शाम को रेहाना के भजन। जयपुर के मिल्ल शामिल थे।

२८-१२-३९

शर्यना । यूमते हुए बन्ड गार्डन पैटल गये-आये । हीरालाल झास्त्री से जयपुर र बारे थे बातचील ।

यहार, राना, निवास, नियबी, बस्बई गये। हीरालामजी व हरलाशितह-वे वर्ष स्वे। गरत बुसार वसील दिरसी सवा। जिन सदाशता की तदी-रत टीक नहीं, बुसार १० ३॥, बोटी जिन्ना वस्बई रिपोर्ट भेजी, पुरखें के इ हुए है हिला से सलाह एक है निष् । रात को आवित अशी को फोन सारा। डा॰ पुरुदे व कुमुर को रात में जिन्ता की कोई बात नहीं। मदा-राम को सब्बई से जाने की भी जहरत नहीं। इतमें बोडी जिनता कम हुईं। तम को महामिरी पहाडी के ऊतर यूमकर खाये। डा॰ दिनशा व गामता होए हो।

नानिक से रामेश्वरजी बिडला दा फोन आया।

३०-९२-३९ वैम्याउन्ट में ही घुने । बोडा व्यायाम किया ।

वपुर से-क्यूना पाडा व्यापात क्या । व्यपुर श्रीवकारियों ने दमन बीद्गरी तैमारी कर की है। मिथजी व हीरातासजी को वहा पहुषते ही निगमार करेंगे। पहले सुनसून बीओर दमन करने वाले हैं।

ने विरुद्धती व जोहरी बस्बई ग्रेय । गागरमत्त्रवी वियानी में उनके भाषों पित के वारे में बानचीत । भगवती विक्रता व रामनिवाग ग्वातियर गये । पी में कमतनमन व हीशावालती शास्त्री क्षाये । बाधू में जयपुर ने बारे में जो बातचीत हुई, वह उन्होंने कही । हीशालानबी ने गाथ पुमने एम्बेग पहुँच गया।

३१-१२-३९

हैंगापालजी शास्त्री से जयपुर स्थिति पर विचार-विनिधय। वह आज वेग्दर्ग ग्रेप रोमेश्वरची विदला कर फोन आया, तबीसम के बारे में। उन्होंने कहा कि



### परिशिष्ट भाग

जमनातासजी लपनी डायरियों के नीध— पूछों में निजी, स्वापार-सवधी सवा सार्वजितक कार्य सवधी जानकारी नीट कर लिया करते थे। इसी प्रकार निल्य प्रार्थना के तथा पाद रखने योग्य व ब्रादरणीय बरो, देशे। झादि को भी लिख लिया करते थे। इस भाग में मन् १६३७-१८-३६ की डाय-रियों में लिखे येथे उनके इसी प्रकार के नोटों व नोधी का सक्तव की

## ماردرست ا

( ) )
(8 ) in first, insuch vol. vol. (8 ) in first, insuch vol. (8 ) in first, in first in light from the first in light from the first in light from the first first for the first first in light first in first in light in first first in first in light in first first in fi

5<del>7</del>5 मिहा १ मिर्म ने मिर्म देस्ट १४. मोरहिया बन्या बुब्कुन ट्रस्ट उन्द्र एकाम गाउँको ,४ ह 8 है. शीमियास दृश्ट इत्रे क्रमणक स्ट्रह ११. हरनदराय कानेब इस्ट हिन्द्र महिला मक्टल ड : रामगारायम दृहट h+>14 5, प्रमित्ती महित् ट्रस्ट e. विवास पार्रकः राष्ट्रीय हामगी मारशाय साहित्व वारवद अर्द कितिक थ जामहा प्रमुख - ह 512 माथ भारतम्<sub>रियः १</sub>३ अधीतमा अर्थ मध्यमा द्रस्ट त, बारप्रस्ट स्पादक अर्थकान स्थायक र व बन्धस मेमीरियस इ. सदाी गाराच्या सदिह न यद्यो संय न याम उद्योग भव

1 < 1 गन् १६३८ में जमनालातजी ने उन टुम्टो व सस्थाओं की सूची दी है, जिनमे अन्होंने स्यागपत्र दे दिया चा

स्यागपत भेजा

श्यारायस भेजा

त्यागपत भेजा

श्यागपव

**स्यागपत** 

स्वागपत स्वीकार ह**आ** त्यागपत भेजा

रम्यी १. गांधी मेवा संघ

२ महिला गेवा सथ

रे. ब॰ भा॰ शामोद्योव सथ

¥. या॰ शिशा सदल

१ लडमीनारायण ग्रदिर

६ दिहार रिसीफ ७ नवजीवन

६ विहार सेवा निधि

६. कमला मेमोरियल

. प्राम्य से॰ म॰ बारहोती

रेरे. रत्यायह आश्रम सावरमती १२ विरला शिक्षण

रैरे. बजाज कमेटी बस्बई १४. विले पारले छावणी

१५. मगिनी सेवा मंडल, विलेपारले

स्यागपत्र १६ पनखल धर्मशाला स्यागपत स्यागपत

👣 हरनन्द राय कालेज रामगढ १८. जलियानवासा बाग

रेरे. थी गांधी आश्रम मेरठ

रै॰. अभ्यक्तर मेमोरियल नागपुर

२१. रामनारायण स्ट्या ट्रस्ट २२ स्वराज्य भवत ट्रस्ट

२३. मस्ता माहित्य महत

त्यागपत, १-१०-'३८ को

स्वागपत दिया व स्वीकार हुआ

त्यायपत्र भेजा

XX0

tek errita

THE REPUTE

IPST REPIRE

स्वात्तव्य भूगा

\*\*

æ

समायाव

किन्द्र महिल्ला दिला वर्ष

Turi Eprips fir = \$-09-5

उन्ह किमी

. p. ittia pintiffe }

libe Grei bith 12

PRINT ने मार्गायाई विस्ता, ब्रह्म ह

ह आ० द० मध्यम

मध्याता मध्यात्वन ple Hells off of

Ppylippi yepen .x

हैं हिं॰ यूगर रे. ब०- प्रेक्टर् Ethan-op }

भ हि॰ हाउसिम

थ. मुक्तन आयर्न

ण सामारायण सस-डायरेबटर -- स्यागयस भेजा २१-११-इन का कृताम नाम क्रांट के

माप्त मनम प्रवास

द्राव (वेदस

#### परिशिष्ट २

इन भीन वर्षों की डायरी के प्रारंभ या अत मे अमनासालजी अपनी र्षच के पर्दों, दोहों, प्रार्थनाओं आदि को लिख लिया करने थे। उन्हें हफ्दों के मन् के हिमाब में नीचे दिया जा रहा है—

#### v£3\$

परिहन बन जिनके मन माही, विन्ह वह जग दुर्नम वस्तु नाही ॥ परिहत मरिस सरस नोह भाई, परिहत मरिस सम्बन्धि अस्तु ।।

a

है अभी कू भना असरवा तून सरवान चेऊन जा । अधकारानून प्रनाशांत चेऊन जा । मृत्यून अमुनांत चेऊन जा ।

> त्यान को श्रीवार है, ध्या नहीं । कट्टवा श्वानत करें, यौका नहीं। मृत्यु से इरते नहीं, पर स्पर्ध हैं।

दन दमीनो में, कही क्या अवंहै ?

सर्थ न धरम काम रचि सनि न धरम काम रचि सन्म चनम रनि राम थ्यः,

दर बरदानु न अन्त ।।

0

। महंब छोड़ न पड़, ज़ब्द में नरहें कि छट्ट ।। महंब न छट्ट सम्बद्ध ,सनाक्ष सर्वाध नदी कि O

। उर्न किए ईज़र, प्रद्राए कती क्षरि करी ।। ठर्न र्राफ्नी ड्रिंग, ड्रेफ कर्किट रिर्म्ड ड्रि

े १ है है है । इ. १ एडीड्राइ कि डिग्ड , रुगक कि

(sin the proposition of the first of the many)

(for the first since the first of t

े शास्त्र के प्राप्त के शिवास के अज्ञास की आवेश हैं। है. सामजन की आवेता—'रियवज्ञ बराय' चूर श. राग-कार की आवेता—किया कर की की की आ. राग-तिय किया उतित कार राज राज है।

... रिस् किम्हे उचित हार रहि कुर्गे—अर . कुमीर वांग प्राप्त स्ट्रेस क्षेत्र क्षेत्र क्षेत्र होत्य । क्षेत्र क्षेत्र क्ष्य क्ष्य होत्य ।

। ডিনচ 75 কিচা নীদৰ্ভ নিটছ ।। ডিনচ নাম কাচছ দাদ । দেনে নীচফ উন নীদ্য ডিফ । দেনতিনী নীদ্যী গুট বীদৰ্ভ ডিফ ।। দেনতিনী নীদ্যী গুট বীদৰ্ভ ডিফ

1 केटन कि जीक्ष मंद्रित हो। मन्य पति होते मन्द्र किया हो। मन्द्रित हो। भारत होने मन्द्रित होने मन्द्रित हो। भारत होने मन्द्रित होने हो।